g.2 V2



महात्मा श्री स्वामी नित्यानन्दजीका

# जीवनचरित्र।



सन् १९१८.

संबर्द

温を敬敬

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ओ३म्

महात्मा श्री स्वामी

नित्यानन्द सरस्वतीजी

का

जीवनचरित्र



प्रसिद्धकर्ता श्रीयुत सेठ रणछोड़दास भवान, समासद् श्रीमती परोपकारिणीसभा,

तथा

मधान आर्य्यमितिनिधिसभा बम्बई मदेश.



नवंबर १९१७

मुंबई वैभवप्रेस, मुंबई.



#### मुद्रक,

रा. चिंतामण सखाराम देवळे, 'सुंवई वैभव' प्रेस, सर्व्हेट्स ऑफ इंडिया सोसायटीज् होम, सँढर्स्ट रोड, गिरगांव-सुंबई.



प्रकाशक,

श्रीयुत सेठ रणछोंडदास भवान, सभासद्, श्रीमती परोपकारिणी सभा; तथा प्रधान आर्थाप्रतिनिधि सभा, वम्बई-प्रदेश.



All rights reserved.





श्रीमान शेठ रणछोडदास भवान

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



#### स्वामीजीके व्याख्यान.

जिस तेजस्वी व्याख्याताको महामित रानडे महोद्यने Gifted Preacher की उपाधिदी हो उसकी वाणी जिम सहद्योंने स्वयं अपने कानोंसे सुनकर अपनी आत्मा पविज्ञकी है वेही उस सौम्य और गम्भीर नादका अनुभव कर सकते हैं। अजमेरमें लेखककोभी स्वामीके कतिपय व्याख्यान सुननेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः उसे यह प्रकट करनेमें कोई संकोच नहीं प्रतीत होता कि आगे जो दो चार व्याख्यान स्वामीजीके दिये जाते हैं उनका प्रभाव श्रीमुखसे उच्चारित होनेपर श्रोतृगणोंपर पहाथा उसका शतांशभी पाठकोंको प्राप्त हो जाय तो बहुत जानिये।

साथमें दिये हुए पाय: सारेही भाषण गुजराती और मराठीसे अनुवादित हैं अत: कहीं २ उक्त भाषाओंकी झलकभी दिखाई दे जावे तो पाठक क्षमा करेंगें।

न्यास्यानोंकी महत्ता और गौरवके विषयमें निर्णय करनेका भार सहद्य और निष्पक्ष पाठकों परही छोड़ दिया है।

एक दो व्याख्यानोंमें पूर्व और पश्चात्की कार्य्यवाहीकाभी दिग्दर्शन पाठकोंकी विज्ञप्तिके लिये कराया गया है।

पहले चार व्याख्यान " आर्ट्यमित्र " के सम्पाद्कनेभी अपने पत्रमें प्रकाशित किये था और ये वहींसे उद्धृत किये गये हैं।

१७ वां और १९ वां व्याख्यान यद्यपि एकही है तथापि भिन्न २ रिपोर्टरॉने
" बडोदाबत्सल " और " सयाजीविजय " पत्रोंमें एक आशयको अपने २ लेखोंसे
किस प्रकार दर्शाया है, यह जाननेके लिये यहां दुबारा दिया है।



#### ॥ ओ३म्॥

## जीवनचरित्रका लेखकके दो शब्द.

----

#### लेखकका निवेदन.

छेखकने पृष्ठोंमें स्वामीजीके प्रवास और कार्य्यका वर्णन पाठकोंकी सेवामें उपस्थित करनेका उद्योग किया है । इसका कारण यह है कि आर्य्यजगत्ने स्वामीजीके जीवन सम्बन्धी घटनाओंका पूर्ण वृत्तान्त समाचारों और निजूपत्रें बारा प्रक्रिक्की हुई इच्छाके अनुसार श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजके पास भेजनेका उद्योग नहीं किया । तथापि जो कुछ लिखा गया है वह आगे कभी लिखे जानेवालें जीवनचरित्रके लिये संकेत देनेको अलम् होगा । जो कुछ लिखना गया है उसकीं सत्यतामें सन्देह करनेका कोई कारण नहीं ।

चरित्रका प्रायः सर्वांशही श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महाराजके लिखाये हुए वृत्तान्तके आधारपर लिखा गया है, कुछ थोडासा अंश समाचार पत्रोंसे लिया गया है। लिखे जानेके पश्चात् स्वामीजीने आद्यन्त इसे सुन लेनेकी कृपाकी है। अतः किसी प्रकारकी असत्य घटनाका उल्लेख होना सम्भव नहीं।

लेखकका यह प्रथम प्रयास है अतः भाषा और भाष सम्बन्धी त्रुटियां अनेक रहीं होगी जिनके लिये वह पाठकोंसे क्षमा आर्थी है यदि कोई सहृद्य पाठक उसे इन त्रुटियोंका अवगम करादेगें तो अत्यन्त कृपा होगी।

विनीत.

छेसक,





### श्री. स्वामी नित्यानन्द्जीके जीवनचरित्रके विषयोंका

## सूचीपत्र.

-------

| विषयनाम.                                                                                                                       | पृष्ठ. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| भूमिका                                                                                                                         | १-१३   |
| जन्म, कुदुम्ब, बाल्यकाल                                                                                                        | १      |
| विद्याप्राप्तिके लिये भ्रमण, आर्यसमाजसे परिचय, संयुक्त प्रान्तके अनेक स्थानोंमें रामायणकी कथा और सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेदादि |        |
| भा, भू, काका पढना.                                                                                                             | ₹ .    |
| एक आर्यकी अज्ञा, आर्यसमाजोंमें उपदेश करना, ब्रह्मचारीका शास्त्रार्थ.                                                           | ş      |
| श्री. विश्वेश्वरानन्द्जी सरस्वतीसे भेट, मेरठ आर्यसमाजके उ-                                                                     | 8.     |
| देहलीकी कायस्थ सभामें व्याख्यान, दोनों महात्माओंके सहवासका<br>परिणाम, आगरा, कानपुर, ब्रह्मावर्त्त आदिकी यात्रा सिसेडीके रा-    |        |
| जाकी थ्री. चन्द्रशेखरजीसे भेट                                                                                                  | 4      |
| स्वामीजीको बाराबंकीमें थियोसोफिस्ट बनाने उद्योग, वि. सं. १९४३                                                                  |        |
| की रामनवमीपर अयोध्यामें प्रचार, ग्वालियर, द्तिया, करोली आदिमें प्रचार, एक ब्राह्मण परिवारका स्वामीजीके विषयमें भ्रम            | Ę      |
| जयपुरमें प्रचार, हाडोती; मालवा और मध्यभारतकी यात्रा                                                                            | U      |
| इन्दोरमें आर्यसमाजकी स्थापना                                                                                                   |        |
| स्वामीजीके जानेके पूर्व येवला समाजका संक्षिप्त वृत्तान्त, महात्मा ज-                                                           |        |
| स्टिस महादेव गोविन्द रानडेसे भेट                                                                                               | 3      |
| येवलेमें स्वागत, शास्त्रार्थकी चर्चा, शास्त्रार्थका आरम्भ.                                                                     | ,20    |

#### (.2)

| विषयनाम                                                            | पृष्ठ.   |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| शास्त्रार्थ                                                        | ११       |
| येवलामें स्वामीजीके प्रवासका प्रभाव, मध्यप्रदेशमें प्रचार, नरसिंह- |          |
| गढका प्रवास                                                        | १२       |
| शास्त्रार्थ नरसिंहगढ़, प्रथम दिनका शास्त्रार्थ, दितीय दिनका शा-    |          |
| स्त्रार्थ, तृतीय दिनका शास्त्रार्थ, परिणाम                         | १३       |
| मालवेमें प्रचार, मेवाडमें प्रचार                                   | 88       |
| परोपकारीणीके अधिवेशनोंमें व्याख्यान और पंडितोंका विरोध,            | .,       |
| मसुदेमें वृहद्यज्ञ और मनुस्मृतिकी कथा                              | 28       |
| बृंदीको घार्मिक स्थिति, स्वामीजीका बूंदी जाना, शैंकासमाधान         | २२       |
| शास्त्रार्थका आयोजन                                                | २३       |
| आर्यसमाज और बूंदीनरेश                                              | १५       |
| शास्त्रार्थकी जांच और प्रकाशन                                      | २५       |
| शाहपुरामें स्वामी विशुद्धानन्द्जीकी घुडकी, वृन्दावनमें प्रचार      | 96       |
| मा. मद्नमोहन मालवीयजीसे परिचय, मसुद्दामें आर्यसमाजकी स्था          |          |
| पना, उज्जैनमें शास्त्रार्थकी चर्चा और दंगा                         | 2:       |
| इन्दोरमें प्रचार और महाराजासे भेट                                  | 38       |
| म. नरसिंहगढको अजमेरसमाजका संरक्षक बनाना                            | 32       |
| नरसिंहगढी समाजको वृद्ध करना                                        | 33       |
| संजीवनी इतिहासकी खोज                                               | 38       |
| खेतडी नरेशसे भेट                                                   | ३५       |
| इन्दोरमें प्रचार                                                   | 34       |
| शाहपुरा राजकुमारोंका यंज्ञोपवीत संस्कार और आर्यसमाजको              | 44       |
| १२०००) वार्षिक आयका " काई " नामक ग्रामप्रदान                       | ३७       |
| नीमचर्मे अन्त्यजोंको उपदेश                                         | ३८       |
| पंडिता रमाबाईसे सर्व प्रथम भेट, पूनेकी यात्रा                      | 39       |
| करमीरयात्रा                                                        | 27<br>X3 |
|                                                                    | . 6 9    |

#### ( 7)

| विषयनाम                           |             |               |              |        | gB.       |
|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------|--------|-----------|
| राजा अमरसिंह और बहादुर भाग        | ाराम आदि    | से भेट        |              |        | 88        |
| अमरनाथकी यात्रा                   |             | •••           |              | •••    | 84        |
| स्त्राहोर समाजके उत्सवमं प्रधारना |             |               | •••          |        | 80 .      |
| रियासत धामीके प्रचारके विषयमें    | ''राजस्था   | न समाचार"     | की सम्मति    | समाचार | 28        |
| उद्यपुरमें प्रचार                 | •••         | •••           |              | •••    | 40        |
| राजपूतानेमें प्रचार               | •••         | 100           |              |        | 48        |
| आगरेमें समाजके विरुद्ध शारदार्ध   | गेठके स्वा  | मी शंकराचा    | र्थके प्रचार | की     |           |
|                                   |             |               |              | •••    | 48        |
| -समाजकी ओरसे शास्त्रार्थके लिये   | दिये विश    | तापनकी नक     | ल            | •••    | 4२        |
| शंकराचार्यका शास्त्रार्थसे टालट्ल | कर जाना,    | स्वामीजीक     | ा फिर काइ    | मीर    |           |
| पहुंचना श्रीनगरमें प्रचार         | •••         |               |              | •••    | 4३        |
| -स्वामीजीको आर्यसमाजके गृहक       | लहके समान   | बार मिलने त   | था राजस्था   | नेम    |           |
| उसकी शान्तिके लिये उद्योग         | ī,          | •••           | •••          | .,.    | 48        |
| उद्यपुरमें समाजमन्दिर प्रवेशोत    | <b>।</b> व  |               | •••          |        | 48        |
| युक्तपान्तमें गृहकलह शान्तिके     | लिये उद्योग | ग, अहमदाव     | गद् तथा ब    | हो-    |           |
| देमें प्रचार                      |             |               | 111          | •••    | 44        |
| ३१ मई १८९४ को बडोदेमें            | समाजस्था    | पना तथा पै    | ौराणिकोंमें  | इस-    |           |
| का विरोध                          | •••         |               | •••          | •••    | 40        |
| पौराणिकोंके आर्यसमाजके प्रति      | कुछ प्रश्न  | और समाज       | की ओरसे      | स्वा-  |           |
| मीजीका संक्षिप्त उत्तर            | •••         | ••••          | •••          |        | 46        |
| -मुम्बईमें खूब धडलेसे प्रचार,     |             |               |              |        |           |
| " गुजराती " पत्रकी अपर्न          | ते सम्माति, | च्याख्यानों क | ो तालिका     | •••    | द्        |
| दक्षिण हेद्राबाद्में प्रचार       |             |               | •••          | •••    | . 84      |
| -श्री. प. बालकृष्णजीका पार        | णिकोंसे     | शास्त्रार्थ त | था स्वामीज   | ीका    |           |
| वैदिकधर्म प्रचार                  |             |               |              |        | <b>49</b> |

#### (8)

| विषयनाम                                                              | पृष्ठ.                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| सिकन्द्राबादमें पचार,मेडिकल कालेजके विद्यार्थियों की ओरसे स्वामीजीको |                       |
| दिये " मानपत्र " की नकल,                                             | ६४                    |
| हैद्राबाद लौट आना, स्वामीजीके विरुद्ध पौराणिकोंका कोतवालको .         |                       |
| उभारना तथा जांच करनेपर स्वामीजीके अनुकूछ सम्मति                      | ६७.                   |
| स्वामीजीका मद्रास पधारना, बंगलोरमें स्थिति, महादेव गोविन्द रान-      |                       |
| डेके दिये परिचय पत्रोंकी नकल                                         | <b>ES.</b>            |
| बंगलोरमें आर्यसमाजकी स्थापना, बंगलोरसे क्वासपेट जाना और              |                       |
| " ईविनिङ्गमेल "में प्रकाशित विवरणकी नकल                              | ७२:                   |
| मैस्रमें प्रचार, प्रचारके विषयमें मद्रासके "हिन्दू" पत्रके सारांश    |                       |
| उद्धरण, मैसोर महाराजसे भेंटका विवरण हिन्दू पत्रसे, इंडियन सो-        |                       |
| शह रिफार्मरके कुछ उद्धरण                                             | હપ્                   |
| १८९४ ई. को कांग्रेसके साथ होनेवाली " सोशल कान्मेन्सके लिये           |                       |
| मैसोरकी राजप्रजाकी ओरसे स्वामीजीका प्रतिनिधि निर्वाचन                | 62                    |
| श्रीरङ्गपट्टनमें आर्यसमाजकी स्थापना                                  | <b>ح</b> ري           |
| मदास प्रान्तके विषयमें स्वामीजीका " ज्वालापुर महाविद्यालयके मुख-     |                       |
| पत्र " भारतोद्यमें प्रकाशित विवरण                                    | <8.                   |
| मद्रासके अन्त्यज " परियाहों " को ईसाई होते बचाना                     | 6                     |
| सोशल कान्फ्रेन्सके लिये सम्पादक "हिन्दू " के यहां निवास, कान्फ्रे-   |                       |
| न्सकी रिपोर्टसे उद्भृत कुछ विवर्ण                                    | <ul><li>20.</li></ul> |
| शाहपुरा युवराजके विवाहोत्सवपर निमन्त्रित हो राजाओंमें वैदिकधर्म      |                       |
| प्रचारार्थ राजपूतानेको वापिस छौटना '                                 | 66                    |
| बम्बईमें स्वामीजीका पधारना, बम्बईसे आबूरोड जाना तथा वहांसे           | N. C.                 |
| " मातृदर्शन ''के लिये सिरोंही राज्यके गांव " मणद्रा '' में           |                       |
| जाना                                                                 | 68.                   |
| अमण करते हुए बढोदे आना, और " महाराज बढोदा " से परिचय                 |                       |
| अनेक स्थानोंमें प्रचार करते हुए " कलकत्ते " पहुंचना                  | 90                    |
| स्वामीजीके विषयमें १३ मार्च ९८९६ के इंडियन मिररसे उद्भूत             |                       |
| कतिपयनाट महर्षिदेवेन्द्रनाथ टगोरसे समागम और समाजमन्दिरके             |                       |
| प्रयत्न                                                              | ९३                    |

#### (4)

| विषयनाम 🔧 🤫 💮 💮                                                                                                           | gg.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| मंस्रीकी यात्रामें महाराज बडोदासे समागम                                                                                   |      |
| पंजाबमें प्रचार, पंजाब आ. प्र. नि. सभाके प्रधान लाला मुंशी-                                                               | ९६   |
| राम तथा मन्त्री श्रीमान् मास्टर् आत्मारामजीके प्रार्थनासे पंजाबमें                                                        |      |
| फर प्रचार                                                                                                                 | 90   |
| नेपाल जानेके विचारसे वीरगंजतक जाना                                                                                        | 90   |
| रांची, कलकत्ते होते हुए दार्जिलिंगमें एक मासतक प्रचार, पटनेमें स-                                                         |      |
| माज स्थापना, वनारसमे प्रचार                                                                                               | 99.  |
| कोटेमें स्वामीजीका वैदिकधर्म प्रचार, साधु आंळारामकी स्वामीजीके                                                            |      |
| विरुद्ध करिके पोलिटिकल एजन्टके पास साजिश, एजन्टकी स-                                                                      |      |
| म्मतिसे साधु आलाराम् पर स्वामीजीका अभियोग                                                                                 | 200. |
| स्वामीजीका बङ्गाल पान्तमें एक वर्षतक प्रचार                                                                               | 807. |
| शाहपुराधीशके कथनानुसार कुछ दिन शाहपुरेमें प्रचार, श्री. वजेन्द्र                                                          |      |
| सवाई रामसिंहजी भरतपुरसे भेट, इसी अवसरपर भरतपुरमें आर्थ-<br>समाजकी स्थापना                                                 |      |
|                                                                                                                           | १०३- |
| महार्षे देवेन्द्रनाथ टागोरसे बाह्यसमाज और आर्यसमाजके मिलानेके<br>विषयमें विचार तद्नुसार १९०० ई. लाहोरके उत्सवमें उक्त मह- |      |
| र्षिके पौत्रके जानेका निश्चय, कटनी मुडबारेमें स्वामीजी और प.                                                              |      |
| गणपति शर्माजीका संयुक्तपचार                                                                                               | १०४- |
| इसी वर्ष महाराज बडोदंके कइनेसे "वैदिक त्योहारों " पर एक                                                                   | ( ,  |
| पुस्तक लिखकर उन्हें समर्पण करना                                                                                           | १०५  |
| १९०० ई. के भारतधर्म महामण्डल महोत्सवके समय आर्यसमाजकी                                                                     |      |
| ओरसे प्रचारार्थ श्री, स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीका देहली पधारना                                                            |      |
| तथा कई 'प्रभावशाली' व्याख्यान देना, प्रचारार्थ भ्रमण करते हुए                                                             |      |
| श्रीस्वामिद्दर्शोका झालावाड पधारकर राजराणी तथा दीवान प.                                                                   |      |
| परमानन्द्जी चतुर्वेद्रिसे मिलाप नैनीताल पधारना                                                                            | १०६  |
| ाजा जयकृष्णादासजीकी अनुनतिसे आगरे उनके बोर्डिंगके निरीक्षणा-                                                              |      |
| . र्थ पधारना, काशीमें पधारकर शीतलाघाटपर "ऋद्धिनाथ "के                                                                     |      |
|                                                                                                                           |      |

#### ( )

| मठमें पाठशालाका उदय करना तथा किन्हीं कारणोंसे उसका                     | ARE FIRE  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| . अस्त ? भी हो जाना, १९०१ ई. को श्री. मेबालालजीके                      |           |
| अर्थव्ययसे आर्य प्र. नि. स. युक्तप्रान्तका उद्योगसे वार्षिक ध-         |           |
| धिवेशन और मेवालालजीका स्वामीजीसे यज्ञोपवीत, ग्रहण तथा                  |           |
| पाठगालाके निमित्त स्वामीजीको काशीमें स्थान प्रदान                      | १०७       |
| मछली शहर जि. जीनपुरमें प्रचार, मुसलमान और पौराणिकोंसे                  | Charles I |
| शास्त्रार्थ                                                            | १०८       |
| बेद्धम्मप्रचारिणीसभाके निमन्त्रणसे मुंबईमें श्री. स्वामीजीके अपूर्व    |           |
| प्रचारका आरम्भ                                                         | ११०       |
| मुंबईमें त्र. रामेश्वरानन्दजीके महनीय उद्योगसे एक अभूतपूर्व महा-       |           |
| सम्मेलनका-आयोजन और इस सभाके भारतवर्षीय समस्त पण्डित                    |           |
| मण्डलीसे २६ प्रश्न                                                     | ११०       |
| मुंबईके सुप्रसिद्ध दैनिक " मुंबई समाचारकी सम्मति                       | ११२       |
| मुंबईमें धर्मसभाकी ओरसे स्वामीजीके अनेक विषयोंपर व्याख्यान             | B LUBER   |
| और उनकी तालिका                                                         | 883       |
| " गुजराती <sup>?)</sup> साप्ताहिक और मुंबई समाचारका इस विराट सभाके वि- |           |
| षयमें विवरण                                                            | ११६       |
| " हिन्दी पंच " पत्रमें स्वामीजीका एक चतुर्भुज कारट्रन                  | ११८       |
| जापानयात्राका विचार, कोल्हापुरके महाराजसे भेट मरहठोंमें वेदोक्त        |           |
| संस्कारोंके विषयमें पण्डितोंसे विचार, मुंबई पधारना                     | 119       |
| अजमेर अनाथालयके लिये हुए एक नाटकमें स्वामीजीका व्याख्यान               | १२१'      |
| छार्ड कर्जनके देहली दर्नारके अवसरपर स्वामीजीका प्रचार                  | १२३       |
| शिमलेके प्रान्तोंमें प्रचार                                            |           |
|                                                                        | १२४       |
| वेदकोशकी सहायताके लिये प्रयत्न                                         | १२६       |
| अंबालेसे जगत्पसाद पौराणिकसे शास्त्रार्थके निमित्त शिमलेतक भ्रमण        | . १३०     |
| आर्यसमाज बंबईके प्रतिनिधिरूपसे स्वामीजीका सामाजिक परिषद्में            |           |
| प्रवेश                                                                 | १३१       |
| -समाज मन्दिर प्रवेशोत्सवके लिये रावलविण्डी पंधारना                     | 233       |

#### (9)

| विषयनाम                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      |                |              | पृष्ठ.                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------|
| काशीकी सामाजिक परिषद्में स्वामीज                                                                                                                                                                                                                               | ीका ओज                               | स्वी शब्दोंमें | एक प्रस्ताव  | 85%                                  |
| आर्यधर्मपरिषद्का संगठन और उत                                                                                                                                                                                                                                   | सव, आर्थ                             | विद्यासभाका    | संगठन        | Pale 18                              |
| नासिकमें गुरुकुछ स्थापना                                                                                                                                                                                                                                       | •••                                  |                | - TO 18. TO  | १३५                                  |
| द्शिण हैद्राबादके समाजोत्सवका विव                                                                                                                                                                                                                              | रण                                   | •••            | •••          | १३५.                                 |
| १९०८, ९, १०, १९, १२, ११,                                                                                                                                                                                                                                       | ई. का प्र                            | चार            |              | १४०                                  |
| आनन्द्में ईसाइयोंके विरुद्ध योर आन                                                                                                                                                                                                                             | दोलन और                              | समाज स्थ       | पना          | १४४                                  |
| बीमार होकर " बिलापारलें " में वि                                                                                                                                                                                                                               | श्रामग्रहण,                          | सुपसिद्ध व     | २ डाक्ट-     |                                      |
| रोंकी चिकित्सा, ८ जनवरी १८                                                                                                                                                                                                                                     | १४ की                                | रात्रिको स्व   | ामीजीका      |                                      |
| चोला छोडना                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | •••            | •••          | 188                                  |
| आर्यप्रकाशमें प्रकाशित स्वर्गवासविषय                                                                                                                                                                                                                           | क कतिपय                              | लेखोंका        | सारांश       | १४७                                  |
| 0.00 a.00                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | NG B           |              |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                |              |                                      |
| सूचना-पाठक ! जीवनचरित्रमें १                                                                                                                                                                                                                                   | ७८ पृ. हे                            | न आगेके पृ     | उमें भूलसे १ | 35-338                               |
| सूचनापाठक ! जीवनचरित्रमें १ आदि अंक छपगये हैं कु                                                                                                                                                                                                               |                                      |                |              | ९३-१९४<br>हिंशोधक.                   |
| आदि अंक छपगये हैं कु                                                                                                                                                                                                                                           | पया सुधार                            | लें.           |              |                                      |
| आदि अंक छपगये हैं कुष<br>भाग दूसर                                                                                                                                                                                                                              | पया सुधार                            | लें.           |              | iशोधक.                               |
| आदि अंक छपगये हैं कुर<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य                                                                                                                                                                                              | पया सुधार                            | लें.           |              | ांशोधक.<br>१                         |
| आदि अंक छपगये हैं कुप<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य<br>स्वामीजी और बढोदा राज्य                                                                                                                                                                   | पया सुधार                            | लें.           |              | iशोधक.                               |
| आदि अंक छपगये हैं कुर<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य                                                                                                                                                                                              | पया सुधार                            | लें.           |              | iशोधक.<br>१<br>२                     |
| आदि अंक छपगये हैं कुष<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य<br>स्वामीजी और बढोदा राज्य<br>स्वामीजी और मैसोर राज्य                                                                                                                                        | पया सुधार                            | लें.           |              | हो।धक.<br>१<br>२<br>२<br>२२          |
| आदि अंक छपगये हैं कुष्<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य<br>स्वामीजी और बढोदा राज्य<br>स्वामीजी और मैसोर राज्य<br>स्वामीजी और इन्दौर राज्य                                                                                                           | पया सुधार<br><b>ा ( पत्र</b><br><br> | लें.           |              | हो।धक.<br>१<br>२<br>२२<br>२७         |
| आदि अंक छपगये हैं कुष्<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य<br>स्वामीजी और बढोदा राज्य<br>स्वामीजी और मैसोर राज्य<br>स्वामीजी और इन्दौर राज्य<br>स्वामीजी और काश्मीर राज्य                                                                              | पया सुधार<br><b>ा ( पत्र</b><br><br> | लें.           |              | १<br>१<br>२<br>२२<br>२७<br>२८        |
| आदि अंक छपगये हैं कुष्<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य<br>स्वामीजी और बढोदा राज्य<br>स्वामीजी और मैसोर राज्य<br>स्वामीजी और इन्दौर राज्य<br>स्वामीजी और काश्मीर राज्य<br>स्वामीजी और काश्मीर राज्य<br>स्वामीजी और काश्मीर राज्य                    | पया सुधार<br><b>ा ( पत्र</b><br>     | लें.           | )            | १<br>१<br>२<br>२२<br>२७<br>२८<br>२९  |
| आदि अंक छपगये हैं कुर<br>भाग दूसर<br>श्री. स्वामीजी और देशी राज्य<br>स्वामीजी और बढोदा राज्य<br>स्वामीजी और इन्दौर राज्य<br>स्वामीजी और इन्दौर राज्य<br>स्वामीजी और काश्मीर राज्य<br>स्वामीजी और काश्मीर राज्य<br>स्वामीजी और शाहपुरा नरेश<br>अन्यदेशी राजवाढे | पया सुधार<br><b>ा ( पत्र</b><br>     | लें.           | )            | १<br>२<br>२२<br>२७<br>२८<br>२९<br>३१ |

(4)

## श्री. स्वामी नित्यानन्द्जिक व्याख्यान

| -१ जीवात्मा                             |                   | •••          | •     |
|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-------|
|                                         |                   |              | 20    |
| २ मनुष्य जन्मकी सफलता                   | Charles and Artis | 100 00 27 50 | २०    |
| ३ मानवज्ञान स्रोत                       | •                 |              | 75    |
| ४ ईश्वरोपासना                           | • • • • •         | •••          |       |
| ५ हमारे सत्य वैदिकधर्मपुर पुराणोंका पाँ | रेणाम             | •••          | 85    |
| ६ देशाटन                                |                   | •••          | 85    |
| ७ क्षत्रियधर्म •                        |                   | •••          | ७७    |
| ८ वेदोंका स्वतः प्रामाण्य और अपौरुषे    | गुन्व विचार       |              | 28    |
| ८ वद्का स्वतः भागाण्य जार जनाजन         |                   |              | 94    |
| ९ वेदशास्त्रानुसार वर कन्याके विवाहक    |                   |              |       |
| १० विधवा विवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं  |                   |              | 38    |
| ११ धर्मसभाकी ओरसे अन्तिम व्याख्यान      |                   |              | 58.   |
| १२ संस्कृत भाषाकी आवर्यकर्ता            |                   |              | २७    |
| १३ संसारकी विचित्र गति                  |                   |              | 28    |
| १४ आर्यसमान क्या है।                    |                   |              | ३४    |
| ५ ईम्बरावतार                            |                   |              | १३८   |
| १६ मूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नंई | i 青               |              | ४३    |
| १७ मनुष्य कर्तव्य                       |                   |              | 144   |
| ८८ वडोदेमं व्याख्यानोंका परिणाम         |                   |              | ६०    |
| ९ ९ मनाग्रका करेंग                      |                   |              | 1 4 3 |

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



स्वामी श्री नित्यानंद्जी महाराज. जन्म संबत १९१७. मृत्यु संवत १९७०.

## ॥ ओ३म्॥

## मूमिका ।

----

महात्मा श्रीस्वामी नित्यानन्द सरस्वतीके जीवनचरित्रसम्बन्धी कुछ लेखक्पी मूमिका लिखनेसे पूर्व यह उचित प्रतीत होता है, कि हम आर्य्यसमाजके आवश्यक जीवनपर एक दृष्टिपात करें और ऐसा करनेसे पूर्व, आर्य्यसमाजके स्थापकके जीवनोहें इस्यके सम्बन्धमें कुछ विचार द्शीना सबसे प्रथम आवश्यक होगा।

योरोपके विद्वान् मानते हैं कि "History repeats itself" जिसका तात्पर्य यह है, कि ऐतिहासिक घटनाएं पुनः २ हुआ करती हैं । यदि विचारदृष्टिसे देखें तो प्रतीत होगा कि मानवघटनाएं जो इतिहासका विषय है, वही पुनः पुनः नहीं होतीं किन्तु वह अन्य सब घटनाएं जो किसीमी इतिहासका विषय नहीं, वह भी पुनः पुनः हुआ करती हैं । प्रीन महोदयके जन्मसे पूर्व, क्षत्रिय पुरुषेंका राजाओंके युद्धादि व्यवहारोंका वर्णन करना ही इतिहास समझा जाता था ।

ग्रीन महोदयने अपना अपूर्व इतिहास लिखकर यूरुपमें यह दर्शादिया कि पूर्ण इतिहास वही हो सकता है, जिसमें न केवल राजपुर्खों के व्यवहारों का ही वर्णन हो, प्रत्युत
जिसमें अन्य सब प्रजाके अग्रगन्ता तथा हितकारी सेवकें का भी इतिहास हो । ग्रीन
साहेबने इतिहासको राजाओं के युद्धादिकाही दर्शक नहीं बनाया किन्तु Peoples '
History अर्थात् प्रजाका भी इतिहास बना दिया। उन्होंने अपने इतिहासमें लिखा
कि Crecy (केसी) युद्धका वर्णन इतना उपयोगी नहीं जितना कि Caxton
(केकस्टन) महोदयका जिसने छापनेका यन्त्र निर्मित किया। शेक्स्पियर आदि कवियोंको
पाहिले इतिहासमें कभी इतना आदरका स्थान नहीं मिल सकता था जितना कि ग्रीन महोदयके कालसे मिलने लगा और अब तोजहां महान् क्षत्रिय एल्फ्रेड दी ग्रेटकी जीवनी पृथक्
लिखी जाती है, वहां शेक्स्पियर आदि पंडितोंके जीवनचरित्र भी उतनेही महस्वके
समझे जाकर पृथक् लिखते हैं इस समय शेक्स्पियर महाकाविके यूरुपके इतिहासलेखक"Poet For all times"

अर्थात् " नित्य कृवि " की महान पदवी दे रहे हैं जिसका माव यह है कि योरोपके लोग जो उन्नति २, प्रगति २, की पुकार रात दिन मचा रहे हैं वह मी यह न समझें कि शेक्सियर जो आजसे दो शताब्दी पीछे होगया उसकी कीमत आज करू पुराना होनेसे न्यून हो गई है। उनके मानेहुए उन्नति वा प्रगतिके नियमके अनुसार तो उससे वढकर कोई महाकवि आजकल अवस्य होना चाहिये ॥ क्या २०० वर्षतक " प्रगति " का नियम झूठा होगया जब युरुपके विद्वान् मुक्त

कंठसे कहते और लिखते हैं कि यह-

प्रगतियुग

है, तो अवस्य प्रत्येक वातमें उन्नति वा प्रगति होनीही चाहिये. क्यों नहीं शेक्सियर जैसा वा सच्च पूछो तो उससे बढिया किव आजतक इंग्लैंड वा योरूपमें जन्मा ? भविष्यकालके लिये भी यही कवि काम दे ऐसा क्यों प्रगतियुगमें हो । जो पुस्तक पुरानी हुई वह गई वह आगे क्यों कर लेगोंका उद्धार करसकती है ? एक तरफ प्रगति युग मानना दूसरी तरफ शेक्स्पियरको भविष्यके छिये मी महान् उपयोगी कवि मानना इस परम्पराके विरोधको वह दूर नहीं कर सके । उधर ( History repeats itself ) ( ऐतिहासिक घटनाएं पुनः २ हुआ करती है. ) यह महावाक्य भी जब मौजूद है तो फिर आजतक २०० वर्ष हो गये क्यों दूसरा वैसाही कवि जो कि इतिहासके इस महावाक्यका भाव है वा उससे बढ़िया कवि जो "प्रगति" के माने हुए सिद्धान्तका भाव है पैदा नहीं हुआ ? अमीतक तो इन प्रश्नोंके उत्तर वहांके विद्वान् नहीं दे पाये !

भारतीय आय्योंसे यदि कोई यह प्रश्न पूछे तो वह उसका उत्तर दे सकते ह क्योंकि वे कर्मके अटल सिद्धान्तको माननेवाले हैं और कर्मफलप्रदाता ईश्वरको न्यायकारी मानते हैं।

वे मानवजातिको एक मानते और जिस देश कालमें जिस जीवको जैसे कर्मफल भोगने हैं वह वहां ईश्वरके नियमानुसार अवस्य उत्पन्न होगा । उन्नति वा प्रगतिका नियम केवल यूरुपके लिये हैं। अफरिकाके हवसियोंके लिये नहीं ऐसा कमैसिखान्त

और ईश्ररके न्यायकारी होनेकी दशामें कभी कोई मान नहीं सकता।

आर्थलोग युक्तिपूर्वक इस वातको सिद्ध कर सकते हैं कि जिस प्रकारके उच श्रेणीके उन्नत मनुष्य मृतकालमें एक वा अनेक देशोंमें हुए उन जैसे योग्यताके मनुष्य अब हैं वा हो सकते हैं और मिवष्यमें सर्वत्र होंगे । ऐतिहासिक घटनाएँ पुनः पुनः हुआ करती हैं. यह बात ठीक है। कमी समय था कि भारतमें राजा लोग " उडन खटोलों " में आकाशमार्गमें विचरण करते थे और पुष्पकविमानके निर्माणकर्ता भूगोल पर पाये जाते थे जिसका वर्णन रामायण महाभारत आदिमें मौजूद है।

उडन खटोळोंकी कथाएं प्रत्येक आर्य्यवचा अपनी आर्य्यमातासे भारतके सव प्रान्तोंमें आजतक श्रवण कर रहा है कई हजार वर्षोंसे ये उडन खटोले भूगोलपर दृष्टि नहीं पड़े । इस शताब्दिमें योरूपके विश्वकर्मा (इंजिनियर) लोगोंकी मुद्धि उनके

कर्मानुसार उस स्यलपर पहुँची। नहां पहिले भारतके विश्वकर्मा उपाधिधारी पुरुषोंकी पहुँच चुकी थी तो विमानोंका आविष्कार पुनः हुआ और विश्वकर्मा ब्राह्मणोंकी कृति तथा मस्तिष्कको इतिहासने पुनः दोहरा दिया। आय्योंके श्रिये शुमकर्मोंका फल सर्व काल और सर्व देशोंमें प्रगति वा उन्नति है और मन्द कर्मोंका फल सर्वत्र और सदैव अवनति तथा अधोगित है।

पुराने भारतकी उन्नातिका कारण एक मात्र आर्थ्यप्रजाके उन्नत कर्म थे। यद्यपि वह कर्म अनेक थे परन्तु उनको मुख्य करके हम तीन भागोंमें बांट सकते हैं—

- (१) प्रथम तो यह कि आर्थप्रजा सत्यव्रतधारी अर्थात् सत्यमानी सत्यवादी और सदाचारी हुआ करती थी।
  - (२) दूसरे आर्य्य लोग विद्याप्रेमी, विद्वान और विद्याका दान करनेवाले थे।
- (३) तीसरे अमृततत्वके जिज्ञासु होनेसे ब्रह्मनिष्ठ योगी योगाभ्यासी तथा । तपस्वी होते थे,—

उस समयके ऋषियोंके प्रन्थोंमें हम यह महावाक्य पाते हैं कि:-

असतोमा-सद्गमय. तमसोमा-ज्योतिर्गमय. मृत्योर्मा-अमृतंगमय.

जबसे आर्थ्यप्रजाने उक्त तीन प्रकारके कमें छोड दिये तबसे भारतवर्षका पतन होने लगा। वर्णाश्रमोंकी मर्यादा लोप होगई और श्रीविक्रमादित्य महाराजकी मृत्युके साथही भारतकी रही सही उन्नति भी मृत्युको पहुंच गई। ज्यों २ समय आगे वढता गया त्यों त्यों सत्यव्रतकी जगह, छलकपट और मिथ्या भाषणने लेली। विद्याकी जगह घोर अन्धकार फैल गया। मनुष्यको श्रमजालमें गिरानेवाली कल्पित वातोंने विद्यापूर्ण अद्भुत शास्त्रोंका स्थान लेकर चारों वर्णोंके पुरुष स्त्रियोंको वेदविद्याविद्दीन कर दिया। वैदिकज्योतिकी जगह सर्वत्र श्रमह्मी तमसही छा गया। आस्तिक्यपन तो वोरिया विस्तर बान्धकर भारतदेशसे चल गये। मूर्तिपूजा आदि कर्मोंने योगाभ्यासका आसन छीनकर उसको धक्के मार देश निकाला दे। दिया।

यह जो कुछ था वह मारतप्रजाके मन्दकर्मोंका ही मन्दफल था। ईश्वर पूर्ण न्याय-कारी हैं, उनके न्यायमें सदैव दया रहती है। वह किसी प्रजाके सान्त कर्मोंका फल अनन्त नहीं देते। मारतप्रजाका पुनः उन्नत जीवन होना था, पुराने ऋषियोंकी उन्नति-के रहस्यके दर्शन करनेका समय आगया था। भूगोलके अनेक देश पतित अवस्थासे जागृत हो उन्नत अवस्थामें आ रहे थे खूटिश साम्राज्य के शुम शासनने शान्ति प्रसरण कर दी थी। बुद्धेदव, शंकराचार्य, कवीर देव, नानक देव, तुकाराम, नरसिंहम-हैता, राम मोहनराय, केशवचन्द्रसेन, देवेन्द्रनाथ ठाकुर आदि अनेक सिद्ध तथा प्रसिद्ध पुरुष अपने २ समयपर सुधारका काम कर चुके थे, तिसपर भी भारतप्रजा अवनतः दशामें ही थी।

काठियावाडकी वीरभूमिमें एक संस्कारी जीवने मोरवी नगरमें औदिच्य ब्राह्मणके गृहमें जन्म लिया । बालपनसे ही इसके सत्यव्रत धारी होनेके संस्कार स्फुरित होने लगे. शिवरात्रीके समय शिवसूत्तिं पूजनके समय सूषकको इसपर कीडा करते देख इस सत्याभिलाषीके मनमें शंका हुई कि यह विश्वनाथ कैसे हो सकता है ? कुछ काल पीछे गृहमें दा प्राणप्यारे संबंधियोंकी मृत्यु हुई उस समय

मृत्युसे अमृत

की तरफ जानेके संस्कार इस वेगसे स्फुरित हुए कि उनका वर्णन करनेकी लेखनाको सामर्थ्य कहां ? इसके साथ ही विद्याके स्थानोंमें जाकर विद्याज्योति प्रहण करने की तीत्र छालसा पूर्णरूपसे जागृत हो गई । यह संस्कार पुराने समयमें ऋषियोंको फुरा करते थे, क्योंकि उनके प्रन्थोंमें इम यह प्रार्थनाएं पाते हैं कि:---

असतो मा—सद्गमय तमसोमा-ज्योतिर्गमय मृत्योमी-अमृतं गमय

अब इतिहासने अपनी ऋषि बननेंकी पुरानी घटनाकी पुनः प्रकट किया । यह युवा पुरुष किस प्रकार घरको त्यागता है किस प्रकार विद्याज्योति की शोधमें मटकता है: किस प्रकार नर्मदाके किनारे २ कांटोंमें अपने शरीरको सचमुच छलनी बनाता और अमृत तत्त्वकी खोजमें निकलता है ? किस प्रकार यह वीर मनवाला आबू और हिमालयके पहाडों पर केवल कोपीन घारण किये हुए गर्मी और सरदीकी परवाह न करता हुआ अद्भुत तपस्वीके रूपमें चढता और उतरता है अबंड ब्रह्मचर्यव्रतको धारण किये किस प्रकार यह अनेक साधु महात्माओं और धुरन्धर संस्कृतज्ञ पंडितोंकी छानवीनमें अपने पगसे रातदिन यात्रा करते हुए। नैष्ठिक ब्रह्मचारी महर्षी तपस्वी विरजानन्द सरस्वतीके पास मथुरा जा पहुंचता है ? अकालके दारुण समयमें विद्यार्थी दयानन्दको मूर्तिपूजक न होनेसे पेट भरनेको अन्न भी सुभीतासे नहीं मिखता । सत्यव्रती, विद्यावती द्यानन्द ब्रह्मचारीने घरसे निकछनेके समयसे लेकर इस समयतक तपस्याकी पराकाष्ट्रा करदी । ऋषिश्रेणीका आत्मा गुरुदक्षिणा दे और विद्या समाप्त कर मथुरासे चलता है। सच पूछा तो गुरुसे परोपकार करनेकी प्रतिज्ञा करता है। म्गालभं:--

सत्यप्रचार वैदिक ज्योतिप्रसार और अमृतदान

देनेके लिये वह लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणाका पूर्णत्यागी होकर विचरता है। एक कीपीन, एक दंड और छ आनेके पैसे छिये हुए काशीके मठधारी संन्यासियोंमें वैदिकधर्मप्रचारके निमित्त जाता है। स्वामी श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती मानते हैं कि दयानन्द कहता तो सच है पर वह "उत्टी गंगा वहाना चाहता है" सच है वह सतयुग
लाना चाहता है वह प्रकाश युग स्थापन करना चाहता है वह योग—युग देखना चाहता है।
इसी उलटी गंगा वहनेकी धुनमें स्वामी दयानन्दने वर्म्बईमें प्रथम आर्थसमाज स्थापितं
किया। इन ही युगोंको पुनः लानेकी धुनमें उसने आर्थ्य समाजके १० नियम रचे जिनमें
प्रथम और दूसरे नियममें अमृततत्वका वोधन कराया। चोथेमें सत्यव्रत धारण करना ठहराया और तीसरेमें वेदोंका पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना अथवा वैदिक ज्योतिकी वृद्धि और
अविद्यान्धकार का नाश परम कर्तव्य दर्शाया। इन दस नियमोंके अनुसार आर्थसमाजको
जो कुछ करना चाहिये उसका व्योरा यह है।

- (१) पहिले नियमके प्रचारके लिये जिसका मान आस्तिकपनका प्रचार करना है वह योग्य विद्वानोंकी जरूरत है। डारनिन मत या नास्तिकपनकी लहरमें बहनेवाले अनेक कॉलेजोंके पढ़े लिखे विद्वान् मिलेंगे इनको आस्तिक बनाना सहज काम नहीं। जहां तर्कशास्त्री इस कामको करें वहां साथ ही योगाभ्यासी मंडल स्थापन करने चाहिये ताकि विद्वान् योगाभ्यासद्वारा अपने जीवनमें ब्रह्मके उन्तमानको अनुमन कर, शुद्ध जीवनसे औरोंको आस्तिकपनका जीवन प्रदान कर सकें। इस नियमकी पूर्तिके लिये, जहां गृहस्थ पंडित वा विद्वान् काम करें वहां वानप्रस्थ, संन्यस्त अवस्थाके योग्य पुरुष योगा—भ्यास करते हुए अपने जीवनको पवित्र कर अनेक जिज्ञासु नास्तिकोंको आस्तिक वना सकें।
- (२) दूसरे नियमके प्रचार करनेके लिथे अथवा यह कही कि ईश्वरका स्वरूप तथा उसकी अष्टांगबोगद्वारा उपासना सिखानेवाले मुख्य करके वानप्रस्य तथा संन्यासीही हो सकते हैं।
  - (३) तीसरे नियमके प्रचारके लिये आर्यसमाजको निम्न लिखित काम करने चाहिये।
- (क) स्वाध्यायकी वृद्धि और उसके प्रचारके लिये वेदोंके व्याख्यानरूपी प्रन्थ विद्वानोंद्वारा नाना—भाषाओंमें प्रकट करने और फैलाने ॥
- (ख) नानाप्रकारकी पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल, लडके लडकियोंके, लिये जारी करने कराने ।
- (ग) वैदिक सिद्धान्त जनताको श्रवण करानेके लिये घर्मीपदेशक नियत करने कराने। ये घर्मीपदेशक गृहस्थ, वानप्रस्थ, और संन्यासी हो सकते हैं गृहस्थ और वानप्रस्थ तो स्थानविशेषमें काम कर सकते हैं। और संन्यासी सर्व प्रान्तों वा सर्व देशोंमें घूम सकते हैं।
  - (४) आचरणद्वाराही चीथे नियमका पालन हा सकता है।

( ५ ) आचरणद्वारा ही पांचवा नियम पाल सकते हैं।

- (६) संसारके त्रिविध उपकार करनेके लिये आर्व्यसमाजिकोंको अपनी ही संस्था ओंके पालनपोषणमें नहीं रह जाना चाहियं; प्रत्युत समाजसे बाहिर भी जो छोग हैं उनके कल्याणार्थ काम करना वा उनकी संस्थाओं में योग देना चाहिये।
  - ( ७ ) व्यवहारद्वाराही यह नियम पाल सकते हैं ।
  - (८) दा प्रकारसे विद्याका प्रचार होता है;
  - (क) उपदेशद्वारा-गृहस्योंमें !
  - ( ख ) पाठशालाओं द्वारा बालकों में ।
  - (९) परसेवा और परोपकार मन वचन और कमैंसे करनेपर इस नियमको पाल सकते हैं।
  - ( ९० ) आजकल भारतमें यह रोग फैल रहा है कि मैं सर्वोपरि हो जाऊं. समाज समा सब मेरी अंगुळीके इशारे पर चलें, यदि मेरी बात नहीं मानी जाती तो में सभा समाजको छोड़ दूंगा । अहंमावको समाजके आगे तुच्छ समझना, समाजके कल्याणक लिये अहंमान वा अभिमानको दवाना चाहिये। अभिमान, व्यक्तिगत सत्ता, छोड़ेनसे ही यह नियम पालन हो सकता है। सामाजिक सर्वहितकारी नियमोंको पालनेमें अपने आपको परतन्त्र मानकर व्यवहार करना इस नियमका भाव है।
    - -- नियमोंको पालन करने करानेके साधन ये सिद्ध होते हैं।
    - 9-गृहस्थ पंडित (विद्वान्) जो उपदेशद्वारा आस्तिकपनका प्रचार कर सकें,
    - २-वानप्रस्थ महात्मा-जो आस्तिकताका प्रचार कर सकें।
    - ३-संन्यासी महात्मा-जो आस्तिकपनका प्रचार कर सके.
    - ४-वेदोंके व्याख्यान करनेवाले नाना भाषाओंके पंडित (विद्वान् )-जो खाध्यायके योग्य पस्तक तैयार कर सकें।
    - ५-लडके लडकियोंकी पाठशालाएं, स्कूल, कॉलेज महाविद्यालय गुरुकुलोंमें पढाने वाले अध्यापक तथा व्यवस्थापक, चाहे गृहस्थ हों चाहे वानप्रस्थ ।
      - ६-गृहस्थ. वानप्रस्थ तथा संन्यासी घर्मोपदेशक।
      - ७-आचार शुद्धि, परसेवा, मनुष्यमात्रका उपकार करना।
      - ८-अभिमानका हास आचरणद्वारा दशीना ।

यह सम्भव है कि हमने जो प्रकार नियमोंके पालन करने प्रचार करनेके ऊपर दर्शीये हैं वा जो २ साधन गिनाये हैं वह सर्वोशमें ठीक न हों। पर यह निर्विवाद हैं कि आर्यसमाजको अपने दशनियमानुसार काम करनेके छिये तीन प्रकारके विभाग बनाने चाहिये।

- (१) धर्मप्रचार मंडल।
- (२) विद्यापचार मंडल।
- (३) आचारसुधार मंडल।

पहिले मंडलके लिये इसकी धर्मीपदेशक, धर्मप्रन्थोंके व्याख्यान करनेवाले विशेषः कर चाहियें।

विद्याप्रचारमंडलका काम स्कूलों कॉलेजों गुरुकुलों कन्या महाविद्यालयोंद्वारा होना चाहिये।

आचारसुघारमंडलका काम सबसे कठिन है जो योगाभ्यासी तपस्त्री सत्यव्रती है वेही दूसरेका आचार ग्रुद्ध कर सकते हैं।

इस समय आर्यसमाजकी विच विद्याप्रचारके काममें वहुत छग रही है यह वहुत उत्तम वात है पर इसके साथ २ वैसी ही विचसे इसके घर्मप्रचार और आचारसुधारके दो काम और करने होंगे । वरना दश नियम पाछन नहीं हो सकेंगे ।

२० करोड हिन्दू जो धर्म पाल रहे हैं उसको जीवित रखनेके लिये उनके पास खायन लाख साधु महात्मा उपदेशक और एक करोडसे मी अधिक गृहस्थ पंडित हैं। संसारका उपकार करनेवाले आर्य्यसमाजको कितने लाख संन्यासी महात्मा उपदेशकोंकी जरूरत होगी। भारतमें ही वावन लाख साधु उपदेशकोंके मुकायलेपर हमने कितने लाख साधु उपदेशक तैयार कर लिये।

हाथका काम हाथसे होगा आंखसे नहीं, जो काम धर्मउपदेशंका एक संन्यासी कर सकता है वह एक स्कूल नहीं करेगा। वालकोंमें विद्याप्रचारका काम जो एक स्कूल करेगा वह दश संन्यासी महात्मा नहीं कर सकते हमें स्कूलोंकालेजों और गुरुकुलोंकी जरूरत है। पर उसके साथ हमें ५२ लाख आर्थ्यसंन्यासी महात्माओंकी कम जरूरत नहीं।

महात्मा स्वामी नित्यानन्दका जीवनचरित्र दर्शा रहा हैं। कि एक धर्मोपदेशक संन्यासी न केवल साधारण प्रजामें धर्मके भाव फैला सकता है। प्रत्युत बड़े २ सेठों ठाकुरों और राजाओंतक वह भाव पहुँचा सकता है। पढ़ानेका काम सब कर सकते हैं। पर जिस अध्यापकने जितनी अधिक योग्यता प्राप्त की होगी उतनी ही उच्च कॉलेज आदि श्रेणियोंको वह पढ़ा सकेगा। संन्यासियोंमें भी योग्यताके कारण उत्तम मध्यमादि मेद रहेंगे। यह महात्मा जिनका यह जीवन चरित्र है। एक विलक्षण संस्कारी जीव थे। यदि हम यह कहें कि वह जन्मसे ही ट्याख्यान वाचस्पित जैसा कि महात्मा जिस्स रानडेने आपको Gifted Preacher कहा है होनेके संस्कार लेकर आये थे। तो इसमें लेशमात्र भी अत्युक्ति नहीं होगी। राजपूर्तोकी उस वीरभूमिमें जिसने राणा सांगा महाराणा प्रताप और राठोड़ दुर्गादाससे अद्भत तेजस्वी वीरोंको उत्पन्न किया इनका एक प्राममें जन्म लेना दर्शाता है कि मनकी दढ़ता इनको उस देशके क्षत्रियकुल-

#### श्रीस्वामी नित्यानन्द्जीका-

6

सूषणोंकी जीवनकथासे प्राप्त हुई थी जोधपुरराज्यान्तर्गत सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक जालोर नगरमें श्रीमाली ब्राह्मणके घरमें जन्म लेकर यह बाल्यावस्थामें अपने नाना के पास क्या रहे मानो एक संस्कृत और हिन्दीकी पाठशालामें छोड़े गये । विधाताने कोकिलकंठ तो इनको दिया ही था । पर उसपर स्द्राध्यायका स्वरसहित पाठ अनेक लिलत स्टो-कोंका जिह्नाप्र करना मानो सोनेमें सुगन्धका काम कर गया।

यदि केवल कोकिलकंठ ही होते तो कदाचित् केवल गानविद्यामें निष्णात है। जगत् को गायनामृत थिलाते रहते परन्तु कविताशक्तिके साथ उनके संस्कार तर्कशास्त्रमें भी निष्णात होनेके थे, और वह जागे विना भला कैसे रह सकते थे ? काशीमें जाकर रागविद्या नहीं शास्त्रोंका अभ्यास करनेकी उत्कट अभिलाषा इनके हृदयमें जिस वेगसे उत्पन्न हुई उसके साक्ष्यके लिये इनके जीवनचरित्रमें पुष्कल घटनाएं हैं। ग्रहसे निकलकर प्रथम आप अहमदाबादमें एक जैनमहात्मा " बूटा " महाराजके पास, शास्त्र पढ़नेके लिये ठहरे इनकी मेधाने उन महात्माको परिचय दिलाया कि यह बालक तर्कवाचस्पति होनेकी योग्यता रखता है । ऐसे होनहार शिष्यको प्राप्त कर कीन गुरु अपना सीभाग्य नहीं समझता चुनाचे ऐसाही हुआ । महात्मा " बृटा" महाराजने बहुत यत्न किये कि किसी प्रकारसे यह मेरे जैन मतावलम्बी शिष्य हो जावें पर जब बुद्धि जैनमतके सिद्धान्तोंसे तुष्ट न होसकी तो यह कैसे हो सकते ! निदान जैनगुरुको छोड यह काशीमें जो भारतका प्राचीन कालसे संस्कृत विद्यालय चला आरहा है दर्शनशास्त्रोंके अध्ययनार्थ गये जब अच्छे पंडित होगये तो इनसे अपनेसे भी बढ़कर एक विद्यामार्तेडऋषि दयानन्दकी कीर्तिका वर्णन संन्यासी गोपाळगिरीजीने किया । महात्मा स्वामी गोपाळगिरीजीके हृदयपर परमहंस परित्राजका-चार्य स्वामी दयानन्दकी मृत्युने अद्भुत प्रभाव डाला था । अहो ! योगी दयानन्द तेरा जन्म, तेरा जीवन और तेरी मृत्यू एकसे एक वढ़ कर हैं। तूने जीवनमें बढ़े २ पंडितों, संन्यासी महात्माओं, अंग्रेजीके विद्वान् जिज्ञासुओंको ही वैदिकधर्मी नहीं बनाया किन्तु बीमारी और मौतके समयमें भी अपने योगभय जीवनसे जहां एक तरफ अंग्रेजी सायन्स और फिलासोफीके प्रथमश्रेणीके विद्वान् गुरुदत्त एम. ए. को नास्तिकपनके संशयागारसे विना वोले आस्तिक बना आर्य्यसमाजकी सेवाके लिये अपने पीले छोड जाता है वहां दूसरी ओर धन्य है तेरा ऋषिजीवन कि जो महात्मां स्वासी गोपाल-गिरीजी जैसे संन्यासियोंके हृदयमें तेरे दर्शाए हुए मार्गकी मोहर लग जाती है। यदि महात्मा स्वामी गोपालगिरिजी नित्यानन्दजीको खामी दयानन्दका गौरव न वतलाते तो कौन जानता है कि यह नररत्न नित्यानन्द आर्य्यसमाजको प्राप्त होता या नहीं ?

इसके पीछे महातमा स्वामी नित्यानन्दके जीवनमें वह घटना आती है कि वह बरेलीमें जाकर आय्येंपदेशक पंडित यज्ञदत्तजीको एक दर्शनशास्त्र पढाते हैं। पंडित यज्ञ दत्तजी आर्य्यसमाजके रंगमें रंगेहुए थे, वह मनसे चाहते थे कि ऐसा अद्भित ब्रह्म-चारी नित्यानन्द आर्य्यसमाजका उपदेशक बन सके और इसके लिये जो यत्न उन्होंने किये वह अत्युत्तम थे । श्रीयुत पंडित यज्ञदत्तने सत्यार्थप्रकाशांदि ऋषिप्रणीत प्रन्थ ब्रह्मचारी नित्यानन्दके हाथमें पढनेको दिये । लोहा जिस प्रकार चुम्वकको प्राप्त हो चंचलता छोडता है उसी प्रकार नित्यानंदजीकी चंचलबुद्धिने सत्यके सरोवरसे मानों अमृतपान कर शान्ति प्राप्त की । श्रीयुत महाशय चिम्मनलालजी वैश्यने जब नित्यानन्द ब्रह्मचारीके दर्शन किये तो उनके हृदयमें यही संकल्प उठे कि यह महात्मा आर्य्यसमा-जको मिल जावे ।

महात्मा नित्यानन्द भ्रमण करतेहुए मेरठ देहली आदिस्थानों में गये और समाज सम्बन्धी कई अत्युत्तम व्याख्यान दिये। कई जगह इन्होंने शास्त्रार्थ कर अपनी अद्भुत तर्कशाक्ति और संस्कृत पांडित्यका परिचय जनताको दिया। इनके जीवनमें एक वह मी घटना आई कि इनको एक महानुमाव महाशय थियोसोफिस्ट वनाने के लिए उचत हुए। जिसने दर्शनशास्त्रको मननपूर्वक पढा हो जिसने ऋषी दयानन्दके प्रन्थोंका पाठ किया हो उसको विना वैदिक फिलासोफी के कोई फिलोसोफी मला अपनी ओर खींच सकती थी। ग्वालीयर, दितया, करोली आदि राज्योंमें जिस उत्तम रीतिसे इन्होंने वैदिक-धर्म प्रचारका काम किया है वह अतीव प्रशंसाके योग्य है। न्यायमूर्ति महात्मा माधव गोविन्द रानडेसे जब इनकी मेट हुई तब इन्होंने अपनी विद्वत्ता और उच्च विचारोंका जो प्रभाव उनके हदयपर ढाला वह रानडेजीके उस पत्रसे विदित हो रहा है जो कि इन्होंने इनके सम्बन्धमें वडोदाके दीवान साहब ओर महासप्रान्तके अनेक विद्वानोंको लिखे। इनके जीवनमें वह विचित्र घटनामी आती है जिसमें आर्यसमाजके स्तम्भ ऋषि दयानन्दके भक्त श्रीयुत राजाधिराज श्रीनाहरसिंहजी वर्मा शहापुराधीश (मेवाड) ने इनकी योग्यतासे संतुष्ट हो परोपकारिणी समाके एक अवसरपर अजमेरमें व्याख्यान करानेका प्रवन्ध किया।

यह मान आर्ध्यसमाजके कुछ पुरुषोंको जो ईर्षाक रोगमें प्रस्त थे, न साया और उन्होंने शिर तोड यत्न किया कि ब्रह्मचारी नित्यानन्दका व्याख्यान न होने पांवे; पर वह सफल मनोरथ न हुए। श्रीयुत पंडित हमीरमलजीनें इस व्याख्यानके करोनेमें जो सहा-यता दी वह प्रशंसाके योग्य है। व्याख्यान हुआ और लोग एक व्याख्यानवाचस्पति वेदशास्त्रोंके भारी विद्वान तकीनिध और ऋषी दयानन्दके सचे भक्तकी जिन्हासे उपदेशामृत पान कर सुग्ध हो गये।

इनके जीवनमें सबसे वड़ा महत्वका यदि कोई शास्त्रार्थ कहा जा सकता है तो वह शास्त्रार्थ बून्दी है। इस शास्त्रार्थमें जहां इन्होंने संस्कृत पांडित्य, अद्भुत तर्क और वैदिक सिद्धांतोंके मर्म्मेझ होनेका परिचय दिया वहां साथ ही उस ग्रुप्त मनोबलको प्रकट किया जो राजपूतानेकी वीरमूमीमें जन्म छेनेसे ऐसे महापुरुषके हृदयमें संस्काररूपसे शयन कर रहा था। जो अपमान इनका और श्रीयुत महात्मा स्वामी विस्वेश्वरानन्दजीका हुआ उसको जिस आर्थ्यत्वसे इन बीर उपदेशकोंने सहा वह इन्होंका काम था। यदि इन दोनों महात्माओंके हृदयमें आर्थ्यसमाजके सिद्धान्तोंसे सचा प्रेम न होता तो यह आर्थ-समाजसे भाग निकलते। बून्दी शास्त्रार्थके समयमें एक चौबेद्वारा इनको धनका प्रलोमनः दिया गया परन्तु ये धर्म पर दृढ़ रहे। इनकी इस दृढ़ताने इनकी ख्याति-

#### आर्य समाजिकजगत्

में बड़ी भारी की, आर्थ्यसमाजमें इनकी अद्भुत प्रसिद्धिका भारी कारण यही शालार्थ हुआ। जब श्रीशाहपुराधीश श्रीमान् राजाधिराज श्रोनाहरसिंहजी वर्माकी ग्रुम सम्मितिसे इस शालार्थका वृत्तान्त छपनेको गया तो एक विद्वान् आर्थ्यसमाजिक पंडितने जिसने, कि, हिंसारूपी ईर्षा शत्रुपर विजय नहीं पाई हुई थी और जो अपने निजः स्वार्थको सामाजिक सर्वहितसे भी बड़ा मान रहा था—इसके छपनेका विरोध किया। इस समय जिस दूरदर्शिता तथा गहरे विचारसे श्रीमान् राजाधिराज श्रीनाहरसिंहजी महोदय शाहपुराधीशने काम लिया उनकी स्तुति किन शब्दोंमें हमकरें। पूज्य शाहपुराधीशने पंजावके सुप्रसिद्ध महात्मा पंडित गुरुदत्तजी एम्, ए. के पास शास्त्रार्थ की प्रति-लिपि (कीपी) सम्मितके लिये भेज दी। महात्मा पंडित गुरुदत्तजी एम्, ए. जहां एक तरफ प्रथम श्रेणीके क्षेत्रजीके विद्वान् थे वहां साथ ही प्रथम श्रेणीके संस्कृतज्ञवा वेदज्ञ और इससे भी वढकर उनके पास वह घन था जिसको—

#### सदाचार

कहते हैं वह यम नियमोंके पालने का अखंड व्रत ऋषी दयान-दकी मृत्युके समय धारण कर चुके थे।

वह अपने जैसे योग्य अनेक अंग्रेजीके विद्वानोंको आर्यसमाजमें समासद वा सहायकके रूपमें लाना अपना कर्त्तव्य समझे हुए थे। अपनेसे भी बढ़कर संस्कृत विद्याके
विद्वानोंको वह समाजमें लानेके लिये सदैव तैयार रहते थे। वह योग्मभ्यासी
होनेसे प्रत्याहारकी अवस्थातक पहुँचे हुए थे। ईषाँ, द्वेष जो हिंसाके ही रूप हैं इनपर वह पूर्ण विजय पा चुके थे। अन्यायद्वारा सर्वोपिर बननेका दुष्ट माव उनके हृदयमें
न था। जब उन्होंने अपनेसे भी अधिक संस्कृतज्ञ स्वामी श्री नित्यानन्दजीके शास्त्रार्थका
लेख पढ़ा तो अपनी निष्पक्ष सम्मति निम्न लिखित शब्दोंमें श्री शाहपुराधीशजीके
पास मेजी "महर्षी द्यानन्दकी मृत्युके पीछि ऐसा महत्त्वपूर्ण कोई
शास्त्रार्थ आर्थ्यसमाजने नहीं किया इस सत्य सम्मतिके पानेपर जिज्ञास शाहपुराधीशजीके हर्षकी कोई सीमा न रही। उनकी श्रद्धा दोनों स्वामी महात्माओंपर दढ़
होगई और राजस्थानमें उन्होंने इनके यशका मानों ढंका बजा दिया। इनके संस्कृत
पांढित्यका नाद मानों गूंज उठा। साथ ही इनका सत्यपर प्रेम प्रकट हो गया।

इसके पीछे इनके जीवनमें वह समय आता है जब कि इन्होंने भारत वर्षके आर्य्य समाजोंमें अपने युक्ति युक्त सारगिर्मत व्याख्यान दिये उस मद्रासप्रान्तमें जिसमें महर्षी दयानन्द वा धर्मवीर आर्य्यपायिक श्रीयुत पंडित लेखरामजी भी नहीं जा सके थे। ये महानुभाव गये और तीन आर्य्यसमाज है। नहीं स्थापित किये किन्तु स्वर्गवासी श्रीमान् महीश्र नरेश की आर्य्यसमाजका परम भक्त बना दिया। उसी दिनसे इनकी ख्याति।

राजोपदेशक

के तौरपर दक्षिणमें होने लगी। आर्यसमाज के उस भूकम्पमें जो सिद्धान्तके सम्वादके नामसे प्रसिद्ध है इन महाक्ष्माओंने अपने वेद्ध होने का भारी परिचय दिया और स्पष्ट कह दिया कि वेदोंमें मांसभक्षण वा यज्ञमें पद्युहिंसा करनेकी आज्ञा नहीं। इसी मांस भक्षणके प्रश्नके सम्बन्धमें इनको वड़ा भारी प्रलोभन देनेके लिये विचित्र यल हुए। इनके जीवनमें इतना भारी प्रलोभनका समय कभी नहीं आया था इस समय इन्होंने इस प्रलोभनकी परवाह न करते हुए वही पक्ष लिया जिसको ये आत्मासे सत्य मानते थे, ये वरावर यही कहते रहे कि चारों वेदोंमें कहीं भी मांस भक्षणका विधान नहीं। प्रलोभनोंका त्याग करते हुए सत्य कह देनेसे इन दोनों विद्वानोंने।

#### महान् आत्मा

अर्थात् महात्मा होनेका परिचय आर्थ्यसमाजको दिया। अनेक आर्थ्यसमाजोंके वेद प्रचार निधि तथा गुरुकुळानिधिकी सहायता आदिमें इन्होंने अनेक स्थलोंमें अनेक व्याख्यान दिये। वर्षों आर्थ्यसमाजोंके महोत्सवोंकी स्वामी नित्यानन्दजी अपनी अद्भुत ओजस्वीनी वक्तृता तथा तर्कपूर्ण सारगिर्भत शास्त्रीय व्याख्यानोंसे सेवा करते रहे। बडे २ संस्कृतज्ञ पंडितोंसे संस्कृतमें शास्त्रार्थ कर वैदिकसिद्धान्तकी रक्षा की अंग्रेजीके विद्वानों और राजा महाराजाओंके गूढ़ शंकाओंका शास्त्रीय प्रमाणों तथा अखंड युक्तियोंसे समाधान किया। कश्मीरसे महीश्चरतक, रांचीसे करांचीतक देशाटन कर वैदिक धर्मका प्रचार किया, वडी लम्बी २ यात्राके समय इनके परम मित्र वा धर्म बन्धु दुरद्शीं विद्यानिधी वेदज्ञ महात्मा श्री विश्वेश्वरानन्द जी इनके साथ ही रहे।

राम लक्ष्मणकी प्रीति हमने इन दोनों मित्रोंमें देखी—सहनाववतु सहनौ अनकतु सहवीटर्यं करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इस ऋषिवास्यको इन दो विद्वान् मित्रोंने अपने जीवनमें सार्थक कर दिखाया। दे विद्वान् मिलकर क्या वडा भारी काम कर सकते हैं, यह इन्होंने प्रत्यक्ष कर दिखाया, जिस प्रकार स्वामी नित्यानन्दजी सुवक्ता थे उसी प्रकार सुलेखक भी थे. इनका रचा हुआ

पुरुषार्थप्रकाश

इसका दृष्टान्त है। इस प्रन्युके संबंधमें पंजाब के एक भारी विद्वान् तपस्वी तथा

परोपकारी आर्घ्यसमाजिक महाशय श्रीयुत रायठाकुर दत्तजी धवन डिस्ट्रिक्ट जज लाहोरने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक वैदिक धर्म प्रचारनामी में जो

आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब

की औरसे प्रकाशित हुई थी लिखाया उसका भावार्थ यह है कि-सत्यार्थ प्रकाशसे दूसरे दर्जेपर यह पुस्तक है।

विद्यामूर्ति, परोपकारी, छोकमान्य, जगत्प्रसिद्ध श्रीमन्त महाराज श्री सयाजीराव गायकवाड बडोदा नरेश ने

इन महात्माओंको विद्यावृद्धि निमित्त कई सहस्र रूपयोंकी भारी सहायता दी है कि यह वैदिककोश निर्माण कर सकें। उस वृहत्कोषकी अनुक्रमणिका तो प्रकाशित हो चुकी है पर अभी कोशके अंक निकलने आरम्भ नहीं हुए।

महात्मा स्वामी नित्यानन्द जी संस्कृत, हिन्दी, गुजराती, मारवाडी, मराठी, इन पांच भाषाओं में घारा प्रवाह व्याख्यान दे सकते थे और उर्दू, अंग्रेजी तथा बंगला इन भाषाओं को मलीमान्ति समझ सकते तथा इनमें बात चीत कर सकते थे।

स्वामी श्री नित्यानन्दजी तथा स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजीमें एक आदर्श । आदरणीय गुण यह रहा कि इन्होंने कमी अपनी ३० वर्षकी सामाजिक सेवामें किसी अधिकारको प्राप्त करने व आरुढ रहनेका स्वप्नमें भी संकल्प नहीं किया यदि वे चाहते तो आयुभर किसी एक दो प्रतिनिधि समाओ अथवा अनेक आर्य्यसंस्थाओं के सूत्रधार बने रहते।

जब अधिकारके लिये मनमें संकल्प न था तो इसकी पूर्तिका साधन जिसको पार्टी कहते हैं वो कैसे बना सकते थे ? आर्य्य समाज में एक भी पुरुष कभी यह नहीं कह सकता कि उक्त महात्माओंने कभी अपनी पार्टी बनानेका प्रयत्न किया हो। समाजका बहुत बड़ा भाग हमारे मन्द कमें के कारण अधिकार तृष्णा और पार्टी बनाने में अपना बहुत समय सम्प्रति का व्यतीत कर रहा है। उक्त महात्माओंका जीवन इस विषयमें एक ज्योतिस्तम्म Chight bouse) का काम देगा।

एक और अद्भुत गुण इन दोनों महानुभावोंमें सिद्धान्तोंकी रक्षा और समाजके . हितके आगे किसी व्यक्ति विशेषका असत्य पक्ष नहीं लिया । और सदैव अपनी आवाज जहां असत्य प्रतीत हुआ उसके विपरीत उठाते रहे ।

जहां बड़े २ राजाओं ते इनका पत्रव्यवहार था वहां बड़े २ नामी अंग्रेजोंसे भी पत्र व्यवहार रखते थे और कई अंग्रेज इनको—A great Indian Sanskrit Scholar की पदवी दिया करते थे।

इनकी अन्तिम वीमारीके समय पर जहां इनके नौकर कुंवरसेन नामीने सची भाकिसे सेवा की वहां आर्थ्य समाजके जिन अनेक रत्नोंने भी भारी सेवा सुश्रुवाकी उनके शुम तथा अमर नाम ये हैं।

- १—श्रीयुत डाक्टर कस्याण दास, जे. देसाई बी. ए. एल. एम. एंड एस. मन्त्री आर्य्यविद्यासभा बम्बई. आदि
  - २-महात्मा श्रोस्वामी परमानन्दजी सरस्वती-आग्रानिवासी.
- ३—महातमा श्रीस्वामी अनुभवानन्दजी सरस्वती—अमृतसरिनवासी.
  स्वामी विश्वेद्वरानन्दजी प्रायः इनके संगही रहते थे पर कर्मकी विचित्र गित समिद्विये कि इनकी अन्तिम बीमारीके समय वह बम्बईमें इनके पास न थे इनकी मृत्युने मार-तका एक रत्न छीन लिया । आर्य्यसमाजका एक भारी ज्योतिस्तम्म और प्रसिद्ध राजोपदेशक इसकी रोते हुए सूना छोड चला गया । स्वामी श्रीनित्यानन्दजीके हो स्मारक एक बम्बई और दूसरा शिमलेमें स्थापित हुए हैं पहिला बम्बईके विद्वान् दान-वीर आर्थ समाजके रत्न श्रीयुत सेठ रणछोडदासजी भवानने एक उत्तम पुस्तकालय तथा बाचनालयके रूपमें एक मन्य मकानमें बनाया है, इसका नाम नित्यानन्द पुस्तकालय-ल्या-ल्य-ल्य-ल्य-ल्य-क् है. दूसरा शिमलेमें इनके परम मित्र तथा धर्मबन्धु श्री स्वामी महात्मा विक्वेश्वरानन्दजी सरस्वतीने एक अति रमणीय स्थानपर एक सुन्दर वंगलेके रूपमें नित्यानन्द आश्रमके नामसे बनाया है । इस आश्रममें जहां एक वाचनालय तथा पुस्तकालय होगा वहां संस्कृत तथा अंग्रेजीके बडे २ स्कालरों और अनेक देशसेवकोंके लिये निवासस्थानमी होगा।

पाठकवृन्दं तीसरा स्मारक उनका यह जीवनचरित्र है जो आर्य्यसमाजके भक्त श्रीयुतं महाशय-ब्रह्मदक्तजी अजमेर निवासीने बड़े श्रमसे एकत्र कर निर्माण किया है। जिसः उत्तमता तथा योग्यतासे महाशय ब्रह्मदक्तजीने यह कार्य पूर्ण किया है वह प्रशंसाके योग्य है।

महात्मा स्वामी श्रीनित्यानन्दजी एक साधारण विद्यार्थाकी दशासे एक जगत्प्रसिद्ध, व्याख्यानवाचस्पति तर्कनिधि वेद्झ राजोपदेशक के बहुमान्य पदको प्राप्त. हुए उसका उत्तर आपको उनका यह जीवन चरित्र देनेको तैयार है।

वडोदा--- } ता. २४ जनवरी १९१७ ई० पाठकोंका प्रेमसेवक आत्माराम असृतसरी

#### धन्यवाद् ।

वेदशास्त्रसंपन्न धर्मात्मा श्री पण्डित विलिक्करणजी हार्मा, भूतपूर्व शाचार्य्य गुस्कुल शांताकुज (बंबई) ने जो अपना अमूल्य समय इस प्रन्थके छपते समय छेखा संशोध- नादिके छिये दिया उसके छिये वह आर्थ्यजनताके धन्यवादके पात्र हैं।

आत्माराम अवृतसरी।

### स्वामी नित्यानन्द विश्वेश्वरानन्दकृत पुस्तकोंका विज्ञापन ।

१ ऋगादि ४ चारों वेदोंके संपूर्ण पद ( शब्दों ) की सूची.

परमात्माके अनन्तज्ञानका खजाना ब्रह्मादि सर्व महर्षियोंका सर्वस्व संसारकी लाय-ब्रेरीका सबसे प्राचीनतम पुस्तक आर्यजातिका परम पवित्र माननीय अखिल धर्मका मूल व सम्पूर्ण विद्याका मण्डार और मनुष्यजातिकी उन्नति व सभ्यताके आदि कारण रूप ४ चारों वेदोंके समस्त शब्दोंके जाननेका सबसे सुगम उपाय वैदिक शब्दसूची अर्थात् चारों वेदोंके सम्पूर्ण शब्द और शब्दार्थ जाननेवालोंके लिये परमोपयोगी अपूर्व साधन केवळ यही वैदिकशब्दोंकी सूची है. वेदरूपी समुद्रको मथकर पूरी २ खोज करके बडे परिश्रमसे ४ वेदोंके सब शब्दोंकी अर्थात् आख्यात नामोपसर्ग निपात आदि सर्व शब्दोंकी अकारादि कमसे (अल्फेबेटिकली ओर्डरमें) यह शब्दसूची तैयार को गई है.

वर्षोतक वरावर पढनेपरमी जिन वैदिक शब्दोंका, ज्ञान बढे र घुरन्घर पण्डितोंको नहीं होसकता है उन समस्त वैदिक शब्दोंका इस शब्दसूचीके द्वारा देवनागरी अक्षर जान-नेवाले साधारण पुरुषको भी ज्ञान होकर पूरा र यथार्थ यह पता लग जाता है कि ४ चारों वेदोंके सब (कुछ) शब्द कितने हैं अर्थात् अस्त भवित भवाित करोित अक्षणोत् आदि किया कितनी हैं और आत्मा देव पृथ्वी अग्न्यादि संज्ञाएँ कितनी हैं और प्र प्रा आ आदि उपसर्ग व स्वरादिनिपात कितने हैं और ये सब शब्द चारों वेदोंमें किस र मन्त्रमें कितनी वार आये हैं और अमुक शब्द वेदोंमें है वा नहीं इन सववातोंका पूरा र पता इस शब्दसूचीसे एक क्षणमात्रमे लग जाता है. इतनाहि नहीं किन्तु किस र शब्दका क्या र अर्थ है और सायण महीघर उच्वट व श्रीस्वामी दयानन्दजी आदि माध्यकारोंने इन शब्दोंके क्या र अर्थ किये हैं यह पतामी इन शब्दोंके माध्यद्वारा उसी समयमें लग जाता है. सर्व साधारणको वेदोंका पूरा ज्ञान करानेके लिये वड़िह परिश्रम व वहुतसा धनव्यय करके सस्वर यह शब्दसूची तैयार करके सन्दर कागजपर वोम्बेके निर्णयसागर प्रेसमें छुद्ध छपाकर चारों वेदोंकी अलग र जिल्द बन्धवाकर तैयार की गई है, कीमत (मूल्य) भी डाकव्ययातिरिक्त केवल १०। दश रूपेये हैं.

२ पुरुषार्थ प्रकाश. की. १॥ रु. ३ सनातन धर्मप्रकाश. की. ४ आना-४ बुन्दी शास्त्रार्थ ४ आना.

बुकडिपार्टमेंट, आर्य प्रतिनिधि सभा, आर्यसमाज, काकडवाडी—गिरगांव, संबई. पुस्तक मिळनेका पता—

पं० रामचंद्र शर्मा,

हमीरलॉज

अजमेर.

## ॥ ओश्म्॥

#### महात्मा स्वामी श्री नित्यानंद्जी सरस्वती राजोपदेशक ।



महात्मा स्वामी श्री नित्यानन्दजीका जन्म भाद्रपद शुक्का १४ संवत् १९१७ विक्रमी जन्म. को जोधपुर राज्यान्तर्गत जालोर नामक प्राममें हुआ था। स्वामीजीके पिताका नाम पंडित श्री पुरुषोत्तमजी था। और माताजीका नाम श्रीमती कृष्णा देवी। आपके ३ भाई और दो बहिनें थीं। स्वामीजीका जन्म नाम रामदत्त था और ये गुजराती श्रीमाळी ब्राह्मण थे।

स्वामीजीके वालकपनका विशेष वृत्तान्त निर्द्धी मिलता परन्तु जो थोडासा प्राप्त हुआ हैं वह इस प्रकार है। वालकपनमें रामदत्तजी अपने नानाजीके वाल्यकाल यहां विशेष रहते थे। नानाजीसे आपने सन्ध्यावन्दन ह्वी, पुरुषसूत्त और वेदपाठ आदिका अभ्यास किया। प्रचलित सामा

जिक कुरीतियों से आपको उस समय भी दुःख होता था। मृत्युके अवसर पर जो आने जानेमें समयका अपन्यय होता है इसे आप निर्धक कहा करते थे। जन्मसे ही आप की किव विद्याभ्यासकी ओर अधिक थी जितना ज्ञान पिताजी और नानाजीसे आप प्राप्त कर सकते थे वह बहुत शींप्रकर लिया और तत्प्रक्षात् विद्या प्राप्तिके निमित्त काशी आदि स्थानोंमें जानेके लिये आप्रह करने लगे। स्वामीजी की माताजीका स्वभाव बड़ा ही। उदार, सरल पवित्र और विचारशील था। स्वामीजीने उदारता, सरलता, सर्वाप्रिय ता, आदि गुण मानो अपनी माताजीसे ही प्राप्त कियेथे। स्वामीजी "मातृमान् पुरुषो वेद " इस आप्त वाक्य की सत्यता प्रामाणिक करनेके ज्वलन्त उदाहरण थे। वालकपन में ही स्वामीजीने सुन्दरदासजीके सबैथे और सहस्रों समयोचित श्लोक कण्ठस्थ कर लिये थे और इनका उचारण वे समय समय पर अपनी आयुभर किया करते थे। आपके नानाजी कुछ २ योगसाधन भी करते थे अतः स्वामीजी में योगके संस्कारोंकी प्रवृत्तिका एक कारण यह भी था सुन्दरदासजीके सबैथे वैराग्य उत्पन्न करनेमें विशेष कारणरूप हुए। गृहनिवासमें स्वामीजी पूर्ण उद्योग करते रहे कि पिताजी पढाईका प्रवन्ध काशी अथवा अन्य किसी स्थानमें करदें। परन्तु जब प्रवन्धके स्थानमें केवल टालमटोल होते वेदी तो विद्या प्राप्तिके लिये घरसे निकल पडे।

जालोरसे स्वामीजी अहमदाबाद आये और यित " बूटा " महाराजके यहां जैन प्रन्योंके लिखनेका कार्य्य करते रहे । परन्तु अपना मुख्य विद्या प्राप्तिके लिये उद्देश्य विद्या प्राप्ति ही रक्खा और पाण्डितेंसे संस्कृत पढना भूमण। आरम्म कर दिया । स्वामीजीके गुणोंसे प्रमावित होकर महात्मा यित बूटा जी महाराजने बहुत उद्योग किया कि

स्वामीजी उनके शिष्य वन जावें परन्तु सफल नहीं हुए ।

अमदाबादसे स्वामीजी बम्बई, पूना, सितारा, और नासिक आदि स्थानोंमें अमण करते हुए काशी पंहुचे यहां आपने अनेक पंडितोंसे मिन्न २ संस्कृत; प्रन्थोंका अध्ययन किया।

यहीं आप ब्रह्मचारी गोपालगिरिजी नामक सन्यासीसे मिळे। ये सन्यासी महर्षि द्यानन्दजीके परिचित थे और उनकी मृत्यु समय पर अजमे- आर्य्यसमाज परिचय रमें थे। इन्हींके समागम द्वारा ही स्वामीजीके विचार आर्य्य समाजकी ओर प्रथम आकर्षित हुए।

काशीसे चलकर ब्रह्मचारीजी युक्त प्रान्तके कई जिलों ( यथा कानपुर, कन्नीज, शहाजहाँपुर, बरेली आदि ) में गङ्गाके तट पर ब्रह्मचर्या-संयुक्त प्रान्तके अनेक वस्थामें पूर्ण विरक्तकी मांति अमण करते रहे । उस समय स्थानों में रामायणकी आप सिर पर जटाजूट और पांवमें खड़ाऊं धारण किया कथा करना. करते थे । आपकी मनोहर मूर्तिके दर्शनोंके लिये अनेक लोगोंकी भीड एकत्रित होती थी । आपकी माषणशैली

ऐसी निताकर्षक थी कि अनेक मनुष्य आपके शिष्य वननेकी उत्सुकता प्रकट किया करते थे। परन्तु आपने किसीको भी शिष्य नहीं बनाया। इस प्रकार ब्रह्मचारी वेषमें तुलसीकृत रामायणका पाठ करते हुए आप २, ३, वर्षोतक नैमिषारण्यमें भ्रमण करते रहे. आपके कथा करनेकी शैलीसे प्रमावित होकर सहस्रों श्रोताओंकी भीड़ एक सम्मतिसे गुरुमंत्र और दीक्षा देनेकी प्रार्थना किया करती थी।

इसी अवसरमें जब ब्रह्मचारीजी अमण करते हुए बरेली पहुंचे तो वहां आपने आर्थ्य सामाजिक पंडित यज्ञदत्तजीको वेदान्त पढाना आरम्भ किया । सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वे-उक्त पंडितजीके साथ ब्रह्मचारीजी आर्थसमाजके विषयमें दादिभाष्य भूमिका वार्तालाप किया करते थे । और इसी अवसर पर ब्रह्मचारीजीके आदिका पढना सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका आदि, आर्थ्य समाजके साहित्यको पढा । तिलहर निवासी श्रीयुत चिम्मनलालजी वैत्य एक प्रसिद्ध आर्थ्य हैं। आप अपने एक पत्न आर्थिकी आशा. पत्रमें लिखते हैं कि "सं० १८३९ वि० (१८८२ ई०) में स्वामीजी शाहजहां पुरकी तरफसे विचरतेहुए तिलहमें आकर सनातनधर्मीवलम्बी पंडित हेमनाथजीकी इनुमानगढीमें ठहरे। दो दिन पीछे मुझे आपके आनेकी सूचना मिली. में तुरंतही अपने मित्र स्वर्गवासी पंडित वलदेवत्रसादजीके साथ वहां गया। कुछ समयतक वार्तालाप होता रहा। पश्चात् इसी प्रकार में नित्यप्रति श्रीमान्जीकी सेवामें उपस्थित होता और वार्तालाप कर संतीषित होता था। आपकी विद्वत्ता देख यह विचार होता था कि यदि आपसे महात्मा आर्थ्यसमाजको मिलजावें तो उसका वृहदुपकार हो, में इन्हीं विचारोको पूर्ण करनेके लिये उनसे अधिक मिला करता था। ईशानुकम्पासे मेरी आशा अंकुरित हुई। श्रीमान्ने मेरे घरको स्वचरणकमलों पावत्र किया और निरन्तर छः माह रहे। इस अवसरपर आपने गीताको कथा सुनाई और १५०) का एक वृहद् हवनभी कराया। पश्चात् १०) की एक महामाध्यकी पाथी मंगा यहांसे चले गये। चलते समय आपने मेरी विशेष प्रार्थन पर कहा कि में अवश्य और जल्दीही आर्थ्यसमाजका कार्य्य करूंगा। ब्रह्मचारीजीक शरीर छुरछुरा, चहरा गोल, रंग गोरा, आंखें वड़ी, शिरपर वःलोंका जूड़ा था। वार्णा अतिही मधुर थी, वार्तालाप करते समय मानों फूल झड़ रहे हैं।"

संवत् १९४१ वि॰ के लगभग स्वामीजी जीवनहाकी एकताकी छोड़कर अन्य सब अर्थ्य सामाजिक सिद्धान्त मानते थे । इसके पश्चात् आर्थ्यसमाजोंमें आपने आर्थ्यसमाजोंमें उपदेश करना प्रारम्भ कर दिया । उपदेश करना. यद्यपि इस समय आपकी बुद्धि अधिक प्रौढ नहीं थी, न विचारही अधिक गम्भीर थे तोभी आपके भाषणका प्रभाव गहरा पड़ता था और जनता उसे बड़ी सचिसे सुनती थी।

इसी प्रकार भिन्न २ स्थानों में प्रचार करते हुए ब्रह्मचारी जी आर्य्यसमाज पचरांवमें आए। और श्रीयुत पंडित रामशरण त्रिपाठी संस्थापक आर्य्य ब्रह्मचारी जीका समाज पंचरांवके प्रवन्धसे पाखंडमत खंडनपर व्याख्यान पहला शास्त्रार्थ. दिया। तदुपरान्त जिन २ महाशयोंने शंका की उनका सन्तोष जनक समाधान किया । दूसरे दिन निकटनतीं प्रामसीख-इमें नागरी और उर्देमें विज्ञापन लिखवाकर चिपकवा दिये और घोषणा करवा दी कि पुराणी, किरानी, कुरानी, जैनी आदि वेदविकद्ध मतवादियों में जिस किसीको शास्त्रार्थ करना हो वे आकर शास्त्रार्थ करलें । परन्तु कोई मनुष्य सामने नहीं आया। परन्तु कक्ष्मीपति तिवादी नामक एक अक्षरज्ञानश्रात्य ब्राह्मणके नामसे एक विज्ञापन कुछ प्रक्रों सहित सिजवा दिया। प्रकृत ये थे (१) वेद किसको कहते हैं (२) वेद किसका बनाया है । इसके उत्तरमें ब्रह्मचारी जीने सीखड़ प्रामके प्रसिद्ध पौराणिक

पंडित गोपाल नारायण, कृष्णानन्द और माधवराम आदिके नाम संस्कृत और भाषामें पथक २ पत्र लिख कर भेजे और उन्हें विदित किया कि वेद मंत्रसंहिताओंका नाम है। वे ईक्वरीय अनादि विद्या हैं। सृष्टिके आदिमें परमात्माने चार ऋषियोंके द्वारा उन्हें प्रकट किया । इसपरभी ये लोग शान्त रहे । परन्तु पांच दिन पीछे जब कि ब्रह्मचारीजी काशी जानेको उद्यत हुए तो पंडितोंने एक पत्र मेजा कि हमलोग आपसे वाक्यविलास किया चाहते हैं। ब्रह्मचारीजीते काशीयात्रा रोक करके उनकी इच्छा-नुसार उन्होंकी सभामें उपस्थित होकर कथन किया । ब्रह्मचारीजीने जो नियम शास्त्रार्थके लिये लिखकर दिये उनपर सनातन धर्मावलम्बी पंडितोंने हस्ताक्षर किये और कहा कि पंडित माधनरामजीके हारनेसे हम सब हार जाँयगे । तत्पश्चात् शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ और अनेक विषयोंपर जब ब्रह्मचारीजीने पंडितजीको निरुत्तर कर दिया तो वृथाही टालमटोल करने लगे । परन्तु जब इसंधेमी अपना पक्ष सिद्ध होता नहीं देखा तो पंडित गोपाल नारायणजी व कृष्णानंदजी आदि ब्रह्मचारी निके प्रति अंडवंड असम्य शुट्दाविका प्रयोग करने लगे । परन्तु जब इतनेपरभी ब्रह्मचारीजीको अन्यमनस्क नहीं पाया तो कोलाहल करतेहुए सभास्थान छोड़कर चले गये । स्मरण रहे कि यह समास्थान इन्होंके प्रवन्धमें था । ब्रह्मचारीजीके पक्षकी सत्यता सबने स्वीकार की और ग्राम निवासियोंने पंडितोंके अजुचित वार्तावपर खेद प्रकाशित किया ।

इसी अमणअवस्थामें ब्रह्मचारीजी आगरा आदिमें प्रचार करते हुए एकवार गाजियाबाद

महात्मा स्वामीश्री विश्वेश्वरानन्दजी सरस्वतीसे भेट.

स्टेशनपर दहली जानेके लिये टहल रहेथे। गाडीके आनेपर एक सं-न्यासी महात्माको कुछ पुस्तकों सिहत एक डिव्बेमें बैठे देखा। यह संन्यासी महात्मा स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी महाराज थे और आप इस समय मथुरासे दहली पधार रहे थे। ब्रह्मचारीजीने इनकी पढा लिखा संन्यासी जानकर अपना आसन भी इन्होंके समीप

जमा दिया । मार्गमें आर्य्यसमाजके विषयमें वार्तालाप करते हुए दहली आ पंहुचे । यहां ब्रह्मचारीजीने आर्थसमाजमें ठहरनेके लिये कहा परन्तु स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी महाराजके अस्त्रीकार करनेपर श्रीयुत अयोध्याप्रसाद खत्री वरफवालेके यहां ठहरे ।

यहांपर चार पांच दिन निवास किया और परस्पर में अनेक शास्त्रीय विषयों और

मेरठ आर्यस-माजके उत्सवमें सम्मिलितहोना.

आर्य्यसमाजके सिद्धान्तोंपर विचार करते रहे । इसी समय मेरठ आर्व्यसमाजका उत्सव था। और ब्रह्मचारीजीको वहां पधारनेके निमित्त विशेष आग्रह सहित निमंत्रण पत्रके अति-रिक्त एक प्रतिष्ठित सभासद भी आये थे। इस लिये दोनोंडी महात्मा मेरठ समाजके इस उत्सवपर पथारे । मेरठ समाजके इस वार्षिकोत्सवपरही ( १९४२ वि॰ ) संयुक्तप्रान्तकी आर्थप्रतिनिधि सभाके

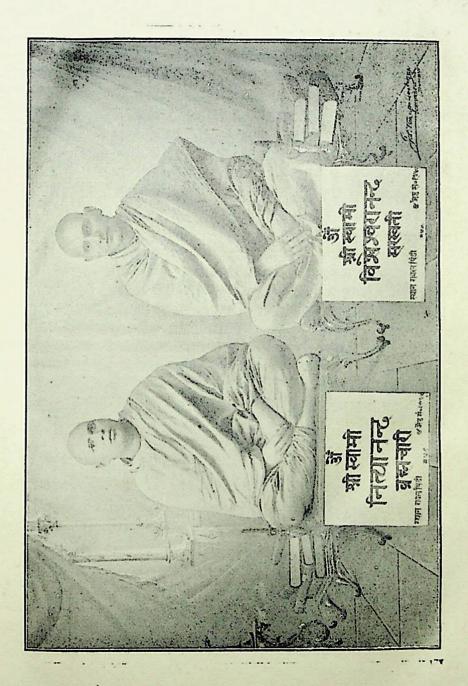

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

संगठनपर विचार था और नियम उपनियम आदिका निश्चय इसी अवसरपर होकर नियमबद्ध प्रतिनिधिसमाकी कार्य्यवाहीका आरम्भभी इसी उत्सवपर कर दिया गया। इस अवसरपर स्वर्गवासी श्रोपंडित गुरुदत्तजी M. A. व लाला लाजपतिरायजी आदि लाहोरसे पधारेथे।

ब्रह्मचारीजीके व्याख्यान इस अवसरपर ऐसे प्रभावशाली हुए कि वहांकी जनताने उनको उत्सवके समाप्त होनेके उपरान्तभी प्रचार करनेके लिये बड़ाही उत्सवके समाप्त आग्रह करके ठहरा लिया । और अनुमानसे १५१२० होनेपर मेरठमें दिनतक निरन्तर उपदेशामृत पान करते रहे । इसी वीचमें अचार. स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी महाराज किसी कार्य्यवश अमृतस्य जाकर पीछे आगये।

मेरठसे दोनों महानुमान दहली आये और कायस्थ समाके अधिकारियोंके आग्रहसे धर्मोंपदेश दिया आर्ग्यसमाज दहलीकी दशा उन दिनों इहलीकी कायस्थ अच्छी नहीं थी और व्याख्यान आदिका प्रवन्धमी सहज समामें ट्याख्यान. साध्य नहीं था।

इस अल्प समयके सहवासमें दोनों महात्मा परस्परमें संस्कृतमें वोला करते थे। और पूर्ण विचारके पश्चात् अन्तमें इस निश्चयपर पहुंचे, कि दोनों सहात्मा- एक साथही रहें। संस्कृतमें वोला करें। और परस्पर शास्त्रीय आंके सहवासका विषयोंपर खूब ऊहापोह करें। इसी निश्चयानुसार दोनों महात्मा परिणाम. साथ रहने लगे, प्रायः श्रमणमेंभी यह साथ नहीं छूटता था।

दहरूँ से ब्रह्मचारीजी आगरा आये और श्रीयुत गिरधारीलालजी वकोलके यहां ठहरे।
आगरा कानपुर आर्थ्यसमाजके आधिवेशन इन दिनों इन वकील महोदयके
ब्रह्मावर्त आदिकी घरपरही होते थे। यहांसे कानपुर ब्रह्मावर्त आदि स्थानोंमें
यात्रा.
अनग करते हुए विठूर पहुंचे।

उस समय सिसंडीके राजा साहव श्रीमान् चंद्रशेखर विद्र्रमंही रहते थे। अतः उन्होंने वेड आग्रह और समुचित प्रवन्धके साथ स्वामीजीको सिसंडीके राजा डेड महीनेसे अधिकतक विद्र्रमें ठहराया और उपदेशामृत पान किया। इस अवसरपर कितनेही मनुष्य स्वामीजीके श्रीमान् चन्द्र पान किया। इस अवसरपर कितनेही मनुष्य स्वामीजीके शेखरजीसे सेट. भक्त वन गये। और वे अन्तसमयतक एक वार और पधा-रनेका आग्रह करते रहे परन्तु अनवकाशवश फिर कभी पधा-रना नहीं हुआ।

## श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

8

विठ्रसे स्वामीजी लखनऊ आये। और कमसरियट के गुमारते श्रीयुत लाला मुरलीं मनोहरजीके यहां ठहरे। व्याख्यानोंका प्रवन्ध आर्यसमाजमें स्नोहरजीके यहां ठहरे। व्याख्यानोंका प्रवन्ध आर्यसमाजमें श्रीयुत परमेखरी श्रीयुत परमेखरी वकील बाराबं- प्रसादजी वकील (ये थियोसाफिस्ट थे ) के यहां ठहरे ह कीका स्वामीजीको यहां धर्मवर्ची वहुत हुई और वकील महोदयसेभी वाद कीका स्वामीजीको यहां धर्मवर्ची वहुत हुई और वकील महोदयसेभी वाद शियोसाफिस्ट बना- विवाद होता रहा। इन्हींने हरप्रकारसे उद्योग किया कि नेका निष्पल उद्योग. दोनों महात्मा थियोसाफिस्ट बन जावें परन्तु असफल प्रयक्त रहे।

वार्यवंकीसे स्वामीजी फैजाबाद और अयोध्या होकर १९४३ वि॰ कीराम गोंडाके ब्राह्मण राजाके निमंत्रणपर गोंडा गये और नवमी पर अयो- उन्हें प्रजासहित धर्मोपदेश देकर रामनवमीके अवसर, ध्यामें प्रचार. पर अयोध्या आगये। और बड़े उत्साहसे धर्मोपदेश दिया।

अयोध्यासे स्वामीजी आगरा होते हुए ग्वालियर गये। उन दिनों ग्वालियर समाजके संचालनका भार श्रीयुत जमनाप्रसाद सिपाही ग्वालियर, दातिया, (ये कनौजिया ब्राह्मण थे) पर था। स्वामीजीभी उन्हींके यहां करोली आदि ठहरे और धर्मोपदेश देकर दितया चले गये। यहांपर स्थानों में प्रचार. स्वामीजी राजा साहबसे मिले और उनके आप्रहसे एक महीनेसे अधिक निवास किया और धर्मोपदेश करते रहे।

दित्यासे स्वामीजी ग्वालियर और घौळपुर होतेहुए श्रीमथुरा (जिला घौळपुर चले गये। वहां एक घनी बोहरेने बहुतही सत्कार किया और चातुर्मास वहीं रहनेकी प्रार्थना की। अतएव उसके आग्रहसे एक महीनेके अनुमान वहीं ठहरे। यहां जयपुर महाराजके गुरु ब्रह्मचारीका एक शिष्य (यह मागवतका पाठ किया करता था) मिला जिसने उस ब्रह्मचारीके बहुतसे गुप्त रहस्य सुनाये। स्वामीजी श्रीमथुरासे करोली गये और डाक्टर भवानीसिंहजीसे मिले। डाक्टर साहबने ठहरनेका प्रवन्ध राज्यसे करवा दिया। यहांपर स्वामीजी डेड या दो महिनोंके अनुमान ठहरे और धर्मचर्चा करते रहे। वीच २ में पंडितोंसे शंका समाधान और शास्त्रार्थमी होता रहा। एक मन्दिरके गोस्वामीन न्याय और वेदान्त मुक्ताविलका अध्ययनमी प्रारम्भ किया।

एक ब्राह्मण अपने घरवालीसे रुष्ट हेकर चला गया था । उस ब्राह्मणकी स्त्री, यजमान तथा अन्य पड़ौसी स्वामीजीकोही उक्त ब्राह्मण एक ब्राह्मण परिवार कहने लगे । नगरके बाहर राजकी छतिरेगोंमें जहां स्वामीजी का स्वामीजीके ठहरे हुए थे अनेक मनुष्य आकर उक्त ब्राह्मणके अमवश् विषयमें भ्रम. इन्हें मनाने लगे । इस ब्राह्मणकी स्त्री और यजमान सेठाणीने मन्दिर, धरती, और धनका लांभभी देना प्रारम्म किया । जगरमें वड़ी इलवल मचगई । स्वामीजी समझाते समझाते थक गये । अन्तमें जब भीड़ किसी प्रकारसेभी कम न होने लगी तब राजाकी तरफसे तिलङ्गोंका पहरा नियत किया गया। यहां फुरसतके अवसरपर संस्कृत प्रन्थोंका अध्ययन और परस्परमें संस्कृत आवणका अभ्यास विशेषरूपसे वढाते रहे।

\*करौळीसे स्वामीजी जथपुर क्षाये और दादूपंथी साधु रतीरामजीके वगीचेमें ठहरे । यह वगीचा रामिनवास वागके पीछे है । एक दिन सायंकाळको जयपुरमें प्रचार. जयपुरसमाजके वृद्ध सभासद व वर्तमान कोषाध्यक्ष पंडित भैरवप्रसादजी शुक्क मास्टर जयपुरकाळेज, वायुसेवनार्थ रामिनवासवागमें गये । तव एक वेंचपर खड़ाऊं पिहने गेरुआ वस्त्र धारे स्वामीजीको वैठा देख उनके समीप उपस्थित हो नमस्ते कर उसी वेंचपर वैठ गये । स्वामीजीने सबसे पूर्व यही पूछा कि "यहां समाज है ?"। शुक्कजीने उत्तरमें हां कहा। वहुतसी वातीळाप परस्पर होती रही । जिससे शुक्कजी बढ़े प्रसन्न हुए । श्रीयुत रामठाळजी प्रधान आर्य्यसमाज जयपुर अपने एक पत्रमें लिखते हैं कि " उस समय स्वामीजीके सिद्धान्तपक्षमें नवीन वेदान्ति-योंकेसे विचार थे । परन्तु समाजसे प्रेम क्षधिक था। " स्वामीजी, (स्वामी श्रीविश्वेश्यरानन्दजी महाराज सहित) समाजके साप्ताहिक अधिवशनमें पधारे और व्याख्यान दिया। प्रभाव क्षति उत्तम रहा । इसका प्रमाण इतनाही पर्याप्त है कि व्याख्यान समाप्त होनेपर उपस्थित सज्जन दोनों महारमाओंको वागतक पंद्वचान गये।

इसके पश्चात् अनेक सामाजिक पुरुष जिनमें श्रीयुत डा. कृष्णलालजी,जगन्नाथ प्रसाद-जी, ठाकुर नन्दकीशोरसिंहजी मेम्बर council जयपुर और डाक्टर मैरींप्रसादसिंह जी मुख्य थे। स्वामीजीसे मिलनेके लिये आते रहे। और अनेक स्थानोंपर व्याख्यान कराये। इसवार जयपुरमें नवीन वेदान्तपर अधिक चर्चा रही।

जयपुरसे स्वामीजी अजमेर आये और नगरके बाहर दौळतबागके पास दूधिया नामक स्थानपर ठहरे। उन दिनों (१९४४ वि॰) आर्प्यसमाजके हाडोती माळवा और मन्दिरकी नीनें खुद रही थीं। अजमेरसे नसीरावाद गये। मध्यभारतकी यात्रा. मार्गमें आर्प्यसमाज अजमेरके प्रधान मुंशी पद्मनंदजी मिले और सामाजिक विषयोंपर वार्तालाप होता रहा। नसीरा-बादमें मुंशीजीकी बगीचीमें विश्राम किया और ठाकुर हीरासिंहजी, पण्डित करुणानन्दजी आदि आर्प्यसामाजिक पुरुषोंसे मिलते रहे।

नसीरावादसे इक्केमें केकड़ी गये और ब्राह्मणोंकी बगीचीमें एक रात ठहरकर कोटा चल्ले गये। कोटेमें कई पंडितोंसे बातचीत हुई विशेष कर गोस्वामी कन्हैयालालजीसे जो संस्कृतके अच्छे विद्वान थे। कोटेमें एक दो दिन रहकर झालावाड़की और प्रस्थान

<sup>\*</sup> ग्वालियरसे दतिया, दतियासे पुनः ग्वालियर व घौलपुरसे श्रीमशुरा, श्रीमशुरासे करोली, और करोलीसे मण्डावर स्टेशन तककी यात्रा विना रेलके खुसक्रीके रखेसे की थी।

## श्रीस्वामी नित्यानन्वजीका-

6

किया। वहां नगरके वाहर ब्राह्मणोंके बगीचेमें ठहरे और कांउन्सिलके प्रतिष्ठितः मैम्बरः धामाई शिवबक्षजी, महाराजा बलभद्रसिंहजी और राजराणा मवानीसिंहजी आदिसेः मिलते रहे।

स्वामीजीकी घामाई शिवबक्षजीसे गाढ़ मित्रता होगई और उन्होंके आग्रहसे वहां अधिक दिनोंतक टेहरेंना पुषडा । झालावाडसे स्वामीजी ऊंटकी सवारीपर खिलची पुर गये और दो तीन दिन रहकर राजगढ होतेहुए ऊंटकी गाडीमें इन्दोर चल्ले गये । खिलचीपुरमें स्वामीजी पंडित यमुनादासजीसे ( यह बल्लभसंप्रदायके बड़े पंडित थे और एक श्रमपूर्ण पुस्तकके, जिसका नाम महताब दिवाकर है, कर्ता हैं ) मिलेथे ।

इन्दोरमें प्रवेश करते समय जो रामद्वारा सर्व प्रथम मिला वहांपर स्वामीजीकी सुंवईके सुप्रसिद्ध भरचेन्ट वँकके मॅनेजिंग डायरेक्टर सेंठ जयनारायणजी दानीसे मेट हुई । और श्रीसेठ दानीजीने स्वामीजीको एक महेश्वरी परिवारके गृहपर ठहराया और श्रीयुत डाक्टर गोविन्दराव चास्करसेभी सर्व प्रथम परिचय करवाया । डाक्टर साहबने स्वामीजीके रहनेका प्रवन्ध शफाखानेमेंही किया । प्रारम्भमें स्वामीजीके चार पांच व्याख्यान कृष्णपुरामें दक्षिणी पंडितोंके राममंदिरमें हुए।

व्याख्यान इतने प्रभावशाली हुए कि पंरिणाममें सेठ जयनारायणजी दानी व हाक्टर साहबके विशेष उद्योगसे वहां आर्य्यसमाज स्थापित इन्द्रोरमें आर्य- होगया और इन्द्रोरके सामयिक दीवान आर. रघुनाथराव समाज स्थापित साहबसे मेट होनेपर व्याख्यानोंका प्रबन्ध सरकारी लाइ-करना. वेरीमें हुआ। दीवानसाहबपर स्वामीजीकी योग्यताका प्रभाव इतना पड़ा कि उन्होंने स्वामीजीके उपदेशोंसे लाम उठानेके

किये अपने बाहरके मित्रोंकोभी बुखवा मेजा । स्वामीजीके व्याख्यानोंकी धूम बहुत मची। आसपासकी छोटी २ रियासतोंके अनेक मनुष्य आने लगे। जिनमें देवासकी बढ़ी पांतिके दीवान मिस्टर कुन्टे, छोटी पांतिके मिस्टर नीलकण्ड जनार्दन कीर्तने, देवासके सर्जन जनरल, हेडमाधर आदि मुख्य थे। देवासके सज्जन इतने प्रभावित हुए कि उनके अत्यन्त आग्रह करनेपर स्वामीजीको पूरे एक महीनेतक देवास जाकर धर्मा-पदेश करना पड़ा। इस अवसरपर देवास छोटी पांतीके राजा श्रीमान, नारायणराव साहब निरंतर पधारते थे। नगरके अन्य प्रतिष्ठित तथा साधारण गृहस्थ तो नियत समयसे पूर्वही आजाते थे। इस प्रकार देवासराज्यमें वैदिक धर्मका प्रचार करके स्वामीजी पीछे इन्दोर आगये। यहांसे ऑकारनाथ गये और वहांकी लीला देखकर जावद होते हुए खंडवा पंहुचे। उन दीनों खंडवामें डाक्टर सुखदेवप्रसादजी रहते थे। डाक्टर साहब बड़ेही उत्साही दढ और सचे आर्य थे। आपने स्वामीजी के व्याख्यानोंका प्रवन्ध अनेक स्थानोंपर (यथा सरकारी हाइस्कूल) किया। यहांसे स्वामीजी फिर इन्दोर आगये। थीर वहांसे येवला आर्यसमाजके निमंत्रणपर वार्षिकोत्सवमें समिनिलत होनेको चले गये।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

सांधु ब्रह्मानन्दजीके उपदेशोंसे येवलेमें आर्प्यसमाज स्थापित हुआ था। ये महात्मा वहां अनुमान ६ महीनोंतक ठहरे थे। और सत्यार्थप्रकाशकी स्वामीजीके जानेके कथा करते रहते थे। लेगोंने पण्डित दुर्गाप्रसादजीसे सत्यार्थ पूर्व येवला समाजका प्रकाश मंगवा और स्वयं प्रचार करने लगे। परिणाममें श्रावण संक्षिप्त वृत्तान्त. धुदी ४ संवत् १९४३ वि० को येवलेमें आर्प्यसमाज स्थापित होगया। इसके पश्चात् स्वामी भास्करानन्दजीकेमी उपदेश हुए जिनसे आर्प्यसमाजके सभासदोंने तो लाम उठाया परन्तु सनातन धर्मियोंपर उनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। स्वामीजी श्री० विश्वेयवरानन्दजी महाराज सहित चैत्र कृष्णा १ सं. १९४४ को येवले पधारे और सेठ नथुमाईके यहां विश्राम किया।

दूसरे दिन प्रसिद्ध देशभक्त महात्मा जिस्टस माधव गोविन्द रानडे महाराजभी पधारे और
उक्त महोदयसे स्वामीजीका प्रथम परिचय यहीं पर हुआ। इसके
महात्मा जिस्टस मा- उपरान्त यह परिचय उत्तरोत्तर दृढ होता गया। येवला समाजके
घव गोविन्द रानडे इस उत्सव पर रा० गंगाधर नरसिंह केतकर वकील व खंडु वालाजी
महोदयसे भेट. खरडे आदि अनेक सज्जन आये थे। येवलानिवासियोंकी
ओरसे चैत्र कृ. ३ सं. १९४४ को एक स्वागतसभा आर्थसमाजके कोषाध्यक्ष सेठ नथुभाई गुजरातीके घरके सन्मुख एक सुन्दर मण्डप वनाकर कीगई।
उपस्थिति चार हजारसे अधिक थी।

आर्थसमाजके उपप्रधान श्रीयुत पुरुषोत्तम दामोदरने ईश्वरप्रार्थनाके पश्चात् श्रीमान् रानडे महोदयसे अध्यक्षस्थान ग्रहण करनेकी प्रार्थना येवलेम स्वागत. की। इसपर श्रीमान् रानडे महोदयने अत्यन्त आग्रह करके स्वामीजीसे प्रधानपद स्वीकार कराया।

तत्पश्रात् रानंडे महोदयके यह पूछनेपर कि यहां समाज कैसे स्थापित हुआ ? महा-शय गिरजाशंकर और समाजके मंत्री श्रीयुत एकनाथ शामलालने समाजका संक्षिप्त मृत्तान्त सुनाया । तदनन्तर रामंडे महोदयने आर्थ और अनार्थ इस विषयपर अति उत्तम भाषण अनुमानसे डेढ घंटातक किया । प्रसंगवश आपने आर्थ्यसमाजका उप-कार मानतेहुए कहा कि स्वामीजी (महिष द्यानन्दजी) का मेरेपर अत्यन्त प्रेम या और मैंभी उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखता था। में परोपकारिणी समाका मेम्बर हूं उस महात्माके श्रमके फल पंजावमें अछे आये हैं । मुझे यहांपर समाजको देखकर अत्यन्त आनन्द हुआ, इसके पश्चात् श्रीमान् बलवंत खंडु पारखने " एक अद्वितीय इस्तरही उपासनीय है " इस विषयपर थोड़ासा भाषण किया । तब श्रीमान् स्वामीजी महाराजने अपने माषणमें अत्यन्त उत्साह और गम्भीरतासे आर्यत्व और अनार्थत्वका मेद बतलातेहुए आर्यसमाजके उद्देशोंको विस्तृत रूपसे जनताके समक्षमें वर्णन किया । और अन्तमें आर्य्यसमाजके द्वाराही आर्य्यावर्तकी उन्नति होगी इसका विस्वास दिलाते हुए अपना भाषण समाप्त किया। व्याख्यानके समाप्त होनेके कई मिनटों पश्चात जनता मुग्धसी बैठी रही। समय अधिक हो गया था इसलिये श्रीयुत पुरुषोत्तमजी उपप्रधान महोदयने सबको धन्यवाद दिया और अन्तमें पानमुपारी आदिसे सत्कार करके सभा विसर्जन की गई। दूसरे दिन प्रातःकाल ८ वजे म्यूनिसिपलकमेटीके सेकेटरी बालाप्रसा-

शास्त्रार्थकी चर्चा. दजी व कृष्णारावजी वकील स्वामीजीके पास आये और बोले, कि, आप शास्त्रार्थ करें तो हम अपने पंडितोंको बुलावें। स्वामीजीने

अत्यन्त हर्षेसे स्वीकार किया। चेत्र कु॰ ६ को स्वामीजो समाजके साप्ताहिक अधिवेश्वनमें सम्मिलित हुए । श्रीमान् स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजने ईश्वरस्तुति की । और उसके पश्चात् स्वामीजीने वैदिकधर्मकी उत्तमतापर एक प्रमावशाली व्याख्यान दिया । इसी प्रकार चेत्र कु॰ ७ और ९ सोम तथा बुधवारको वैदिक उपासना तथा देशोन्नतिपर दो व्याख्यान महाजनवाडेमें हुए । इसी बीचमें सनातन धर्मावलम्बी पंडितमी बाहरसे शास्त्रार्थके लिये आगये । नियम आदि निश्चित होनेके उपरान्त निम्न पांच विषयोंपर शास्त्रार्थ होना निश्चय हुआ ।

- ( 9 ) वेदमें भौतिक सूर्यकी उपासना है या सूर्यके नामसे ईश्वर की ?
- (२) वेदमें जड़ स्तिंकी पूजा है या नहीं ?
- (३) यज्ञमें हिंसा है वा नहीं ?
- (४) वेदाध्ययनका सबको अधिकार है या नहीं ?
- ( ५ ) हवनसे पवनकी शुद्धि होती है या स्वर्गकी प्राप्ति?

सनातन धर्मात्रलम्बियोंकी ओरसे दीक्षित कल्याणकर, यादनशास्त्री पुणतांबेकर, काशीनाथ कलवरीकर तथा यशनंतराव पैठणकर थे।

समाका अध्यक्षस्थान रावसाहव पांडुरंग घोंडदेव गाडगीलको दिया गया था। आरम्ममें सनातन धर्मावलम्वियोंकी ओरसे दीक्षितजीने प्रश्न किया। नीचे प्रश्नोत्त-रोंका सार दियाजाता है। शास्त्रार्थ संस्कृत और भाषामें लिखित हुआ था।

प्रश्न-यह भौतिकसूर्य उपासनीय है या नहीं ? उत्तर-भौतिक सूर्यकी उपासना वेदविरुद्ध है।

प्रश्न-कृष्णयजुर्वेदमें " असावादित्या ब्रह्म " इस ऋवासे मौतिकसूर्यकी उपा-सना सिद्ध होती है ?

उत्तर—कृष्णयजुर्वेद प्रमाणमूत नहीं, किन्तु यजुर्वेद एकही है । इसके अनन्तर स्वामीजीने नेदमंत्रका वास्तविक तात्पर्ध्य वतलाकर पंडितोंके अमका निराकरण किया । और जनताको स्वामीजीके पक्षकी सत्यता स्पष्ट प्रतीत होगई । तब पंडितजी प्रन्थोंके प्रामाण्य अप्रमाण्यके झगड़ेको ले दौड़े और अनुमान एक घंटेतक इस विषयपर वार्ता- लाप होता रहा । अध्यक्ष महोदयने आजके शास्त्रार्थकी लिखित प्रतिलिपिपर हस्ताक्षर करनेके लिथे पंडितजीसे कहा परन्तु उन्होंने हस्ताक्षर नहीं किये और सभा विसर्जन हुई । दूसरे दिन (चैत्र कु० १२ सं. १९४४) को फिर समा एकत्रित हुई और "किन प्रन्थोंको प्रमाण मानना चाहिये" इस विषयपर शास्त्रार्थ आरम्भ हुआ, परन्तु अन्तमें सनातिनयोंकी ओरसे स्वामीजीको शास्त्रार्थ अपूर्ण रखनेकी विनंति की गई । स्वामीजीने अध्यक्षसे शास्त्रार्थ पूर्ण करानेके लिये कहा परन्तु कल पूरा करेंगे ऐसा कहके सभा विसर्जन की गई और आजकी कार्य्यवाहीपर हस्ताक्षरभी नहीं किये । इसके पीछे थोड़े दिन शास्त्रार्थ वन्द रहा, सनातन धर्मावलिम्वयोंने नासिकसे श्रीयुत हरिशास्त्री गर्गे, और कल्याणसे मलारराव दीक्षितको शास्त्रार्थके लिये बुलाया । स्वामांजीके व्याख्यान "आर्यसमाजके नियम," "उन्नति" आदि विषयोंपर होते रहे । इसी चीचमें सम्बई आर्यसमाजके नेत्री श्रीयुत सेवकलाल कृष्णदासजीभी आगये अव येवलासमाज आर्य्यप्रतिनिधि सभा सुम्बईमें सम्मिलित होगया।

वैत्रशुक्का ५ सं० १९४५ वि० को म्यूनिसिपल हालमें फिर प्रन्थोंके प्रामाण्य अप्रामाः ण्य विषयपर शास्त्रार्थ हुआ। सनातन धर्मावलम्बियोंकी ओरसे अन्तिम शास्त्रार्थ. नासिक और कल्याणसे पंडित हरिशास्त्री गर्गे और मलारराव दीक्षित आये थे। मध्यस्थ रा. रा. यशवंत वाळकृष्ण वर्वे सामलतदार और वालाप्रसाद भगवान्जी थे। पंडित हरिशास्त्री गरोंने प्रश्न किया कि " कि नाम वेदाः " उत्तरमें स्वामीजीने " मंत्रभागसंहितेति " कहा। गर्गे महोदय थोड़ी देर पीछे विषयान्तर करके व्याकरणके प्रश्न करने लगे । अन्तमें मध्यस्थोंने सनातन धर्मके पक्षकी निर्वलता जानकर शास्त्रार्थ वन्द कर दिया और कल करेंगे ऐसा वहाना करके चले गये । दूसरे दिन आर्य्यसमाजके सभ्य खेमचंद आदि रा. रा. बालाप्रसादजीसे पूछने गये कि शास्त्रार्थ कव होगा तो उन्होंने उत्तर दिया कि अब शास्त्रार्थ होना कठिन है। तब स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध किया गया और वे वैत्रशुक्का ६ से वैशाख वदी ३ सं. १९४५ तक " वित्तकी स्थिरता" वैदिक धर्मकी उत्तमता आदि विषयोंपर हुए । स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजने एक व्याख्यान वैशाख कु० २ की संस्कृतमें कर्तव्याकर्तव्यपर दिया और इसी दिन स्वामी-जीका सत्कारसमारम्म सेठ नथुमाई कोवाध्यक्ष आर्थ्यसमाजके यहां हुआ। दूसरे दिन अर्थात् वैशाख कृष्ण ३ सं. १९४५ वि० को स्वामीजीने येवलेसे प्रस्थान किया। ३०० स अधिक प्रतिष्ठित सज्जन स्टेशनतक पहुंचाने आये। वहांभी पानसुपारीसे सत्कार हुआ और रा. रा. पुरुषोत्तम दामोदरजी स्वामीजीको मनमाडतक पहुंचाने आये ।

स्वामीजीके इस प्रवाससे आय्योंकी स्थिति दढ हुई। सनातनी भाइयोंमें अपूर्व प्रेमका स्रोतः उद्घाहित हो चला । जातिवाले जो कष्ट सामाजिकीको दिया येवलामें स्वामी- करते थे वे अब बन्द हो गये। येवलानिवासी स्वामीजीके ज्ञान और वक्तत्वशक्तिकी अवतक प्रशंसा करते हैं। आर्यसमाजस्योंको जीके प्रवासका स्वामीजी सदा धेर्थ और उत्साहसे कार्य्य करते रहनेका उपदेश प्रसाव. देते थे। येवलेमें कर्तव्यपरायण सामाजिकोंका प्रादुर्भाव होने लगा । आजकल येवलाके ९ वालक और ४ वालिकाएँ गुक्कुल कांगडी, महाविचालय

ज्वाळापुर, और कन्यामहाविद्यालय जालंधरमें शिक्षा पा रहे हैं।

येवलेसे स्वामीजी इन्दोर आये और मकमें धर्मोपदेश करके समाज स्थापित किया। फिर खंडवे होकर हरदा पहुंचे और श्रीयुत सदाशिव पटवर्धन वकीलके यहां ठहरे । और इन्होंके प्रवन्धसे गवर्नमेन्ट हाइस्कूलमें मध्य प्रदेशमें ४।५ व्याख्यान दिये । होशंगावादमें श्रीयुत गुलावचंद और प्रचार. ठाकुर गदाधरसिंहजी बैरिस्टर एटलाके प्रवन्धसे कई व्याख्यान

दिये । भोपालमें हाईस्कूलमें घर्मचर्चा की । इन दिनों भोपाल बीना रेलवे वन रही थी। इस लिये जब स्वामीजी बीना गये तो मार्गमें रेखवेके ठेकेदार स्थान स्थानपर ठहरा छेते और उपदेश सुनते । स्वामीजी वीना होतेहुए सागर पहुंचे और वहांके न्यायाधीशके प्रबन्धसे ४।५ व्यांख्यान हाईस्कूलमें देकर पीछे बीना और भोपाल होतेहुए सीहोर गये और यहांके हाईस्कूलमें व्याख्यान दिये ।

सीहोरसे स्वामीजी नरसिंहगढ आये और नगरके वाहर महादेवके मन्दिरमें ठहरे। नगरमें जब स्वामीजीके आगमनके समाचार फैले तो बहुत लोग आने लगे । स्वामीजीकी विद्वताकी ख्याति नगर नरसिंहगढका सरमें फैल गई। राजपंडित आये और वार्तालापके पश्चात् प्रवास. संस्कृत पढ़ना आरंभ कर दिया । स्वामीजीके नरसिंहगढ आनेके समाचार नरसिंहगढाधीश महाराजा प्रतापसिंहजीतक पहुंचे और वे स्वामीजीसे मिलनेके लिये पघारे। एक घंटेसे अधिक ठहरे और वार्तालाप करते रहे। राजा साहब स्वामी-जीके वार्ताळापसे अति प्रसन्न हुए और आपने अपने प्रतिष्ठित मित्र ठाकुर मोड्सिंहजीको आज्ञा दी कि स्वामीजी महाराजको किलेमें लाकर चातुर्मासतक ठहरावें । ठाकुरसाहवके विचार सामाजिक थे। और ये महाराजा साहवके हार्दिक मित्र थे। अतः स्वामीजी महाराजको बढ़े आदरसत्कार और समारोहसे किलेमें ले गये और सवारीके लिये हाथी भेजा गया । यहां स्वामीजी अनुमान ४ महिनोतक ठहरे । और महाराजा साहबसे नित्य दोनों समय आर्यधर्मपर वार्ताछाप होता रहा । महाराजा और महाराणी साहब बक्रमसंप्रदायके शिष्य थे। इन्होंने जब स्वामीजीकी बातें सुनी तो खिलचीपुर-निवासी पष्डित यमुनाप्रसादजीको बुलवाया और शास्त्रार्थका प्रबन्ध किया ।

महाराजा साहवने एक दरबार किया और उभयपक्षोंसे निम्न आठ प्रश्नोंके उत्तर देनेकी जिज्ञासा प्रकट की, प्रारम्भमें महाराजाने कहा— शास्त्रार्थ नर- "वर्तमान समयमें हम आंख उठाकर देखते हैं तो इस संसहगढ. संसारमें बहुतेस मत देखनेमें आते हैं। और प्रत्येक मतवाला अपने मतको सत्य और अन्यमतको मिथ्या वत-

लाता है इन सब मतों में वेदका मत ( जिसको माननेवाल सर्व आर्ध्य यानी सब हिन्दू हैं ) भी एक मत है, इन हिन्दुओं में भी बहुतसे मत हैं। जैसे कोई शैव, कोई शाक्त, कोई वैक्णवादि हैं। इनमें भी ये लोग आपसमें ईश्वरका रूप अलग अलग वर्णन करते हैं। कोई शिव, कोई विष्णु, कोई गणेश, कोई शिक्त, कोई सूर्ध्य, आदि पृथक् पृथक् वतलाते हैं। और इनका स्थानभी पृथक् र कथन करते हैं। अर्थात् कोई गोलोक, कोई वैकुंठ, कोई क्षीरसमुद्र, केलासादिमें वतलाते हैं। अब इन सर्व मतावलम्बियोंसे कीनकी बात सत्य समझें १ हम इस विचारमें थे कि दैवयोगसे इसी समयमें श्रीमान् स्वामी विश्व-श्वरान्दजी और नित्यानन्दजी महाराज, और श्रीमान् पंडित जमुनादासजी ये विद्वान् उपस्थित हुए। अतएव हम इन विज्ञोंसे ईश्वरका स्वरूप तथा ईश्वरका स्थान निर्णय किया चाहते हैं। हम इन आठ प्रश्नोंसे सत्य और असत्यको ठीक र जान लेवें। वे आठ प्रश्न यह हैं:—

- ( १ ) गुरुमंत्र एक है वा अनेक ? यदि अनेक हैं तो उनमेंसे सत्य कौन सा है ?
- (२) ईश्वर क्या पदार्थ है और कहां रहता है ? साकार है वा निराकार ? यदि साकार है तो चतुर्भुज वा त्रिनेत्र, वा वक्रतुंडादिमेंसे किस प्रकारका है ?
  - (३) चार संप्रदाय दादूपंथी, कवीरपंथी आदि मतमेंसे कौनसा मत सत्य है?
  - (४) ईश्वरके अवतार १० वा २४ हैं ? और वेदमें कितने छिखे हैं ?
  - (५) हमको नित्य क्या क्या कर्म करने चाहियें ?
  - (६) संसारका कर्ता कौन है और उसने किस प्रकारसे संसारको वनाया ?
- (७) सुक्ति क्या पदार्थ है १ कोई स्थान विशेष है वा क्या १ और किन कर्मोंसे प्राप्त होतो है १
  - (८) ईश्वरकी उपासनाका प्रकार क्या है ?

यह शास्त्रार्थश्रावण शुक्क ५ सं. १९४५ वि० को प्रारम्भ हुआ थाऔर ८ तक रहा । महाराजाके पहले प्रश्नपर पंडित यमुनादासजीका कथन " ब्रह्मगायत्री मंत्रका जप

करना आपको उचित है, और जो गुरु आपको मंत्र देगा
प्रथम दिनका गायत्रीमंत्र देगा (मनुस्मृतिके प्रमाणसे)। स्वामीजीकी समीक्षा—
\* शास्त्रार्थ.
"आप कहते हैं कि ब्रह्मगायत्रीका उपदेश होना चाहिये ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्यके वास्ते और आप तो ' क्षां कृष्णाय गोंपीजन-

<sup>#</sup> यहशास्त्रार्थे छप भी गया था।

## श्रीस्वामी नित्यानन्द्जीका-

१४

बहुमाय स्वाहा 'इत्यादि वेदविरुद्ध गुरुमंत्रका उपदेश क्यों करते है ! यदि 'श्रीकृष्णः शरणं मम 'इत्यादि मंत्र वेदोंके अनुकूछ हैं तो हम आपसे पूछते हैं कि ये मंत्र कौनसे वेदके कौनसे अध्यायके कौनसे मंत्रमें छिखे हैं। और ऐसेही और संप्रदायोंके मंत्र मी आपको वेदोंमें छिखछाने होंगे। क्योंकि आपने नियमपत्रमें शंकरमतके सहित चारों संप्रदायोंके सब प्रन्थोंका प्रमाण मानना स्वीकार किया है। "

पंडितजीका उत्तर "वेद और मनुके अनुकूळ समयमें जो क्षत्रिय जातकमांदिक संस्कारयुक्त होकर श्रद्धापूर्वक उपनयन करते हैं उनको उपनयनसमयमें वेदोक्त मंत्रो-पदेश किया जाता है। और उपदेशयोग्य यावत कर्ममें वेदोक्त मंत्र संपूर्ण वेदाध्ययन और वेदका अर्थ विचार क्षत्रियसंबंधी प्रजा पाळनादि कर्ममें उपयोगी सब सद्ग्रन्थ अध्ययन करना चाहिये। और जो क्षत्रियादिक जाति वेद मनुके उक्त समयमें उक्त-संस्काररिहत होगये और जिनके कुळमें अपना क्षत्रियादिक कर्म परंपरासे छूट गया। उनको मनुस्मृतिमें सावित्रीपितित कहते हैं उनमें दो मेद हैं। जो सावित्रीपितित होकर पीछे परिताप करें और उनको यह अभिलाषा होवे कि हम पीछा क्षत्रियधमें अङ्गीकार करेंगे उनको स्मृतिके अनुकूछ प्रायाश्रित्त देकर शुद्ध क्षत्रियादिका सब संस्कारादि किया जावे। और वेदाध्ययन आदिका उनको अधिकार होगा और कितनेक क्षत्रियादिकको दववशमें ऐसा कुव्यवहार पडा है, कि शुद्धधमें सर्वथा छूट गया। उनसे पीछा शुद्धधमें सिद्ध होना आतिकठिन संमावित है। उनके वास्ते साधारण ईश्वरनामका उपदेश करते हैं। इसमें प्रमाण महामारत शांकरमाध्य आदिमें प्रमाण ' हरिनीमैव नामैव ' यह प्रमाण महामारत शांकरमाध्यमें है।"

स्वामीजीका कथन " प्रथम तो जो कुछ हमने खंडन किया था उसका उत्तर पंडितजीने निहें दिया, क्यूंकि हमारा कहना यह था कि चारों
शास्त्रार्थका दू- वेदोंमें आप ऐसा वतलावें कि सांप्रदायिक मंत्रोंका उपदेश
सरा दिन. क्षत्रियादिकको होना चाहिये। सो वेदोंमें तो आपने कहीं बताया
नहीं। हमारे कहनेके विरुद्ध आपका उत्तर है। दूसरा जो कि

क्षत्रिय धर्मसे पतित होगये हैं। उनके वास्ते प्रायिक्षत्तकराके गायत्रीमंत्रही देना चाहिये। और पंढितजी कहते हैं कि जो क्षत्रिय धर्मपर नहीं आसक्ता उनके वास्ते साधारण ईश्वर-नामादिक देना चाहिये। इसपर हम यह पूछते हैं कि जो क्षत्रियादिक सुधर्मपर नहीं आसक्ता है उसके छिये संप्रदायी मंत्रका उपदेश किया जाने यह किस वेदमें या किस स्प्रतिमें छिखा है ? तीसरे जो श्लोक पण्डितजीने छिखाया है यह वेदविरुद्ध है। क्योंकि इस श्लोकका आशय यह है कि हिरके केवल नामहींसे मुक्ति होती है। परंतु वेदमें छिखा है कि "नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय "अर्थ यह है कि ज्ञान विमा मुक्ति नहीं होती। इस छिये महाभारतका प्रमाण वेदविरुद्ध होनेसे माना नहीं जासक्ता। जैसा मनुस्पृतिमें छिखा है कि "या वेदवाह्याः स्मृतयो" वेदसे विरुद्ध कोई प्रन्थ नहीं मानना

चाहिये। चौथे क्या गायत्री ईश्वरका नाम नहीं है ? जो पतित क्षत्रियंको गायत्रीका उदेश न करना। पंटितजी कहते हैं सो ये वात कौनसे वेदमें या कौनसी स्पृतिमें लिखी। है कि पतित क्षत्रियको गायत्रीमंत्रका उपदेश न करके सांप्रदायिक मंत्रका उपदेश करना चाहिए " पंडित यमुनादासजीकी मीमांसा। " स्वामीजीने कहा ईश्वरका नामसेवन क्षत्रियको करना इसमें वेदका प्रमाण चाहिये (सोऽमृता अमृतस्थेति सूरि नाम मनामहे) यह वचन मनुष्यमात्रको ईश्वरके नामके सेवनका आधिकार सिद्ध करता है। यह उत्सर्ग- वचन है। और तीन वर्णको वेदमंत्रद्वारा ईश्वरनाम सेवनादि करना यह अपवा- दवचन है। अव शुद्ध तीन वर्णसे वाकी यावत् मनुष्यको साधारण नामका सेवनादिकम अधिकार है "

स्वामीजीका निरीक्षण—"पंडितजी कहते हैं सावित्री पतित क्षत्रियादिकको ईश्वर नामका अधिकार है और वेदस्मृतिके अनुकूळ संस्कारके सिहत क्षत्रियादिकको गायत्री मंत्रका अधिकार है इसमें पंडितजी कहते हैं कि एक उत्सर्ग होता है और एक अपवाद होता है यह पंडितजीका कहना ठीक नहीं है। क्यूंकि जहां अपवाद प्रवृत्त होता है वहां उत्सर्ग प्रवृत्त नहीं होता। और हम देखते हैं कि वहुतसे ब्राह्मणादिक गायत्रीका उपदेश केकर पीछेसे कृष्णमंत्र छेते हैं और गुसाईजी वगैरे ब्राह्मणादिको कृष्णादिक मंत्रका उपदेश करते हैं। यह पंडितजीके कहनेसे विरुद्ध है। और शास्त्रका यह नियम है कि जहां अपवाद प्रवृत्त होय वहां उत्सर्ग प्रवृत्त नहीं होता।"

उत्तर-पंडित यमुनादासजीका—" जिन ब्राह्मणादिकनको वेदके कर्मका पूर्ण अधिकार है, यानी स्नानसंध्या ब्रह्मयज्ञादिकका पूर्ण अधिकार है उसको महात्मा पुरुष गायत्रीके जपका और गायत्रीके अर्थ संधानका ही दृढ उपदेश करेंगे। और किसी संप्रदायिक मंत्रका उपदेश नहीं करेंगे।"

स्वामीजीका उत्तर:- " अब पण्डितजीने इस बातको तो अंगीकार कर हिया कि जिन नाह्मण क्षत्रियादिकको उपनयन संस्कार यानी ज्ञह्मगायत्रीक तीसरे दिनका उपदेश किया गया है उन ज्ञाह्मण क्षत्रियादिकको ब्रह्मभादि जो शास्त्रार्थ. मंत्र हैं उन मंत्रोंको लेना न चाहिये। अब रहा यह कि जो पतित ज्ञाह्मण क्षत्रियादिक हैं उनको प्रायक्षित्त कराके पुनः

उपनयनसंस्कार कराना चाहिये, यह मनुस्मृति मनुमहाराजने कहा है (११ अध्यायमें, ) अब यह कहींपर विधि नहीं पाई जाता है कि जो पांतत क्षत्रियादिक हैं उनको प्रायश्चित्त न कराके और उपनयन संस्कार न कराके संप्रदायी मंत्रोंका उपदेश लेना चाहिये। यदि पंडितजी ऐसा कहें कि जो पांतत क्षत्रियादिक हैं वे किसी प्रकारसे स्वधमेपर नहीं आसक्ते हैं। सो यह बात सर्वथा झंठ है। क्योंकि तीन कृष्छ ब्रत हरएक मनु य कर सकता है उसमें कुछ खर्च भी नहीं होता है। अब किसी मनुष्यसं पूछा जाय कि तुम तीन कृष्छ ब्रत करनेसे असली वर्णपर आ जाओंगे और यदि न करोगे तो पांतत (यानी पांपी) बने रहांगे।

और तुम्हारा किसी जातवालेसे कुछ सम्बन्ध नहीं रहेगा ऐसा मनुजीने दूसरे अध्या यमें लिखा है। तुमको कैनिसी वात अंगीकार है ? तो वह मनुष्य यही कहेगा कि में तीन व्रत करके अपने पूर्ववर्ण पर आल्ड़ होजाऊं। और ऐसा वह कभी नहीं कहेगा कि में संप्रदायी मंत्रवालोंके मंत्रको लेकर पतित बना रहूंगा। और अपने इस लोक और परलोकके अर्थ धर्म काम और मोक्षरूपी फ़लसे रहित होकर मनुष्यजन्मको नष्ट अष्ट कर्छ। क्योंकि गीतामें सी लिखा है ''स्वे स्वे कर्मण्यामरतः संसिद्धि लभते नरः" यानी अपने २ वर्णाश्रमोंके कर्मोंको जो करते हैं उनकाही कल्याण होता है अन्यया नहीं। और हमने पहिले जो कुछ पण्डितजीके कथनका खंडन किया है उसका पण्डितजीने एकभी उत्तर नहीं दिया है। अब पण्डितजीको उचित है किउन सबका पतेवार उत्तर दें।"

पंडित यमुनादासजीकी मीमांसा:- " स्वामीजीने जैसा लिखा है वैसा भेंने मंजूर नहीं किया, स्वामीजी लिखते हैं जिसने ब्रह्मगायत्री उपदेश लिया उसकी संप्रदायी मेत्र नहीं लेना चाहिये। पांछे देखा जाय, मैंने यह नहीं लिखा। मैंने यह लिखा है कि जी ब्राह्म-णादिक वर्ग जातकर्मसंस्कारयुक्त होवे और वेदोक्त मंत्रादिपूर्वक सर्व धर्मका जिसको अधिकार होवे और सकल ब्रह्मकर्मादि आचरण करते होवें उन ब्राह्मणादिको महात्मा पुरुष गायत्रांके अर्थानुभंघान उपदेश करते हैं । मैंने यही लिखा है । स्वामीजी लिखवाते हैं कि पंडितजी कहते हैं कि जो सावित्रीपतित क्षत्रियादिक होते हैं उनकी प्रायश्चित्तपूर्वक उपनयन कराके संप्रदायीमंत्र लेना चाहिये । जो सावित्रीपतित क्षत्रि-यादिक किसी प्रकार सुधमेपर नहीं आ सक्ते अनको संप्रदायीमंत्र लेना । और स्वामी लिखते हैं कि यह झूंठ है । तीन कृच्छू व्रत हरेक मनुष्य कर सकता है। और कृच्छका नाम स्वामी लिखवाते हैं। अव इसमें मेरा यह कहना है कि अपने धर्मको सर्वया पूर्ण साधनेका निश्चय जिस क्षत्रियादिकको है उनको इम कभी नहीं रोक सकते । तीन कृच्छ वत कै नमे हैं इसमें इमको वड़ी शंका है। मनुजीने कुच्छू कई तरहके लिखे हैं ? उसमें तीन कुच्छ बनका कीन कुच्छ है ? मनुस्मृतिमें बताना चाहिये । और सावित्रीपतितको तीन व्रतेय प्रायश्चित्त होनेसे सुशुद्ध होते हैं यह भी मनुवाक्य वताना चाहिये। जैसा आप कहते हैं वैसा मनु नहीं लिखते हैं। और लिखा कि पतितको संप्रदायी मंत्र विधान है सो इसका जवाव उत्सर्गवाक्य प्रथम कह दिया और यह काम तीन व्रतसे नहीं होता, कुछ औरभी करना पड़ता है, और प्रायश्चित्त करके पीछंभी सर्व धर्म करना पड़ता है तब क्षत्रियादिक वर्ण होता है। अब किमी क्षित्रयको साफ २ अपना धर्म सुनाके प्रायिक्त सुनाके सन्मुख करिये कि इस प्राममें कितने मंजूर हाते हैं और आजन्म कौन साधेगा देखिये प्रत्यक्ष प्रमाण है। स्वामी लिखते हैं हमारे प्रश्नका उत्तर नहीं दिया इस पर कहता हूं कि मैंने सबका उत्तर दिया। आप इठ करते हैं या समझने नहीं हैं मिसल बुद्धिमानोंको बताई जाय"। इति। ·यह (तीसरे दिनका शास्त्रार्थ पुरा हुआ । )

उपरि उद्धत कथन पंडितजीका अन्तिम कथन था । इसके पश्चात् स्वामीजीने उनके कथनका पूर्वापर विरोध दिखाया और यह लेख समाको शास्त्रार्थकी समाप्ति. सम्बोधित करतेहुए पंडितजीके पास मेजा।" अव बुद्धिमान लोगो! पंडितजीकी विद्या और वुद्धिको देख लीजिये कि इनके कथनमें कितना पूर्वीपर विरोध है। प्रथम तो पंडितजी लिखते हैं कि क्षत्रियादिको बह्मगायत्री मंत्रहीका उपदेश होना चाहिये। और फिर लिखते हैं कि जो क्षत्रिय जातकर्म-संस्कारयुक्त होकर श्रद्धापूर्वक उपनयन करते हैं उनको वेदोक्त मंत्रका उपदेश किया जाता है। फिर लिखा है कि जो क्षत्रिय अपने धर्मपर नहीं आसकते उनके वास्ते हम ईश्वरका नाम अर्थात् सांप्रदायिक मंत्रका उपदेश करते हैं। तो इस वातसे साफ जाना गया कि अधिमें यों के वास्ते सांप्रदायिक मंत्रका उपदेश है। यह पंडितजीने ख़द लिख-दिया है। और पंडितजीने लिखनाया है, कि, पतित क्षत्रियके नास्ते ईश्वरके नामका उपदेश करना चाहिये यह महाभारत और शांकरभाष्यमें लिखा है। अब इस वातसे साफ मालुम होता है कि पंडितजीने महाभारत व शांकरभाष्यका दर्शन भी नहीं किया है: क्योंकि महाभारत शांकरभाष्यमें ये वातें कहीं भी नहीं छिखीं क्षत्रियको संप्रदायी मंत्र देना चाहिये और यहमी देखिय कि पूछी कुछ और हैं और पंडितजी कहते कुछ और हैं। जैसे पूछा गया था कि पितित क्षित्रयादिको संप्रदायी मंत्रका उपदेश करना यह कौनसे वेदमें या स्मृतिमें लिखा है ' इसका उत्तर पंडितजी देते हैं कि स्वामी जीने कहा कि क्षत्रियादिकको ईश्वर नाम सेवन करना इनमें वेदप्रमाण चाहिये । अव देखिये पंडितजीसे क्या पूछा था क्या उत्तर दिया है ? और यह पंडित जीकी उलटी समझ देखिये कि पंडितजीने लिखनाया कि जिन ब्राह्मणादि हो स्तान संध्या ब्रह्मयागादिका अधिकार है उनको महात्मा गायत्री-मंत्रका उपदेश करेंगे। अब विचारिये टुक ध्यान देकर कि ऐसा कौन मनुष्य है कि जिसे स्नानका अधिकार न होगा ? और यह देखिये कि शास्त्रकी तो यह आज्ञा है कि पहले गायत्रीमंत्रका उपदेश करके फिर उपको संध्या ब्रह्मयज्ञका अधिकार होता है और पंितजीका उलटा कहना यह है कि संध्या ब्रह्मयज्ञका अधिकारी होजावे तब उसको गायत्रीमंत्र देना चाहिये । धन्य है पंडितजीकी विद्या और वृद्धिको अव एक यहभी पांडतजीका झूंठ देखिये कि साफ तो पंडितजीने लिखवाया है कि संप्रदायी मंत्र लेना चाहिये और पंडितजी कहते हैं कि मैंने यह नहीं कहा। तो उत्सर्ग अपवादसे क्या वात सिद्ध हुई ? वाहजी पंडितजी ! आपकी मिथ्या ळीळाको देख बुद्धिमान छोग हसेंगे । ौर पंडितजीने लिखवाया है कि तीन कृच्छ्र व्रत कौनसे हैं और पतित तीन कुच्छ् त्रत करनेसे शुद्ध होता है यह मनुस्मृतिमें कहीं नहीं लिखा यह पंडितजीका कहना है । अब पंडितजीके इन प्रश्नोंके उत्तर देते हैं, परन्तु इन प्रश्नोंसे बिलकुल मालुम होता है कि पंडितजीने मनुस्मृतिकोभी नहीं पढ़ा है। अब प्रमाण देत हैं- " येषां द्विजानां सावित्री, नानूच्येत यथा विधि। तांश्वारियत्वा त्रीन् कृच्छ्रान् यथा विध्युप-नाययेत्" ( मनुस्मृति अ० ११ श्वी० १९१ )

अर्थ-जिन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यको अपने २ नियत समयपर अर्थात् ब्राह्मणको ८ से १६ वर्षतक गायत्रीमंत्र व यज्ञोपवीत न दिया जावे उसको ३ क्रच्छू व्रत करा पुनः गायत्रीमंत्र देना चाहिये । और क्षत्रियको ११ वेंसे बाईस वर्षतक और वैश्यको १२ वर्षसे २४ वर्षतक गायत्री व यज्ञोपवीत न दिया जावे तो उनकी ३ क्रच्छ्र व्रत कराके यज्ञोपवीत देना चाहिये । अब जो पूछा कि कौनसा कृच्छ्र कराना चाहिये सो मनुजीने तो इसका नियम नहीं किया कि वोही कृच्छ्र कराना चाहिये परन्तु टीकाकार मेधातिथि आदिने तीन प्रजापित कृच्छू लिखे हैं। अव पंडितजीका एक कहना यह है कि किसी क्षत्रियको अपना धर्म सुनाकर धर्मपर चलाना मंजूर कराइये । इस नगरमें कितने क्षत्रिय अपने धर्मपर चलना मंजूर करते हैं इसका उत्तर यह है कि बहुतसे क्षत्रिय अपने घर्मपर चलना मंजूर करेंगे। अव पंडितजीका कहना यह है कि सब धर्म क्षत्रिय पाछ सकें तब उनको जनेक और गायत्रीमंत्र देना चाहिये । इसका जबाब यह है कि ब्राह्मणादिभी सब धर्म पालन कर सकें तब उनकोभी जनेक गायत्रीमंत्र लेना चाहिये । जैसे ब्राह्मणके ये कर्म हैं " शुमो दमस्तपः शौचं क्षांतिरार्जवमेव च । ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् " ( भगवद्गीता ) मनको जीतना, इंद्रियोंको जीतना, सर्वे तप करना, ग्रुद्ध रहना, नम्रता रखना, बाह्यज्ञान होना, शिल्प-विद्या कलाकौशलका ज्ञान और आस्तिक्य होना ये कर्म ब्राह्मणके हैं। अव पंडितजीके कथनानुसार ये कमें जिन ब्राह्मणोंमें न होवें उन ब्राह्मणोंकोमी जनेक और गायत्रीका उपदेश न रेदेना चाहिये। सो यही हाल पंडित यमुनादासः जीकाभी है । क्योंकि पंडितजी ब्राह्मणके धर्मपर आरूढ होते तो गोकिलये गुसाँईके चेछे क्यों होते ? क्योंकि पंडितजाने प्रथम लिखवाया है कि पतित ३ वर्णोंको संप्रदायीमंत्रः छेना चाहिये । अव पंडितजी संप्रदायी मंत्र लेकर आपभी पतित हुए औरींकोभीः पतित करते हैं यह बड़े शोककी बात है । अब बुद्धिमान् छोग सत्यासत्यका विचार आपहां कर लेंगे । और बुद्धिमानों को यह बातभी ध्य नमें रखनी चाहिये कि शास्त्रार्थके । नियमों में एक यह नियम है कि जिस विषयका शास्त्रार्थ होवे उस विषयके समाप्त होनेपर दूसरा विषय छेड्ना चाहिये। इस नियमसे विरुद्ध चलकर पंडितजीने अपनी प्रतिज्ञा की हानि करली। " इस प्रकार पूर्णतया निरुत्तर होनेपर पंडितजी बोले कि वेदमें राजाओं की कथा है और स्वामीजा कहते हैं कि वेदमें तो किसी मनुष्यका नाम नहीं है इस लिये स्वामीजी वेदको नहीं जानते। तव श्रीहजूर महाराजा सःहवने फरमाया कि जो शास्त्रार्थ होरहा है उसके पूरा हो जानेके वाद यह शास्त्रार्थ करना कि वेदमें किसी आदमीका नाम है या नहीं ? तिसपरभी पंडितजी निरर्थक व क्याविलास करते रहे। तब ठाकुर मोहरसिंहकी बोले कि अब पंडितजी स्त्रमुखसे वेदों के मंत्रसिंहत अर्थको लिखवावे ।

और स्वामीजीमी लिखवावें जो लिखवाता लिखवाता हार जावेगा वोही वेद नहीं पढ़ा है. इस वातकोमी पंडितजीने सुनी अनसुनी करली, तब स्वामीजीने पंडितजीसे कहा कि न तो आप व्याकरण पढ़े, न छः शास्त्रोंमेंसे कोई शास्त्र आपने पढा और वेदकोमी आप नहीं पढ़े। जो आप वेद पढ़े हो तो हम एक वेदका मंत्र वालते हैं सो वताओ यह कीनसे वेदका है? वो मंत्र यह था (वेनस्तत पश्यन) यजुर्वेदके ३२ वें अध्यायका मंत्र ८ है। यह मंत्र स्वामीजीने पूछा तो वोले कि यह तो वेदका मंत्र नहीं है, उपनिषद्का वचन है। तब स्वामीजीने कहा कि तुम लिख दो कि यह वेदका मंत्र नहीं है। तब पंडितजीने कहा कि आपभी लिख दें कि वेदमें राजाओंकी कथा नहीं है। तब स्वामीजीने लिख दिया कि वेदमें किसी राजाकी कथा नहीं है। किंतु वेद अनादि हैं। फिर स्वामीजीने पंडितजीसे कहा कि आपभी लिख दो कि यह वेदका मंत्र नहीं है। परन्तु पंडितजीने नहीं लिखा और कहने लगे कि वेदमेंभी यह मंत्र है और उपनिषद्मेंभी है। इसप्रकार महाराजा साहबके कियेहुए प्रथम प्रश्नके समाधान करनेमेंही पंडित यमुनादासजीने तीन दिन विताकर अपने पक्षकी निर्वलताका पूरा प्रमाण देदिया और आगेके ७ प्रश्नोंका समाधान करनेसे इनकार कर दिया। अन्तमें स्वामीजीने प्रत्येक

प्रश्नपर व्याख्यानोंद्वारा दरवारमें उपस्थित सब सज्जनोंकी द्यास्त्रार्थका संतुष्टि की और परिणाममें महाराजा और उसकी श्रद्धालु प्रजाको परिणाम. वैदिकधर्मकी सत्यतापर निश्चय होगया । और अनुमान ५०० क्षत्रियोंके सहित (जिनमें जागीरदार विशेष थे) श्रावणी पूर्णि-

माको महाराजाने पातालपानी नामक रमणीक स्थानपर वडी भक्ति और प्रेमसे तीन दिन वत रखकर वृहत्यज्ञके उपरान्त यज्ञोपवीत धारण किया । नरसिंहगढमें आर्थ्य-समाजकी स्थापना वडी धूमधाम और समारोहसे हुई । अन्तमें महाराजाने वडे प्रेमसे

स्वामीजीको दुवारा शीघ्र पथारनेका आग्रह करतेहुए वडे माळवेमें प्रचार. सन्मान और भक्तिसे बिदा किया । नरसिंहगढसे स्वामीजी

माळवम प्रचार. सन्मान आर माक्तस बिदा किया । नरासहगढस स्वामीजी भोपाल होतेहुए होशंगाबाद आये । यहां टाउनहालमें

व्याख्यानोंका प्रबंध हुआ। स्वामीजीके व्याख्यानोंको जनताने वहे प्रेम और मिक्तिसे सुना। अन्तमें यहांभी आर्थ्यसमाज स्थापित होगया। विपक्षियोंने आर्थ्यसमाजकी स्थापनाके समाचार जानकर वहा कोलाहल मचाया। स्वामीजीके निवासस्थानपर इकट्टे हो हो कर आने लगे। पत्थरोंकी वर्षा की जिससे स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी महाराज और स्वामीजीके चोटभी लगी, वस्नादिकभी ले गये, परन्तु अन्तमें सव शान्त होगये और अपने कियेपर वहुत समयतक पछताते रहे। स्वामीजी होशंगाबादसे चलकर हरदा आए। यहां हाइस्कूलमें व्याख्यान दिये और आर्थ्यसमाज स्थापित किया। यहांसे खंडवा और इन्दोर आदि स्थानोंमें प्रचार करतेहुए उज्जैन चलेगये। यहांपर क्षिप्रानदीके तटपर एक रमणीक स्थानमें ठहरे और लाला मथुरादासजी खंडेलवालके

प्रबंधसे ३ । ४ व्याख्यानमी दिये । अपनी निर्वेछताका उद्घाटन होते देखकर विपक्षी चिढ़ उठे और यहां बड़ाभारी झगड़ा होगया । उज्जैनसे स्वामीजी दुवारा इन्दोर और जावरा आदिस्थानोंमें प्रचार करने चलेगये और वहांसे नीमचकी ओर प्रस्थान किया । नीमचमें स्वामीजीके व्याख्यान चड़ी धूमधामसे हुए और अति समारोहके साथ आर्घ्यसमाज स्थापित होगया । नीमचसे स्वामीजी चित्तौड आगये और ठाकुर जगन्नाथसिंहजीके प्रवन्थसे व्याख्यान

देते रहे । ठाकुरसाहब सरलचित्त आर्य्य हैं और महाराणा मेवाडमें प्रचार. साहब उदयपुरके प्रतिष्ठित कृपापात्रोंमेंसे हैं । स्वामीजी भीलवाड़ा गये । उन दिनों श्रीयुत रुक्मणदासजी ( जिन्होंने महर्षि दयानन्दजीकी अन्तिम समयमें चिकित्सा की थी और स्वामीजीके अजमेर पधारनेपर अपने वहां जानेका और कोई उपाय न देखकर त्यागपत्रतक दे दिया था ) भीलवाड़ेमें थे । डाक्टरसाहवने स्वामी-जीका आतिथ्य सत्कार वड़े प्रेमसे किया और कई व्याख्यान कराये । स्वामीजी यहांसे बनेड़ा गये । और दिसम्बर १८८८ में शाहपुरा पहुंचे । यहां पंडित हमीरमलजी शर्माको जब मालूम हुआ कि दो आर्थ्यसमाजी संन्यासी आये हुए हैं, तो ये स्वामीजीसे मिले और निवेदन किया कि आप श्रीजीके मंदिरमें पधारें । उन दिनों वहांपर प्रज्ञाचक्षु स्वामी विशुद्धानन्दजीभी ठहरे हुए थे । पंडितजी स्वामीजीके मन्दिरमें जानेकी स्वीकृति प्राप्त करके स्वयं तो राजाधिराज शाहपुराधीशको सूचना देनेके लिये चलेगये और स्वामीजीके साथ एक मास्टरको कर दिया । पंडितजीने राजाधिराजको स्त्रामीजीके आगमनकी सूचना कराई। इसपर राजाधिराजने यथोचित प्रबंध करनेकी आज्ञा दी । आज्ञा प्राप्त करके पंडितजी मन्दिरमें गये तो स्वामीजी वहां नहीं मिले। पूछताछ करनेपर पता चला कि प्रज्ञाचसुजीने उन्हें यहां नहीं टिकने दिया। कारण पूछतेपर प्रज्ञाचक्षुजीने पण्डितजीसे कहा कि तुम लड़ाना चाहते हो। मुझेमी यहां लाये हो और उन्हेंभी बुलवाया है । यह सुनकर पण्डितजी महाराजास्कूलमें गये और स्वामांजीसे मिछे । पंडितजी लिखते हैं कि स्वामीजी उस समयतक केवल ब्राह्मणहीके हाथका बनाया हुआ भोजन किया करते थे। और चौकेके बाहरभा भोजन नहीं करते थे। परन्तु उन्होंने (पिष्डितजीने) स्वामीजीको वैश्यके हाथका भोजन कराया

स्रोत खडां कं के साथ २ बूटभी पहनाये। इन दिनों दिसम्बरका महिना था, अतः सर्दी अधिक पड़ती थी, परन्तु स्वामीजी प्रातःकाल ४ वजे तालावमें स्नान करते थे। शाहपुरा प्रधारने के दूसरे दिन स्वामीजीने ईश्वरके अस्तित्वपर एक व्याख्यान दिया। श्रोताओं सर्वसाधारणके अतिरिक्त राजाधिराज और दोनों महाराजकुमारभी थे। राजाधिराजपर स्वामीजीके व्याख्यानका विशेष प्रभाव पड़ा। दिसम्बरके बड़े दिनों में परोपकारिणी स्माका अधिवेशन था। इसी निमित्त पंडित हमीरमळजी राजाधिराजके प्रतिनिधि

्वनकर अजमेर जानेवाले थे। राजाधिराज शाहपुराधीशजीने स्वामीजीकी विद्वता और योग्यता जानकर पण्डितजीको आज्ञा दी कि स्वामीजीको अजमेर ले जाओ और परोप-कारिणी सभाके अन्य सभासदोंसे परिचय कराओ। अतएव स्वामीजी पंडितजीके साथ

परोपकारिणी स-भाके अधिवेश-नोंमें व्याख्यान और पंडितोंका अजमेर आये । पण्डितजीने समाके कार्य्य कर्ताओं को स्वामीजी के व्याख्यानके लिये समय नियत करनेकी सूचना दी। इसपर आर्य्यसमाजके कुछ पंडितोंने स्वामीजी के व्याख्यान देनेका विरोध किया और पंडित हमीरमलजीसे कहा कि तुम अजान आदमीको छेटफारमपर खड़ा करनेको कहते हो, यह अच्छा नहीं करते। इसपर पण्डित हमीरमलजीने उत्तर दिया कि क्या गोकलिया गुसाँ इयोंकी तरह महर्षि दयान दजीने

किन्हीं विशेष पुरुषों ही के कानमें मंत्र फूंका है जो अन्य विद्वानों को खोलने का अधिकार नहीं ? इसपर व कोधित हुए। वास्तवमें विरोध करने का कारण तो यह था कि कुछ स्वार्थिप्रय पंडितों को स्वामी जी के समान विद्वानों का समाज में आना अच्छा नहीं मालूम हुआ। क्यों कि इससे उन्हें अपने यश और प्राप्तिमें धका पहुंचने का मय था। परन्तु जहां कुछ पंडितों की ओरसे विरोध किया जा रहा था वहां स्वामी जीकी योग्यता, विद्वत्ता, और उत्साहका यथोचित आदर करनेवालों की भी कमी नहीं थी। अतः स्वामी जी के व्याख्यान के लिये समय नियत हुआ और स्वामी जीने दो व्याख्यान दिये, जिन्हें सुनकर श्रोतागण मंत्रमुग्ध होगये। स्वामी विश्वेश्वरान्त्र जी महाराजका भी व्याख्यान हुआ था। यहां स्वामी जीने आर्थ्यसमाजके प्रचारका काम पूर्णतया करने की प्रतिज्ञा की, जिसे सुनकर श्रोतागणों के आनन्दका पार नहीं रहा। परीपकारिणी समाका अधिवेशन समाप्त होनेपर मसूदाराव जीने स्वामी जीको मसूदा

पधारनेका आग्रह किया। अजमेरसे स्वामीजी मसूरा गये।

मसूदेमें बृहत् यज्ञ यहां रावसाहबके व्यय और प्रवन्धसे एक वृहत्यज्ञ हुआ

और मनुस्मृतिकी जिसके दर्शनोंके लिये अनेक मनुष्य दूर २ से आयेथे। यज्ञकें

कथा.

अनन्तर मनुस्मृतिकी कथा हुई। रावसाहब नित्य कथा सननेके लिये उपस्थित होते थे। मसूदासे स्वामीजी शाहपुरा आये।

यहां सायंकालके समय नित्य राजाधिराजसे धार्मिक विषयोंपर वार्तालाप होता रहा जिसके श्रवण करनेके लिये राज्यके अन्य सरदारमी उपस्थित होते थे। राजाधिराज महर्षि दयानन्दजीके मन्तव्योंके अनुयायी और प्रेमी हैं। महर्षिके जीवनकालमें आप वेद प्रचार फंडमें रु० ३०) मासिक देते थे। महर्षिकी मृत्युके उपरान्त यह रक्षम किसीने नहीं मांगी। राजाधिराजने स्वामीजोसे इस घनके उचित उपयोगकी व्यवस्थाके लिये परामर्श किया और अन्तमें पंडित हमीरमलजीकी सम्मित लेकर यह निश्चय हुआ कि राजा- धिराजकी ओरसे एक उपदेशक वैदिकधर्म प्रचारके लिये सदा नियत रहे। शाहपुरासे

स्वामीजी अजमेर, केकड़ी, मिणाया और सावरमें प्रचार करते हुए जहाजपुर गये। इन दिनों ठाकुर जगनाथिसिंहजी चित्तौड़से बदलकर यहीं हाकिम होकर आये थे। आपने स्वामीजीको बड़े मान और मिक्ति अपने यहां ठहराया और जब स्वामीजी बहांसे प्रस्थान करने लगे तो बूंदीतक स्वामीजीके साथ कई सवार और रथ कर दिये।

उस समय बून्दीका शासन महाराज रामसिंहजी करते थे । आप रामानुजसंप्रदायके अनुयायी थे । महाराजाकी पुरोहित मंडलीभी अपने विचा- बूंदीकी धार्मिक रोमें बड़ीही संकीर्ण थी । और यदि महाराजा कभी विचार स्थिति. पूर्वक धार्मिक आन्दोलनमें जिज्ञासा प्रगट करते तो यह अपने प्रभावसे उन्हें उल्टा करनेको बाध्य करती ।

स्वामीजी माघकूष्ण ५ सं० १९४५ को सायंकालके समय वृन्दी पहुंचे । जव आप बाजारमें जा रहे थे तो इन्होरके परिचित राजवैद्य पंण्डित स्वामीजीका बू- सूर्यनारायणजी मार्गमें मिलगये। आरम्भमें वैद्यजीने स्वामी-न्दीमें आगमन. जीसे कहा कि " यहां आप अपनेको हम आर्घ्य हैं, ऐसा मत विदित कीजिये और शीघ्र चले जाइये । क्योंकि वृन्दीं नरेशकी आज्ञा है कि भेरे राजमें कोईभी आर्ग्यसमाजस्य पुरुष न आने पाने।" इसपर स्वामीजीने जब यह उत्तर दिया कि हम कुछ दिन यहां ठहरेंगे और हमसे जो कोई पूछेगा उसे यथार्यही कहेंगे । तव पंडितजी वोले कि आप अच्छे अवसरपर आये, क्योंकि कलही महारावजीने यहां निजपंडितोंकी " आर्य्यमतखंडिनी" नामक सभा स्थापित करनेका प्रबंध किया है अतः आपमी उस समामें जो कुछ कहना हो कहें। मैं अभी महारावजीके पास खबर करके आपके निवास आदिका प्रवन्ध कराये देता हूं। स्वामी-बीके स्वीकार करनेपर वैद्यजीने स्वामीजीके आगमनके समाचार राजपुरोहित पंडित गङ्कासहायुजीको दिये । और गंगासहायजीने महारावसाहवसे अपनी निजसम्मति सहित स्वामीजीके आगमनकी अरज कराई । इसपर महारावजीने स्वामीजीके निवास और मोजनादिका प्रवन्ध करनेकी आज्ञा दी । और तद्नुकूल राज्यके कर्मचाः रियोंने स्वामोजीके निवास आदिका प्रबंध कर दिया।

दूसरे दिन " आर्ग्यमंतखिंडनी " समाका स्थापित होना रांका समाधान. रुक गया । और जिस स्थानपर स्वामीजीको ठहराया था वहां अनेक पंडित व अन्य जिज्ञामु जाने लगे । और अपने सन्देहोंकी निवृत्ति करने लगे । यह कम ५ दिनोंतक रहा । स्वामीजी अपने उत्तरोंमें प्रसंगानुसार शैव वैष्णवादिकोंके वेदविरुद्ध सिद्धान्तोंका निर्भयतासे खंडन करते ये । इसप्रकार लोगोंकी रुचि आर्ग्यसमाजकी ओर होने लगी । पंडितों और राज-पुरोहितोंसे यह नहीं देखा गया । अतः महारावर्जाके निकट मनमाने समाचार भेजने लगे और वारम्बार कहलाया कि स्वामीजीके उपदेशोंसे प्रजा नास्तिक है।ती जारही है। धर्मकी उपक्षा करनेको तत्पर है।

इसपर महारावजीने आज्ञा दी कि स्वामीजीके पास कोईमी शास्त्रार्थका मनुष्य न जावे और न मिले परन्तु लोग आतेही रहे। इसपर आयोजन. पुनः महारावजीने कोतवालको आज्ञा दी कि । स्वामीजीके व्याख्यान न होने देवें।

जिस दिन स्वामीजी वून्दीमें आये थे उसके दूसरेही दिनसे राजवैद्य पंडित सूर्यनारायणजी द्वारां महारावजीको राजपुरोहितोंको शास्त्रार्थके करनेकी आज्ञा देनेके लिये
कहाते रहते थे। अन्तमें शास्त्रार्थके नियम आदि निश्चित हो गये। और 'यह शास्त्रार्थ वून्दीराज्य और स्वामी नित्यानन्दजी और विश्वेश्वरानन्दजीमें होगा ' ऐसी घोषणा की गई। वून्दीराज्यको ओरसे पंडित नवनन्दाचार्यजी, पंडित गङ्गासहायजी, पण्डित हरिदासजी व्यास और पंडित ताताचार्यजी थे। वूंदी नरेशकी उपस्थितिमें शास्त्रार्थका
आरम्भ पंडित गङ्गासहायजीने माध शुक्र ११ को निम्न पांच प्रश्नोंद्वारा किया।

- ( प्र० १ ) भवतां किं मतम् ?
- (प्र०२) वेदशब्देन किं गृह्यते ?
  - ( प्र० ३ ) ईस्वरेण ब्राह्मणभाग उक्तो वा संहिताभाग उक्तः ?
- (प्र०४) संहितामात्रप्रहणे मानं किम् ? यतो व्यवहारेण शास्त्रेण च उभयं गृह्यते तत्र प्रमाणं वक्तव्यम् ।
  - (प्र० ५) एवं चेन्मंत्रभाग ईखरेणोक्त इत्यत्र किं मानम् ?

\* शास्त्रार्थ फाल्गुन कृष्ण ५ तक होता रहा । परस्परमें ५ बार लेखोंका परिवर्तन हुआ । प्रत्येक वार पंडित अप्रासंगिक उत्तर देते रहे । परन्तु अन्तमें जव स्वामीजीके धैर्य्येके सन्मुख कुछ न चली और वारम्बार निप्रहस्थानमें आनेकी सम्भावना दिखाई दी तो विद्वानोंके अयोग्य एक पत्र लिखकर शास्त्रार्थसे अपना पिण्ड छुडाया ।

इस शास्त्रार्थकी समाप्तिपर वृंदीराज्यने एक अपमानजनक विज्ञापन छपवाया जिसका सभ्यतानुमोदित उत्तर मंत्री राजस्थान आर्यप्रतिनिधि सभाने दे दिया ।

बूंदीराज्यके विज्ञापनके अनोवित्य और बूंदीसे स्वामीजी महाराजके निष्कासनपर देशके समाचार पत्रोंने वूंदीराज्यकी कार्य्यप्रणालीपर तीव्र समालेखनाएं प्रकाशित कीं अजभरसे प्रकाशित होनेवाले राजस्थान समाचारकी आलोचनाकी प्रतिलिपि यहां

<sup>\*</sup> यह शास्त्रार्थं अक्षरशः पृथक् छपचुका है और पुस्तकाध्यक्ष आर्व्यसमाज अजमेरमेंसे मिलता है। प्रत्येक जिज्ञासुके पढने योग्य है।

प्रकाशित की जाती हैं । यह पत्र सदा राजस्थानके नरेशोंका पक्ष लिया करता थर परंन्तुं इस अवसरपर इसनेभी वृंदीनरेशके कार्य्यसे असन्तोष प्रऋट किया।

राजस्थान समाचारकी टिप्पणी।

चैतवदी ४ सं० १९४५:-

" आर्थ्यसमाजके उपदेशक स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी तथा ब्रह्मचारी नित्या-नन्दजी घूमते २ बृन्दी राज्यमें गये । बून्दीनरेशजीने वहांके पंडितोंसे शास्त्रार्थ कराया, कुछ शास्त्रार्थ करवाकर एक असभ्य शब्दोंसे युक्त पत्र उनके पास मेजा और १५ सिपाही तथा कोतवालको संग करवाके उनको राज्यसे वाहर करवा दिया । पीछेसे एक विज्ञापन प्रकट किया है उसमेंभी ऐसीही बातें लिखी हैं। आगेके लिये प्रकट किया है कि आर्य्यसमाजका कोई मनुष्य आवेगा तो काला मुंह करके गधेपर चढाकर ज्तोंसे पिटवाकर निकाला जायगा !!! एक देशी राजाकी ओरसे आर्प्यसमाज जैसी दलवान् और प्रतिष्ठित सभाके उपदेशकोंके विषयभें ऐसा प्रकट करना वडा शोक उत्पन्न करता है। यह वर्तीव नीतिविरुद्ध और वड़ा कठोर है। हमको इसका पूरा २ वृत्तान्त मिला है। उसपर आगामी अंकमें लिखेंगे।"

चैत्र सुदी ४ सं० १९४६:-

## आर्व्यसमाज और बून्दी नरेश ।

" बून्दीके महाराज रामसिंहजीकी हम सदा प्रशंसा सुनते आये हैं कि वे बड़े नीतिज्ञ और संस्कृतके विद्वान् हैं, और अपने राज्यका प्रवन्धमी वहुत उत्तम करते हैं। यदािफ बुन्दी नरेशजीके विषयमें इमारा अमीतक विचार उत्तमही है, परन्तु एक कार्य्य उनसे अभी ऐसा बना है, जो एक वृद्ध नीतिज्ञ और विद्वान् राजासे कभी नहीं बनना चाहिये। अपने पहले अंकर्मे हम लिख चुके हैं कि आर्र्यसमाजके उपदेशक स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी वृन्दीमें जा निकले, वहां महाराज रामसिंहजीने ठहराये, शास्त्रार्थ करवाया और शास्त्रार्थ पूर्णे होनेसे पहलेही उनके पास पत्र मेजा उसमें उनके लिये असम्य शब्द लिखे, और यहभी लिख भेजा कि " तुम चले जाओ। यदि कोई आर्घ्यसमाजका मनुष्य आवेगा तो उसे काळा मुख करवाके गधेपर चढा और जूतोंसे पिटवाकर निकलवा देंगे "। दोनों साधुओंको एक कोतवाल १५ सिपाहि-योंसहित वृन्दी राज्यकी सीमातक साथ आकर सीमासे वाहर कर गया। पीछेसे एक विज्ञापन छपाकर राजाजीने वाहर भेजा है उसमेंमी ऐसीही बातें लिखी हैं।

हमारी समझमें नहीं आया कि आर्थ्यसमाज जैसी प्रातिष्ठित और बलवान सभाके साथ जिसने भारतवर्षभरको अपने प्रवल और दृढ उपदेशोंसे बहुत लाभ पहुंचाया है ऐसा वर्ताव करते समय राजपूतानेके सबसे वृद्ध महाराजा वून्दीकी नीति विद्वत्ता और बड़ी उमरका अनुमव कहां गया था? हम सत्य कहते हैं कि महाराजा रामसिंहजीने आजतककी निज प्रशंसामें वद्य लगा दिया । आर्थ्यसमाजके और राजके इतिहासमें यह बात लिखी जायगी और सदाके लिये विद्यमान रहेगी, कि एक राजाई अपने साप्रदायिक पक्षपातके वश होकर दो साधुओंके साथ ऐसा बताव किया ।

जिस समयमें एक परदेशी और अन्य धर्मावलम्वी राजा हम सबको अपने र धर्मके लिए सब प्रकारकी स्वतंत्रता दे उस समयमें एक स्वदेशी क्षत्रिय राजाका बर्ताव एक धर्मका फैलाव करनेवाली समाके साथ ऐसा हो यह क्या बढ़े मारी शोककी बात नहीं है ? इस विचित्र समयमें भारतकी प्रजा चाहती है कि हमारे देशी राजा ऐसे बर्ताव करें जिसमें किसीको कुछ बोलनेकामी अवसर न मिले । परन्तु कहीं कहीं इसके विपरित बर्ताव पाया जाता है यह बढ़े शोककी बात है । जिस राज्यमें जैनी मुसलमान और दूसरे सब संप्रदायों के मनुष्य जो महाराजके रामानुज संप्रदाय और समस्त हिन्दु-ओंके विरुद्ध हैं बहुत बसते हैं उस राज्यमें आर्यसमाजके उपदेशकों के लिये यह प्रगट करना बढ़ा अन्याय है । हमको दृ समाचार मिला है कि पादरी लोग जब तब वहां जाते और ईसाईमतका उपदेश करते हैं परन्तु महाराजने उनके लिये कभी ऐसी आज्ञा नहीं दी । फिर आर्यसमाजपरही ऐसी चढ़ाई करनेका क्या कारण है ? हमारी समझमें यही कारण आता है कि महाराज अपने सम्प्रदायके दृ कक्त हैं, इससे ऐसी भूल हुई। आशा है भविष्यत्में ऐसी भूल न करेंगे।

कारिणी समामें सब राजाओं के प्रतिनिधि आये थे, उनमें वृन्दीराज्यकेमी थे, उन्होंने उक्त समामें यह प्रस्ताव किया था। कि हमारे महाराजाने यह कहला भेजा है कि दया-नन्दी आर्यसमाजवाले सब लोगोंका धर्म भ्रष्ट करते हैं। सो कमेटीमें इसका प्रवन्ध ही कि ये किसी राज्यमें न घुसने पावें। यह वात सुनके महामहोपाध्याय कितराजा स्थाम-लदासजीने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता; क्योंकि आपके महाराज रामानुज संप्रदायमें हैं, हमारे यहां एकालेङ्गजीकी पूजा होती है, जयपुरमें गोविन्ददेवजीकी पूजा है। इसी प्रकार औरकेमी एक न एक पूजा है; किर प्रजाको सब राजा अपने २ मतमें लाना चाहें तो प्रजा किसके मतमें होगी १। धर्मके मामलेमें कोई किसीको नहीं रोक सकता, आपके महाराज तो बुद्धिमान हैं, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव कैसे किया १ इसके पीछे जयपुरराज्यके प्रतिनिधि राववहादुर गोविन्दिस्ता किसीने कहा, यह मजहबी बात है, कोई किसीको रोक नहीं सकता, और न यह बात कमेटीमें पेश होनेके लायक है। जब यह बात बूंदीके प्रतिनिधिने सुनी तो चुप हो गये। इस प्रस्तावके उठने और चरचा होनेके समाचार किसीने मान्यवर करनल वाल्टर साहब

एजेंट गवर्नर जनरलको दे दिया तो फिर सर्दार लोग उनसे मिले तो उन्होंने कहा इस कमेटीमें मजहवी वात बूंदीकी ओरसे छेडी गई थी सो अच्छा नहीं किया। यहां मजहबी बातका क्या काम ? इस अयुक्त वातके लिये मान्यवर वाल्टरसाहवमी

हमारे पाठकोंको अच्छी प्रकार ज्ञातही है कि फरवरी मासमें वाल्टरकृत राजपूत हित-

अप्रसन हए।

पाठकवर उक्त वृत्तान्तके सिवाय एक औरमी सुनिये। हमें समाचार मिला है कि बूंदी नरेशजीने जो विज्ञापन आर्प्यसमाजके विषद्ध छापा है वह उन्होंने पहले वहांके पोलिटि-कल एजन्टको दिखलाया और पूछा कि 'हम ऐसा छपा दें ?' साहबने कहा 'हम इस मज-हवी मामलेमें कुछ नहीं कह सकते, जबतक आपके राजमें आर्यसमाजके लोग नहीं बसते हैं तबतक तो कोई बात नहीं है पर जब दश मनुष्यमी बस गये तो आप उनके धर्मके उपदेशोंको नहीं रोक सकते।'

हम नहीं समझते कि वृंदी न्रेशोंको आर्यसमाजसे इतना द्वेष क्यों हुआ ? यह बड़े शोककी बात है कि ऐसी २ बातोंको आप एजन्टोंसे पूछें और फिर अपना बल दिखलां । धर्मकी रीतिसे देखें तब तो महाराजका यह कार्य हलकेपनका हैही, परन्तु राजनीतिकी दृष्टिसेमी बड़ा हानिकारक है। इसी कारणसे महाराजकी शुमिनतकताके कारणसे हमको इतना लिखना पड़ा।

महाराजासे निवेदन करते हैं कि अब पीछे ऐसा काम कभी न कीजियेगा। आप अपना मत चाहे सो रक्खें परन्तु प्रजाकी धर्मसम्बन्धी बातोंमें कभी किसी प्रकारसे इस्तक्षेप न करें। यदि कीजियेगा तो फल बहुतही बुरा होगा।

आर्थ्यसमाजोंको हमारी सम्मित है कि इसमें कोई संशय नहीं, वूंदी नरेशजीका वर्तीव आपके साथ बहुत कठोर हुआ, परन्तु आप छोगोंको किसी प्रकारसे हटना न चाहिये। यह अपमान तो बूंदी नरेशजींने कथन मात्र किया है। यदि ऐसा करमी दिखाते तो क्या भय था?

धर्मके फैळावके लिये आगे २ अपमान वड़े २ महात्माओंने सहे हैं । और अभी सहें तो क्या अनुवित है ? ऐसे राजाभी तो हुए हैं जिन्होंने महात्माओंके प्राण लिये हैं । परोपकार तभी होगा जब लोग प्राणोंकोभी उसके सामने तुच्छ समझेंगे । "

इस शास्त्रार्थमें पुस्तकों आदिके मेजनेके लिये श्रीमान् राजाियराज शाहपुराधीशजीने विशेष प्रवन्य किया था । शास्त्रार्थके मध्यमें स्वामीजीको एक चौवे द्वारा यहमी लोम दिया गया कि यदि दोनों महात्मा "आर्य्यधर्भ झूंठा है " ऐसा लिख दें तो राज्यकी ओरसे वड़ी मारी जागीर मेट की जायगी । शास्त्रार्थके समाचार दूर २ तक फैलगये थे अतः इसमें योग देनेके लिये स्वर्गवासी धर्मवीर आर्य्यपिथक पंडित लेखरामजीमी आये । परन्तु जिस दिन वे शाहपुरेसे पुस्तकें आदि लेकर चले थे उसी।दिन वून्दी राज्यके अनुवित वर्तावके कारण स्वामीजी वून्दी छोड़ चुके थे । अतः आर्य्यपिथकसे समागम न होसका ।

बूंदीसे स्वामीजी जहाजपुर होतेहुए शाहपुरा आगये और राजाधिराज शाहपुरा-धीशजीसे मिळकर बून्दीके शास्त्रार्थका नृतांत सुनाया। शास्त्रार्थ शास्त्रार्थकी जांच सुननेके पश्चात् राजाधिराज शाहपुराधीशजीकी श्रद्धा स्वामी-और प्रकाशन. जीमें औरभी वढ गई और आप्रहपूर्वक कई दिनौतक राजधानीमें ठहराकर वैदिकधर्मका प्रचार कराया।

बुन्दीके शास्त्रार्थको स्वामीजीसे स्वयं श्रवण करके राजाधिराजने उसे राजपंडितोंको अपनी सम्मति देनेके लिये दिया और उन्होंने उसे पढकर स्वामीजीके पक्षकी सत्यता प्रवलताबोधक सम्मति दी । तव शास्त्रार्थके समस्त कागज मंत्री आर्यसमाज अजमरके पास शीघ्रही छपवाकर प्रकाशित करनेके लिये भेज दिये और साथही छपाईका व्ययमी भेज दिया । अजमेरसे आर्य्यसमाजके मंत्री महोदयने यह सब कागजात प्रवंधकर्ती वैदिक यंत्रालयके पास शीघ्र छापनेके लिये भेज दिये । उन दिनों वैदिक यंत्रालय प्रयागमें था । और पंडित सीमसेनजीभी वहीं थे । और जैसा कि हम पूर्व कह चुके हैं उन पंडितोंमेंसे थे. जिनको स्वामीजीका आर्य्यसमाजमें आना रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ । इस अवसरपरभी उन्होंने स्वामीजीकी हेटी दिखलानेके विचारसे मंत्री आर्य्यसमाज अजमेरको बास्तार्थके कागज पीछे छौटादिये और लिखा कि 'यह शास्त्रार्थ आर्थ्यसिद्धान्तोंके प्रतिकृष्ठ है, तुम श्रीमान् राजाधिराज शाहपुराजीको लिखकर आर्थ पंडितोंद्वारा दुवारा वूंदीराज्यसे शास्त्रार्थ हो, ऐसा प्रवन्ध करो '। \* पंडित भीमसेनके ऐसा लिखनेपर अजमेर आर्य्यसमाजके समासदभी सन्देहसागरमें गोते लगे । और शास्त्रार्थके पत्रोंकी कई नकलें करवाकर योग्य आर्थ्य पुरुषोंके व स्थानिक पंडितोंके पास सम्मतिप्रकाशनार्थ भेजी । अजभेर गवर्नमेन्ट कालेजके संस्कृत प्रोफे-सर पंडित शालिग्रामजी शास्त्रीने सनातनधर्मावलम्बी होनेपरभी वृन्दीके पंडितोंका पक्ष असत्य और निर्वेल वतलाया । प्रातःस्मरणीय महात्मा पण्डित गुरुद्त्रजी विद्यार्थी M. A. ( लहौरकी ) सम्मतिमें महर्षिकी मृत्युके पश्चात् ऐसा महत्त्वपूर्ण कोई शास्त्रार्थ आर्य्यसमाजने नहीं किया था। और अजमेरसमाजके सभासदोंसे ताकीद की थी कि शास्त्रार्थ विना किसी प्रकारकी ढीछढाल और सन्देहके फौरन मुद्रित करा दिया जावे । श्रीमान् लाला साईदासजी प्रधान आर्य्य-समाज लाहोरने लिखा कि शास्त्रार्थ छपानेसे समाजोंका फायदा है। शास्त्रार्थका छपाना बहुत जरूरी है, स्वामियोंने इसमें बड़ी कावलियतके साथ कार्रवीई की है। पंडित यज्ञदत्तजीनेभी शास्त्रार्थमें कोई त्रुटि न पाई। तब यह शास्त्रार्थ फिर प्रयाग छपनेके लिये मेजा । श्रीमान् स्वामी विख्वेक्वरानन्दजी महाराजका कथन है, कि पंडित भीमसेनजीने फिरभी उसे अस्तव्यस्त करके छापा, और इस प्रकार यथावसर अपनी ईंघी प्रकट करनेसे विश्राम नहीं लिया । श्रीमान् लाला साईदासजीके पत्रसे एक बात औरभी प्रकट होती है, कि अजभेरसमाजके समासद या तो स्वामीजीकी योग्यतासे दग्ध पंडितोंके प्रभावमें आगये थे वा कोई और प्रकारका दवाव पढ़ा जिससे कि वे शास्त्रार्थको आर्थ-समाज अजमेर अथवा किसी और आर्य्य पुरुषके नामसे प्रकाशित करनेमें संकोच करतेथे

<sup>. \*</sup> यह पत्र आर्य्यसमाज अजमेरके पत्रसंग्रहमें उपस्थित है।

और लालाजीसे आर्थ्यपथिक पण्डित लेखरामजीके नामसे उसे (शास्त्रार्थको ) प्रकाशित करनेके विषयमें सम्मति मांगी । लालाजीने इस प्रस्तावका विरोध किया और इस बातपर बल दिया कि शास्त्रार्थ राजस्थान-समाजोंमें किसी प्रमावशाली पुरुषद्वारा प्रकाशित होना चाहिये । इस लिये आर्थ्यसमाज शाहपुराकी ओरसे प्रकाशित हुआ ।

शाहपुरामें स्वामीजीको बृन्दावन पधारनेके लिये कई पत्र मिले। इस वर्ष (१९४६ में ).

भारत-धर्ममहामंडलका प्रथम संगठन वृन्दावनमें होनेवाला था।

शाहपुरामें स्वामी सनातनधर्मके प्रतिष्ठाप्राप्त कई विद्वानोंके आनेके समाचार विशुद्धानन्दजीकी थे। आर्य्यसमाज मथुरानेभी वैदिकधर्मका प्रचार वडी मिथ्या धमकी. धूमधाम और सफलताके साथ करनेके लिये उद्योग प्रारम्भ, किया और इसी निभित्त स्वामीजीको शीघ्र पधारनेके लिये

बारम्बार लिख रहे थे । अतः राजाधिराजको वृन्दावनकी आवश्यकताओंको लक्ष्यमें रखकर वहां पधारनेके लिये स्वामीजीकी विदाई स्वीकार करना पढी और आप अपने राजकार्य्यके निरीक्षणार्थ दौरेमें चले गये । यह समाचार जब प्रज्ञाचक्ष स्वामी विद्युद्धा-नन्दजीको मिले तो उन्होंने निरर्थक वाद करनेके लिये स्वामीजीसे कहला मेजा कि मुझसे शास्त्रार्थ किथे विना आप यहांसे न जावें, आपको गौकी सौगन्द हैं। स्वामीजी महाराजने अपना प्रस्थान रोक दिया और यह समाचार राजाधिराजके पास दोरेमें मेज दिया। राजाधिराज तत्कालही पीछे लोट आये और ५ वजे स्वामीजीसे मिलकर सायंकालके ७ वजे स्वामी विद्युद्धानन्दजीके पास गये और उनसे शास्त्रार्थका विषय पूछा और कहा कि लेखबद्ध शास्त्रार्थ शीघही प्रारम्भ होना चाहिये। प्रज्ञाचक्षुजीने शास्त्रार्थके लेखबद्ध होनेसे सर्वथा असम्मित प्रकट की । इसपर राजाधिराजने उनपर अपनी अप्रसन्नता प्रकट की और कहा कि यदि ऐसीही मिथ्या धमकी देनी थो तो स्वामीजीको व्यर्थ क्यों रोका ? और पीछे आकर स्वामीजीसे निवेदन किया कि आप वृन्दाबन पधारें।

शाहपुराधे स्वामीजी वृन्दावन गये । स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजका कथन हैं वृन्दावनमें प्रचार. कि उस समयके आर्थ्यपुरुषोंका प्रेम, और उत्साह वर्णन नहीं किया जा सकता । आसपासके आर्थपुरुषोंको जब यह विदित हुआ कि आर्थ्यसमाज मथुराकी ओरसे भारत-धर्म-महामंडलके अधिवेशनेक अवसरपर वैदिक-धर्म-प्रचारके लिये विशेष उद्योग हो रहा है तो मथुरासमाजके अधिकारियोंसे विना किसी प्रकारका निमंत्रण या सूचना पायेही समाजकी सहायताके लिये आ पहुंचे जिसमें महाशय दामोदरदासजी जो अब रायवहादुर हैं और लाहोरमें additional judge है मंत्री आर्थसमाज दिल्लीका नाम विशेष उल्लेखयोग्य है, इन सज्जनने प्रचारके निमित्त प्रवंध करनेमें अपने शारीरिक

कष्टका किंचित्मात्र घ्यान नहीं किया और रात्रिन्दिवा अपनी धुनमें कार्य्य करते रहते थे। उपदेशकों में स्वामीजीके अतिरिक्त पंडित आर्यमुनिजी, माननीय पंडित पंडित यज्ञदत्तजी और पंडित रहदत्तजी आये थे। प्रचारका मदनमोहन माल- कार्य्य वडी धूमधामसे हुआ और जनताने स्वामीजीके व्याख्या-वीयजीसे परिचय. नोंको विशेष सराहा। इसी अवसरपर स्वामीजी सर्व प्रथम पंडित मदनमोहनजी मालवीयसे मिले। और आपसे आर्थ्यधर्मके

प्रचारमें परस्पर सहायता किस प्रकार हो सक्ती है इसपर विचार होता रहा।

वृन्दावनसे स्वामीजी जयपुर आये और मुक्ति, वैदिकधर्म, और जीव ब्रह्म भिन्न २ हें इन विषयोंपर तीन व्याख्यान दिये । यहांसे स्वामीजी अज-मस्त्दामें आर्ट्य-मेर आये और मसूदाराव श्रीवहादुर्रसिंहजी वर्मीके निमंत्रण-समाज स्थापित पर मसूदा गये । यहां रावसाहबने कई दिनीतक स्वामीजीके होना. व्याख्यान गढमें करवाथे और अन्तमें ज्येष्ठ वदी १ सं० १९४६

वि॰के राजस्थान समाचारमें निम्न समाचार प्रकाशित हुए.

" स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी सरस्वती और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी आजकल मसूदा जिला अजमेरमें ठहरे हैं। वहांपर आर्च्यसमाज स्थापित हो गया । प्रधान श्रीयुत रावसाहव बहादुरसिंहजी वमी और मंत्री कोठारी सुजाणमलजी हैं। मसूदेसे स्वामीजी नीमच गये।

उज्जैनमें शास्त्रार्थकी १८८९ के राजस्थान समाचारमें मंत्री आर्थसमाज उज्जैनने चर्चा और दंगा. इस प्रकार प्रकाशित कराये।

"विदित हो कि श्री १०८ श्रीस्वामी विख्येद्वरानन्दजी सरस्वती व ब्रह्मचारीजी श्री १०८ श्रीनित्यानन्दजीने ता. ७ जून १८८९ को उज्जैननगरमें मुशोमित होकर सपर्विक चतरी घाटपर वैदिकधर्मपर व्याख्यान दिया । व्याख्यानान्तर सबने स्वामीजीकी जयध्विन की। पुनः ता. ८ को हळवाईकी धर्मशालामें ईश्वरेपासना विषयपर व्याख्यान दिया। पंडित जानकीबल्लमजीको प्रधान आर्य्यसमाज उज्जैन व्याख्यानमें बुलानेको गये। तब पंडितजीने उत्तर दिया कि दक्षिणा क्या दोगे ? प्रधान बोले कि, महाराज ! यह तो व्याख्यान है, किसीके घरका काम नहीं। शास्त्रीजी बोले विना दक्षिणा तो हम नहीं जावेंगे। प्रधान लाचार हेकर सभालयको आये। समामें विश्वनाथशाली आदिकने शंका की, यथावत उत्तर पानेसे प्रसन्न हुए, परन्तु अतीव कोलाहल किया। उज्जैनमें फी सेक हा ४ वर्णके आदिमयोमें एक मंगड़ न होगा, शेष निन्नाणवें मंगड़ हैं। किसी समयमें यह क्षवन्तिका नगरी थी, परन्तु इस समयमें ते। यह अविद्या नगरी है। पुनः विश्वनाथ शास्त्रीजीने प्रदन किया कि मूर्तिपूजा ज्ञानका साधन है। ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने उत्तर दिया कि मूर्तिपूजा ज्ञानका साधन है। देखिये २ लड़के ८ बरसके हों, उनमेंसे दिया कि मूर्तिपूजा ज्ञानका साधन है। देखिये २ लड़के ८ बरसके हों, उनमेंसे

एकको विद्या पढाइये, दूसरेसे मूर्तिपूजा कराइये । ३० वर्षकी स्वस्था होनेपर, -दोनों वालकोंकी परीक्षा कीजिये, ज्ञान किसको होता है। शास्त्रीजीने सस्य कह दिया कि विद्या पढनेवालेको ज्ञान होगा, सूर्तिपूजकको नहीं । इस वातको सुनकर भंगड् लोग कोलाइल करतेहए विसर्जन हुए । समाभी विसर्जन हुई । पुनः ता. १० जून १८८९ को एक विज्ञापन राजिस्टरी कराकर पंडित जानकीवल्लमजीको दिया । शेष नगरमें लगवाये गये । उस विज्ञापनका आशय यह है, कि श्रीमान् स्वामी विद्वेश्वरानन्दजी सरस्वती और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी पाषाणादि मूर्तिपूजनको वेदविरुद्ध होनेसे निषेध करते हैं . जिस किसीको इस विषयमें सन्देह हो, वह जिज्ञास वनकर स्वसंदेह निवृत्त करले । यदि कोई पांडित्यके घमंडसे जिज्ञासु न वनना चाहे, तो निम्नलिखित नियमानुसार हमसे शास्त्रार्थ करलेवें । नियम थे हैं:--( १ ) पाषाणादि मूर्तिपूजा चारों मूलसंहिताओंमें इस प्रकारसे बतलानी होगी कि मूर्ति पाषाणकी वनानी चाहिये किंवा काष्टादिकी ? तथा मूर्ति पशु पक्षी मनुष्यादिमेंसे किस आकरकी : वनानी चाहिये ? तथा मूर्तिके हस्त पादादि अवयव कितने वनाने चाहिये ? तथा मूर्ति कितनी लम्बी चौड़ी बनानी चाहिये ? य सब वेदोंमें वतलायेगा । ( २ ) सभा राजकीय प्रतिष्ठित पुरुषोंकी मारफत होनी चाहिये । (३) सभामें जो हारेगा उसे जीतनेवालेके मतको अंगीकार करना होगा। (४) शास्त्रार्थकी सूचनाकी अवधि कल सायंकालतक दनी चाहिये। यदि उक्त समयतक सूचना न देकर पुनः कोई कोळाइल करेगा वह भिथ्या वादी समझा जायगा । इत्यादि दश नियम उक्त विज्ञापनमें हैं। इसका उत्तर किसीने कुछ भी न दिया। ता. १५ जूनको कुछ छोगोंने मिलकर एक पत्र स्वामीजीके पास भेजा, उसका आशय यह कि महाकालके मंदिरमें अथवा हरसिद्धी के मंदिरमें सभा होगी, आप आड्येगा, सभाका प्रवन्ध हम नहीं कर सकते, आप अपना करलो। इसका उत्तर स्वामी-जीने दिया कि शास्त्रार्थ तीन प्रकारसे हो सकता है, या तो आप समाका प्रवन्ध कीजिये इमारे लेखानुसार इम समामें आवेंगे । या इम सभाका प्रवन्ध करें, आप सभामें आवें या नादी प्रतिनादी स्वस्वस्थानसे लेखद्वारा शास्त्रार्थ करें । इन तीनोंमेंसे उन्होंने एकभी अंगीकार न किया। और जूनकी १५ तारीखके ४ वजे दस हजार साधारण छोगोंको . लेकर लकड़ी, डंडा, तलवार बांधकर स्वामीजीपर चढ आये। जब स्वामीजीमी उनकी समामें जानेको उद्यत हुए, तब कोतवाल साइव व थानेदार साइवने स्वामीजीको रोक दिया कि हम आपको न जाने देंगे। दो चार ख्न अमी हा जायंगे। उस समयमें लोग कहते थे कि महाकाल हमारी पालना ७ पीढीसे करते हैं। और तुम स्वामी होकर हमारी पूजाका खंडन करते हो ? । कोई २ गालिप्रदानमी करते थे, हाहा हुहू शब्द कर रहे थे, कोई एक बोटामी उड़ा लेगया, थानेदार साहवने उसी वक्त दस हज़ार आदमियोंको निकाल दिया। स्वामीजीको थानेदार साहवने सरकारी आज्ञाद्वारा समामें जानेसे रोका । तव विपाक्षियोंके दूतने आकर कहा कि महाराज ! समामें पघारनेके बारेमें क्या राय है ? स्वामीजीने लिख

भेजा कि राजकीय वंदोवस्तसे पूर्वोक्त नियमानुसार सभा करो, अथवा जिन मंत्रोंमें पाषाणादि सूर्ति बनानी लिखां है वे मंत्र हमारे पास लिखमेजो, हम उत्तर देंग । तब शास्त्रां-जीने जवाव लिख मेजा कि जैसा कर्ण और अर्जुनका युद्ध हुआ था वैसा होना चाहिये। इस लेखको देखतेही थानेदारजीने लोगोंको भगा दिया। स्वामीजी यहांके प्रतिष्ठित लोगोंसे शास्त्रार्थके लिये कहते हैं परन्तु विपक्षी शास्त्रार्थ करना नहीं चाहते हैं। किन्तु शस्त्रार्थ करना चाहते हैं। इस लिए यहांके सर सूवाने हुकुम देदिया है कि दोनों पक्षवाले एक समामें एकत्रित न होने पावें। और लेखवद्ध शास्त्रार्थ करनेसे ये लोग इन्कार करते हैं। यद्यपि नगरके लोग इनको लेखद्वारा शास्त्रार्थ करनेके लिये कहते हैं परन्तु पोल खुलजावे इस सवबसे नटते हैं, इत्यादि।

ठज्जैनसे स्वामीजी इन्दोर गये, और आर्थ्यसमाजमें ठहरे । श्रीमान् डाक्टर गोविन्दराव सदाशिव चास्करजी (ये स्वर्गवासी इन्दोरमें प्रचार महाराज शिवाजीराव हुक्करके वहे कृपापात्र थे ) ने और महाराजासे स्वामीजीके भोजन आदिका सव प्रवन्ध किया था। स्वामीजी सेट. के प्रथम दो व्याख्यान मल्हारगंज डिस्पेन्सरीमें (१) आर्थ्या-वर्त क्या था और क्या होगया, (२) धर्माविषयक, विषयोंपर

हुए, और पिछले दो (१) अपौरुषेय वेद, (२) पुनर्जन्म, इन्दोरकी स्कूलके खुले मैदानमें हुए। प्रतिदिन हजारों मनुष्य एकत्रित होते थे। परन्तु सिवाय सुजनताके अना-र्योंकेसे व्यवहारोंका लेशमात्रभी प्रतीत न होता था । डाक्टरसाहवने स्वामीजीके इन्दोर आगमनके समाचार स्वर्गवासी श्रीमान् महाराजा शिवाजीराव हुल्करके समक्ष निवेदन किया । और स्वामीजीकी विद्वत्ता ज्ञान और स्वभावकी प्रशंसा की । महा-राजाने स्वामीजीसे भेट करनेका निश्चय किया । और डाक्टरसाहवको आज्ञा की कि पथावसर स्वामीजीसे हवा महलमें पधारनेके लिये निवेदन करें । स्वामीजी मिछे । महाराजासाहवने कई विषयोंपर महाराजा साहेवसे तात्विक प्रश्न किये और स्वामीजीप्रदत्त उत्तरोंसे प्रसन्न होकर कहा कि वर्त-मान साधुसमुदायकी चरित्रश्रष्टता तो प्रसिद्ध है, और वे लोगोंके विगाड़नेमें प्रवीणभी होते हैं। हमने यह पहलेही साधु देखे जो लोगोंको सुधारते हैं। तदनन्तर महाराजाने यह इच्छा प्रकट की कि स्वामीजी इन्दोरराज्यमेंही रहें और उपदेश किया करें। राज्यमें प्रत्येक स्थानपर आपके मोजन निवास आदिका प्रवन्ध करनेकी आज्ञा प्रकाशित कर दी जायगी । इसके अतिरिक्त आप दोनोंको १०००) एक सहस्र रुपये मासिक व्ययके लिये मिला करेंगे। परन्तु आपको इन्दोरराज्यमेंही रहना पड़ेगा । राज्यके वाहर नहीं जासकेंगे । उत्तरमें स्वामीजीने निवेदन किया कि हम इन्दोरराज्यमें उपदेश करनेको तो तैयार हैं परन्तु स्वतन्त्रतामें वाधा पड़नेके कारण यह प्रतिज्ञा करनेको तैयार नहीं कि राज्यंस बाहर नहीं जावेंगे। अन्तमें महाराजने कुछ समयके लिये राज्यमें उपदेश करनेकी प्रार्थना की और सर्वधा ्तिषेघ करनेपरभी मासिक सहायताका प्रबन्ध कर दिया। स्वामीजी इन्दोरसे हुल्कर-राज्यमें, भ्रमण करतेहुए खंडवा, होशंगाबाद, सिहोर, हरदा आदि स्थानोमें गये। श्रीर फिर महाराजा नरसिंहगढके निमंत्रणपर नरसिंहगढ पंहुचे। यहांपर महाराजाने स्वामीजीको अत्यन्त आग्रहपूर्वक ४।५ महीने ठहराया और फिर अपने विवाहोत्स-वमें जोधपुर वलनेका निवेदन किया। तदनुसार राजा साहबके साथही भाेपाल और आगरा होतेहए जोधपुर पंहुचे । मार्गमें १२-११-१८८९ को एक दिन अजमेरमेंसी -ठहरे । उस समय स्टेशनपर आर्य्यसमाजके सभापति बाबू हरविलासजी तथा और ·बहुतसे आर्य्यवन्धु महाराजकी अगुआनीके किये गये और रेलसे उतरनेके समय सभाकी ओरसे पुष्पमाला श्रीमानोंको पहनाई गई तथा सभापति वावू हरविलासजीने २१) मुद्रा श्रीमानोंको नज्र की । महाराजने अपने करकमलसे उनको समापति महा-शयके हाथसेही छूकर पवित्र किया । तदनन्तर अत्यन्त प्रेम और स्नेह सहित आर्थ लोगोंसे ऐसे मिले जैसे कोई अपने बराबरवालोंसे मिलता है । और पीछे आते समय एक दिन ठहरकर आर्थ्यसमाज देखनेकी इच्छा प्रकट की, जोधपुरमें स्वामीजी महा-राजा यशवन्तिसिंहजी और कर्नल सर प्रतापसिंहजीसे मिले । स्वामीजीके दो व्याख्यानमी इस अवसरपर हुए जिसमें दोनों महोदय पघारे थे । जोधपुरमें आर्य्य-समाजका कार्य्य उस समय पंडित ठाकुरप्रसादजी व्याकरणाचार्य्यके हाथमें था । और ये उसे पूरे उत्साहसे सम्पन्न करते थे।

जोधपुरसे महाराजा साहव अजमेर आये और पूर्वनिश्वयानुसार एक दिन ठहरे, आर्यसमाजकां ओरसे आपका स्वागत वडी धूमधामसे हुआ, महाराजा नरसिंह महाराजाकी सवारी दौळतवागके पाससे दिल्लीदरवाजेसे गढका अजमेर आर्ट्य नगरमें पघारी। यहांसे दरगाह वाजार, घसीटी कैसरगंज होती समाजका संरक्षक हुई मेओकालेजमें गई । वहां आप राजकुमार शाहपुरा मिले और पीछे होटते समय समाजमन्दिरमें पधारे, उन संभापति बनाना. दिनों आर्य्यसमाजका मन्दिर वन रहा था, परन्तु मुख्य भवन तैय्यार हो रहा था। वहीं उत्तम रंगवाकर भली प्रकार सजित किया गया और वहींपर महाराजाके स्वागतका प्रवन्ध किया गया । महाराजाके सिंहासनपर विराज-नेके पश्चात् मंत्रीसमाजने ईश्वरप्रार्थना की, तदनन्तर समाजके प्रधान बाबू हरविलासजी B. A. ने मानपत्रका पाठ किया और एक उत्तम रेशमी रुमालमें लपेटकर मान्य-वरके अर्पण किया । महाराजासाहवने उत्तरमें कहा " आर्य्यसमाज संसारका उप-कार करनेको खड़ा हुआ है, इससे बहुत उन्नति होती है, इससे में बहुत प्रसन्न हं। में भी आर्थ्य हूं । ईश्वरंकी कृपासे आर्थसमाजकी उन्नति हो जिससे संसारभरका यह भला कर सके। " उस समय समाजके प्रधान महोदयने महाराजासे यह निवेदन किया . कि वे समाजका संरक्षक सभापति होना स्वीकार करें। इसपर महाराजने स्वामीजिसि सम्मित लेकर उन्हीं द्वारा यह कहलवा दिया कि आप इस पदको सहर्ष स्वीकृत करते हैं और समाजमिन्दरके निर्माणकार्य्यमें १०००) रुपयोंकी सहायता दी । इसके पश्चात् स्वामीजीने संक्षिप्तमें महाराजा साहबके गुणोंका परिचय जनताको दिया और अन्तमें पुष्पवृष्टि हुई और समा विसर्जन की गई । स्वामीजीका विचार अजमेरही ठहरनेका था । परन्तु महाराजा साहब अपने साथही अत्यन्त आग्रह करके नरसिंहगढ ले गये । नरसिंहगढमें यद्यपि पंडित यमुनादासजीसे

नर्सिंहगढ़ आर्थे- शास्त्रार्थं करनेके पश्चात् कितनेही महानुमानोंने आर्थे-समाजको हृढ करना. समाजसे अपना प्रेम प्रकट करना आरम्भ कर दिया था। और कितनोंहीने वैदिक धर्मानुकुछ द्विजाति वननेके निमित्त

बढ़े समारोहसे यज्ञोपवीत घारण कर अपना आचरण पवित्र करनेका उद्योग किया था। तथापि कुछ अल्पवृद्धि फिरभी समाजका विरोधही करते थे और छिपे छिपे यही कहा करते थे कि राजाश्रय पाकरही आर्प्यसमाज यहां स्थापित हुआ है। अन्यथा जनसाधारणकी यहां इससे कोई सहानुभूति नहीं। इसवारके प्रवासमें स्वामीजीने ऐसे छोगोंकेभी मुंह बन्द करनेके छिथे प्रत्येक व्यक्तिको अपनी शंका (चाहे वह कैसीही ऊट पटांग हो) समाधान करनेके छिथे घोषणा करवाई और जो कोई आया संतोषित होकर गया। शंकाएँ किस प्रकारकी होती थीं उसका एकही उदाहरण अछम् होगा।

स्वामीजीका नरसिंहगढमें आगमन सनकर राज्यके अनुमान ५० और जागीरदारोंने अपने यज्ञोपवीतसंस्कार करानेकी इच्छा प्रकट की और स्वामीजीकी स्वीकृति मिलनेपर एक वृहत्यज्ञद्वारा यह संस्कार सम्पन्न हुआ । इसी अवसरपर मदनलाल ब्राह्मणने मूर्तिपुजाके पक्षमें कुछ वेदमंत्रोंका उचारण करके कहा कि स्वामीजी इनका खंडन करें। स्वामीजीने उसके कहेंहुए मंत्रोंका वास्तविक अर्थ जनताको समझा दिया और मदन-ळाळको अपना तात्पर्य्य स्पष्ट करके कहनेका आप्रह किया, परन्तु वह यही कहता रहा कि "ईश्वर साकार है"। इसपर स्वामीजीने कहा कि संसारमें साकार पदार्थ छ: हैं, वे सबके दृष्टिगोचर होते हैं। यथा (१) पृथ्वी (२) जल (३) अप्ति (४) सूर्य्य (५) चन्द्रमा और (६) इन पांच पदार्थोंसे जो पदार्थ उत्पन्न हुआ है वहमी दृष्टिगोचर होता है । यथा घट पटादि । अब इन छै साकार पदार्थोमेंसे आप किसको ईश्वर मानते हैं ?इसपर मदनलालजीने उत्तर दिया कि जलको । स्वामीजीने कहा आपका ईश्वर अपनित्र होता है या नहीं ? उसने कहा नहीं । तब स्वामीजीने कहा शौचिकया करनेसे शेष जल रहे उसको आप पानकर सकते हैं ? तब पं॰ मदनलालजी बोले नहीं । इसपर ब्रह्मचारीजीने कहा तो द्धद्वारा ईश्वर अपवित्र होगया । इसपर महाराजा सहित सब सभा हसने लगी । और महाराजानेभी कहा कि जरा सोचो तो ईश्वर तो अविनाशी है, और साकार पदार्थ नाशमान् है, फिर ईश्वर साकार कैसे हो सकता है ?। इसपर सब पौराणिक पंडितभी

सहमत हुए और मदनलालजी कुछ न बोल सके । यहां इस घटनाका विस्तारसे देनेका यही प्रयोजन है कि पाठकोंको विदित होजाय कि स्वामीजी किसप्रकार प्रेम और सत्यके बलपर आर्प्यसमाजके गौरवकी वृद्धि करते थे और छोटे और बड़े सबकी युन करके उनकी शंका समाधान करते थे ? । इसके अतिरिक्त स्वामीजीने कई व्याख्यान आर्प्यसमाजके गांवा कार्यसमाजके नियम, आर्प्यसमाजके कार्य्य, आर्प्यसमाजके मन्तव्य आदि विष-माज, आर्प्यसमाजके नियम, आर्प्यसमाजके कार्य्य, आर्प्यसमाजके मन्तव्य आदि विष-योपर दिये जिससे आवालहृद्ध सबको आर्प्यसमाजका परिचय मलीमांति हो ग्या । और अन्यमतावलम्बीमी आर्प्यसमाजके अधिवेशनोंमें बड़ी श्रद्धा और मिक्तसे आने लगे । स्वामीजीके इस प्रवासमें आर्प्यसमाजने जनसाधारणके हृदयमन्दिरमें आने लगे । स्वामीजीके इस प्रवासमें आर्प्यसमाजने जनसाधारणके हृदयमन्दिरमें स्थान पाया । और अपनी जड़ दृढ की । अधिकारियोंका निर्वाचन इस प्रकार हुआ:—

प्रधान श्रीसान् आर्येकुलकमलदिवाकर धीर बीर चिरप्रतापी श्री १०८ श्रीप्रतापसिंहजी साहव वहादुर वर्मा डी. सी. एल. श्रीनरसिंहगढाधीश

उपप्रधान-श्रीमहाराज श्री १०५ श्रीगोवर्धनसिंहजी साहव ।

मंत्री— श्रीयुत ठाकुर मोडसिंहजी साहब।

उपमंत्री- पंडित स्यामलाल हेडमास्टर नरसिंहगढ स्कूल आदि ।

नरसिंहगढसे स्वामीजी मोपाल, खंडवा आदि स्थानोंमें प्रचार करतेहुए इन्दोर आये और थोडे दिनोंतक इन्दोरराज्यमें प्रचार किया ।

संजीवनी इति- यहांसे श्रीयुत नीलकण जनार्दन कीर्तने दीवान देवास हासकी खोज. राज्यके आग्रहसे वहां गये और वड़े समारोहसे व्याख्यानींका प्रवन्य हुआ । इसी समयमें सत्यप्रकाशमें संजीवनी

इतिहासकी चर्चा चल रही थी। स्वामीजीने इसका वर्णन दीवानसाहबसे किया तौ उन्होंने स्वामीजीसेही उसके खोज निकालनेकी प्रार्थना की, अतः दीवानसाहबकेही व्ययसे स्वामीजी प्रन्थकी खोजमें ग्वालियर गये। यहां कतिपय दाक्षिणात्य पंडितोंके प्रवन्धसे दो तीन व्याख्यानमी दिये। ग्वालियरसे भिंडभदावर गये और जिस कुटुम्बमें उक्त पुस्तकके होनेके समाचार थे उसकी सर्वत्र खोज की, और वहांका सम्पूर्ण प्रन्थ संप्रह देख डाला परन्तु पुस्तक नहीं मिली। अन्तमें निराश होकर सांसी चले गये।

ता० ३१ जनवरी १८९० ई० को स्वामीजीका एक व्याख्यान " ब्रह्म और जीव " विषयपर छाछा नारायणदासजी औवरसियर प्रधान आर्य्यसमाजके मकानपर हुआ। दूसरे दिन स्वामीजीके व्याख्यानका प्रवंध नझायी वाजारमें एक विस्तृत शामियानेके नीचे हुआ। श्रेतागणोंमें आर्थ, हिन्दू, मुसलमान, पारसी, वकील, नगरके रईस आदि सब श्रेणीके पुरुष थे। आरम्भमें आर्थसमाजके उपसमापित बाबू शङ्करसहायजीने स्वाभीजीकों परिचय दिया। अनन्तर व्याख्यान आरम्म हुआ। स्वामीजीने पहले कुछ वेदमंत्रोंका उचारण किया। फिर पुराण, कुरान, इंजील तौरतका खंडन करके वेद शास्त्र और प्रमाणोंसहित सिद्ध कर दिया। के वेद सबसे पुराने हैं। फिर धर्मके दश लक्ष-

णोंकी विस्तृत व्याख्या की। वीच २ में एकता, गोरक्षा, और बुरे कामींसे बचनेकी तदबीर वगैरहमी बताई गई। कुछ आर्यावर्तके ब्राह्मणोंकी दशाकाभी वर्णन किया गया। यह व्याख्यान पूरे तीन घंटोंतक हुआ। मंत्री आर्य्यसमाज झांसी लिखते हैं, कि यहा यग्रिप आर्य्यसमाज वहुत पहिलेसे स्थापित हो चुका था, परन्तु यह पहला दिन था जब कि सर्वसाधारण यह समझे कि आर्थ्यसमाजका आधार वेद और शास्त्र हैं और यह वो धर्म है कि जिसके अनुयायी महाराज रामचन्द्र और श्रीकृष्ण थे। अस्तु । झांसीसे स्वामीजी आगरा चले आये और यहां लाला गिरधारीलालजी वकीलके यहां ठहरे और उनकेही अद्यतिमें व्याख्यानोंका प्रवन्ध हुआ । आगरेसे स्वामीजी जयपुर आये और यहांके प्रस्तका-लयमें पुस्तकावलोकन करते रहे । प्रसंगानुसार व्याख्यानोंका क्रमभी जारी रहा । श्रीयत रामलालजी प्रधान आर्य्यसमाज जयपुर लिखते हैं कि " इसबार स्वामीजीमें व्याख्यान. शक्तिकी अभूतपूर्व मात्रा पाई गई। आपकी सूर्ति शान्त और प्रतिभाशालिनी थी। प्रथम तो इसीका प्रभाव अधिक पड़ता था; परन्तु सुगन्धमय स्वर्णकी जनश्रुतिको चरितार्थ करनेवाली वक्तता तो जनताको किंकर्तव्यमुढ वनाये देती थी। आपने अपनी शब्दाव-लीमें मधुरता, वक्तव्य विषयमें अनेक विषयोंसे परिपूर्णता तथा विद्वानोंके हृदयपटलपर खचित करनेके निमित्त पाश्चिमात्य साइन्स व फिलासफीके गूढ तत्वोंको वेद तथा आर्ष-अन्थोंके साधारणवचनोंसे सरल व सुगमतया वर्णन करनेकी विचित्र शक्ति सम्पादन की थी। श्रीमान् राजमान्य ठाकुर नन्द्किशोरसिंहजी वर्मी Revenue मेम्बर कार्डान्सळ जयपुर व अन्यान्य प्रतिष्ठित तथा सर्व साधारणपर आपके व्याख्यानोंने उत्तम प्रभाव डाला । "

जयपुरसे स्वामीजी अजमेर आये।

इन्हीं दिनों यहां श्री वाल्टर-कृत-राजपुत्र-हितकारिणी सभाका अधिवेशन था। इस कारण राजस्थानके अनेक राजा और सरदार पथारे थे। स्वामी-खेतडीनरेशसे भेट. जीने आतेही व्याख्यानोंका क्रम आरम्भ कर दिया। इन व्या-नोंको सुनकर लोग चिकत होगये। एक व्याख्यानको सुनकर

तो यहांतक कह डाला कि मोक्षवासी महर्षि दयानन्दजीके पीछे हमने ऐसा व्याख्यान नहीं सुना। आर्व्यसमाज अजमेरने अपने नगरमें अनेक राजाओंकी उपस्थितिसे लाम उठाकर उनके प्रति वैदिकधर्मका संदेश पहुंचानेके निमित्त स्वामीजीके अतिरिक्त औरमी कई उपदेशकोंको बुलाया था। जोधपुरराज्यके उपदेशक पण्डित ठाकुरप्रसादजी सुनी आचार्यमी आये थे। श्रीमान् खेतडीनरेश श्रीयुत राजाजी श्रीक्षजीतसिंहजी बहादुरने स्वामी श्रीविश्वश्वरानन्दजी सरस्वती, स्वामी श्रीनित्यानन्दजी सरस्वती, और पंडित ठाकुरप्रसादशर्मा आचार्यको आर्व्यसमाजके सम्योसिंहत अपने निवासस्थानपर बुलाया और " \* सद्धर्मामृतविषणी" समामें ठहरेहुए साधु उपदेशक विशुद्धानन्द-

इस समाके वारेमें ८-८-१८८९ का राजस्थान-समाचार लिखता है कि "यहाँके कई बाब् लेगोंने उक्त नामकी समा स्थापित कर रक्खी है। इसका कोई परोपकारका काम ती देखनेमें नहीं आया परन्तु आर्यसमाजको मलानुरा कहनेमें न्यूनता नहीं करती।

जीको उक्त सभाके मुख्य लोगोंसिहत बुलाया था । राजाजीसिहवने स्वयं मध्यस्य होकर दोनों ओरकी बातें सुनीं। अपने तारीख ६ मार्च १८९० के पत्रमें सम्पादक राजस्थान समाचार लिखते हैं कि "उससमय हमभी उपस्थित थे। जो कुछ वादिविवाद होनों ओरका हुआ था, हम उसके नोंट लेते जाते थे सो केवल इसी प्रयोजनसे कि सबपर प्रगट होनेके लिए हम छाप दें, परन्तु अन्तमें 'सद्धर्मामृतविर्धणी' समाके पंिस्तोंने खेतडी-नरेशोंसे निवेदन किया कि जो वार्ताकाप यहां हुआ है सो छपने न पावे। उसपर राजाजी साहबने हमको आज्ञा दी कि इसको मत छापना । हमने निवेदनभी छापनेके लिये किया, परन्तु उक्त समाके पण्डितोंकी प्रार्थनाके अनुकूछ श्रीमानोंने हमको छापनेसे निवेदही किया। इससे हम लाचार हैं कि छाप नहीं सकते"। तारीख १ मार्च १८९० की श्रीमान् खेतडीनरेश श्रीमान् रावबहादुरसिंहजी मसूदाधीशके साथ आर्थ्यसमाज-मवनमें पघारे।

इसी अवसरपर महामहोपाध्याय कविराजा मुरारिदानजीमी पधारे थे । और स्वामीजीसे एक घंटेसेभी अधिक कालतक वार्ते करते रहे। इन्दोरमें प्रचार. अजमेरसे स्वामीजी निमच होतेहुए इन्दोर पहुंचे । यहांपर कुछ पौराणिकीन एक सद्धर्मप्रकाशिका नामकी समा स्थापित करके आर्व्यसमाजसे विरोध करना प्रारम्म किया था। इधर आर्व्यसमाजके साप्ताहिक अधिवेशनोंमें इनकी वातोंका उत्तर दे दिया जाता था। स्वामिजिकि पधारने और व्याख्यानमाला आरम्म करनेपर सर्व साधारणकी कचि "सद्धर्मप्रकाशिका" समाके समासदोंकी ओरसे इटने लगी । " समाज " विषयपर व्याख्यान देतेहुए स्वामीजीने अपने कथनकी पुष्टिमें कहा कि पूर्वकालमें कर्म करके ब्राह्मण होते थे, न कि अबके समान उनकी जात मानी जाती थी । इसपर उक्त समाके वेदशास्त्रसम्पन्न पौराणिक पंडित गोपाळजीने श्रोतागणोंके सामने प्रतिज्ञापूर्वक इस आशय का वेदका प्रमाण कह सुनाया कि त्राह्मण और त्राह्मणीसे उत्पन्न हुआही त्राह्मण कहा जा सकत है। इसपर अनेक पौराणिकोंने उन्हें वेदका मंत्र उपस्थित करनेको कहा । इसपर पंडितजीने जोशमें आकर निम्नलिखित संस्कृत नेदमंत्र कहके श्रोतागणोंको सुनादी:-" ब्राह्मणात् ब्राह्मण्यां जातः स ब्राह्मणः '' श्रुति यजुः । इसे सुनकर सब इस पडे और पंडितजीसे इस वाक्यको लेखबद्ध करनेका निवेदन किया । पंडितजीने झटपट कागज् कलम मंगाके इसे लिख दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिये तब पंडितजीको यजुनेंद दिया गया और उक्त वाक्य दिखळानेको कहा । बहुत देरतक पत्रे उळट पळट करके पंडितजी हारगये, तो कहा कि मेरी पुस्तकमें है, मैं अभी घरसे लाताहूं, समासे कोई समासद उठकर न जावे । स्वामीजी और अन्य श्रोता समास्थानमें अति काळतक उहरे रहे, परन्तु पंडितजी नहीं पथारे । घरपर आदमी बुळाने गये तो वहां नहीं मिले । इसी घटनाके पश्चात् " सद्धर्मप्रकाशिका " समाकामी कोई अधिवेशन सुननेमें नहीं स्माया । इन्दोरमें स्वामीजीका स्वास्थ्य कुछ विगढ़ गया था । अतः उक्त घटनाके पीछे आप एकही व्याख्यान और दे सके।

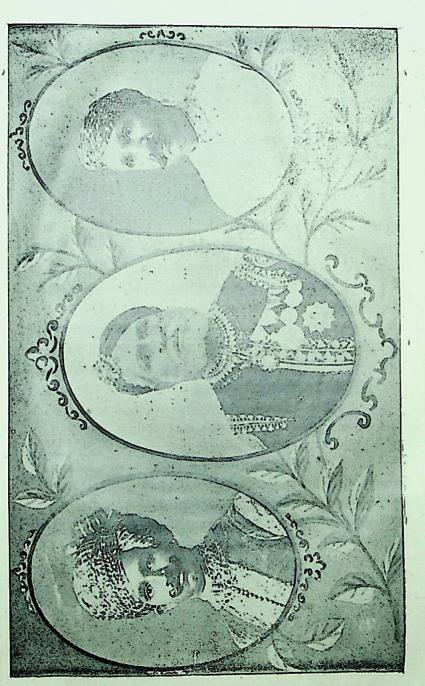

श्री कुमार उमेर्सिहजी.

श्री राजाधिराज शाहापुरायीश नाहराँसहजी के. सी. ऐस. आई.

श्री कुमार सरदार्रसहजी.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

इसके पश्चात् शाहपुराधीशके निमंत्रणपर शाहपुरा पधारे । इसी अवसरपर शाह-

शाहपुरा राजकुमारों-का यज्ञोपवीतसंस्कार और आर्थ्यसमाजको ४०००) वार्षिक आय-का काई नामका आम दान पुराके राजकुमार श्रीमान् उमेदसिंहजी और सरदार-सिंहजीका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। राजके वृत्ति भोगी पौराणिक पंडितोंने गणेशपूजा व नवप्रहपूजाके डिये उद्योग किया, परन्तु जब उनसे कहा गया कि ऐसा करनेकी आज्ञा वेदोंमें बतलाओ तो सब चुप हो रहे। कुल कमें वेदोक्तरीतिसे सम्पन्न हुआ। इस अवसरपर महाराजाकी आज्ञानुसार उनके प्राइवेट सेकेटरीने निम्न लिखित दानकी सूचना समाचारपत्रोंमें प्रकाशित कराई—

"संवत् १९४४ से श्रीजो हुजूरका इरादा था कि आर्ध्यसमाजके वैदिकोपदेशक व वैदिकधर्मकी तालीम व अनाथालयके खर्चके वास्त गांच काईकी आमदनी खर्च की जावे और आजतक काईकी आमदनी परोपकारमें खर्च होती रही। लेकिन यह वात जाहिरमें न थी। अब आज ऐसे वहे मौकेपर सबको जाहिर किया जाता है कि गांव काईकी आमदनी परोपकारके वास्ते मुकर्रर की गई है, और गाम काईकी आमदनी करीब वार हजारके है सो इस कुल आमदनीसे अव्वल तो मकान बनाये जावेंगे जिसमें वैदिक धर्मकी पढाई श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य स्वामांजी १०८ श्रीदयानन्दसर-स्वतीजी महाराजके सिद्धान्तके माफिक होगी और इसी जगह आठवें रोज आर्थ-समाजभी होगा। और मकान बननेके वाद इस गांवकी आमदनीके चार हिस्से होकर इसतरह पर खर्च होंगे। एक हिस्सा वैदिकधर्मकी पढाईमें, व दूसरा वैदिक उपदेशकोंमें व तीसरा अनाथालयमें खर्च होगा। और चौथा हिस्सा बचतमें रक्खा जावेगा। यह हिस्सा इन तीनों कामोंमेंसे जिसमें जलरत होगी खर्च किया जावेगा। और इसको पर्थरपर खुदाकर इस मकानमें लगा दिया जावेगा ताकि यह काम कभी बन्द न होगा। "

लाला सूर्य्यनारायण प्रायवेट संक्रेटरी श्रीमहाराजािराज शाहपुरा.

संस्कारकी समाप्तिपर राजाधिराजने स्वामीजीसे निवेदन किया कि "उपनयनसंस्कारका मुख्य प्रयोजन यही है कि बालक ब्रह्मवर्ध्यव्रतको घारण करके सृष्टिकमानुसार समस्त वेदादि सद्विद्याओं के अध्ययनद्वारा, पृथ्वीसे लेकर परमश्वरपर्धन्त सम्पूर्ण पदार्थोंको, यथायोग्य जानके निजकर्तन्य कर्मोंको करता हुआ धर्म, अर्थ काम खौर मोक्षरूप परम सुखको प्राप्त होकर अपने मनुष्यजन्मको सफल करे। परन्तु वर्तमान समयमें परम पाठनकी शेली प्राचीन आर्थ्य ब्रह्मि सुनि व अर्थाचीन फिलासकरोंके तथा

स्ष्टिक्रमके विरुद्ध होनेसे विद्यार्थियोंको निजपूर्वजोंके धर्म और अपने कर्तव्य कर्मोंका यथावत् बोध नहीं होता इसिल्ये वे स्वकर्तव्योंसे अपरिचित रहकर मनुष्यजन्मके पूर्वोक्त फ़ल्चनुष्ट्यसे सर्वथा बंचित रहते हैं अतएव मैं चाहता हूं कि आप एक एसा प्रत्य बनावें कि जिससे संसारका उपकार मेरे बालकोंका सुधार, यथार्थ पठन-पाठन-क्रमका निर्धार, सदसद्विषयका विचार, मनुष्योंमें सदाचारका संचार और पुरुषार्थका प्रचार हो। "राजाधिराजकी इस सूचनाके अनुसार स्वामीजीने बड़े परिश्रम और विचारके पद्यात् पुरुषार्थप्रकारा नामक प्रन्थ रचा जिससे आर्थ जगत्ने असीम लाम उठाया और अवभी उठारहा है।

शाहपुरासे स्वामीजी अजमेर आये और थोडे दिन विश्राम करके मालवेमें प्रचारार्थ

प्रस्थान किया । नीमचमें स्वामीजीने देशोन्नति और वैदिक नीमचमें अन्त्य- धर्मपर दो व्याख्यान दिये । जब स्वामीजी नीमचसे जानेकी जोंको उपदेश. तथ्यारी कर रहे थे तो श्रीयुत करोड़ीमलजी मालूने राजस्थान मालवा गोरक्षिणीसमाकी ओरसे प्रार्थना की कि आप थोडे दिन और ठहरकर (१) मंगी, (२) कंजर, (३) और महाड जातियोंमें गोरक्षणपर व्याख्यान दें तो बढ़ा उपकार हो । स्वामीजीने माळूजीकी प्रार्थना सहर्ष स्वीकार की और श्रीराजस्थान मालवा गोरक्षिणी समाके प्रवन्थसे उक्त जातियोंकी पंचायतोंमें जा जाकर उन्हें अपने हिन्दुत्वपर अभिमान करनेकी इच्छा उत्पन्न करतेहुए गोमांसमक्षण परि-त्याग करनेके लिये बड़ेही मर्मस्पर्शी शब्दोंमें अपीछ की । खामीजीके अतिरिक्त इन पंचायतोंमें नीमचके अन्य १०।१५ भद्रपुरुषमी जाते थे। स्वामीजीके उपदेशसे प्रमा-वित हेकर उक्त जातियोंने गोरिक्षणी समाकी इच्छानुसार दस्तावेज लिखदी और सदैवके लिये गोमांस भक्षण करना छोड़ दिया । केवल नीमच छावनी और नगरमें इन जातियोंके कारण ८।१० गौ निख वघ होती थी वे सदाके लिये रुकगई और इनके प्रभावसे इनके अन्यदेशस्य भंगियोंनेमी गोमांस कर दिया। गोरक्षिणी समाने वर्षके अन्तमें प्रकाशित किया, कि श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराजके उपदेशके प्रभावसे केवल नीमच नगर और छावनीमें २५५५ गउओंकी प्राणरक्षा हुई । स्वामीजीके इस प्रकार अन्त्यजोंमें प्रचार करनेका बहुत सञ्जनोंने विरोधमी किया यहांतक कि कतिपय आर्प्यसमाजके समासदमी विरोध करने छगे; परन्तु स्वामीजीने इस विरोधपर किंचित् घ्यान नहीं दिया और नैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है भंगी, कंजर और महाडोंकी पंचायतमें जाजाकर कई व्याख्यान दिये और परिणाम यह हुआ कि प्रतिवर्ष २५५५ गडओंकी प्राणरक्षाकाः विस्त्रबंध केवल नीमचमें ही होगया । नीमचसे स्वामीजी इन्दोर गये और यहांसे देनास, देवासमें दीवान महोदयसे संजीवनी इतिहासकी खोज और उसके न मिलनेका

वृत्तान्त कहा । यहांसे इन्दोर होकर मऊ और∗ धार आदि स्थानोंमें प्रचार किया । धारमें आर्च्यसमाज स्थापित होगया । यहांपर स्वामीजीको येवले पधारनेका निमंत्रण पत्र मिला अतः वहां पधारे । और बहुतसे व्याख्यान दिये । येवलासे स्वामीजी ·नासीक पधारे । नासिकमें स्वामीजीका आतिथ्य सत्कार प्रार्थनासमाजके समासद श्रीयुत केतकर वकील महोदयने किया । इन दिनों राववहादुर लालशङ्कर उमियाशंकर नासिकके जज थे। आपने स्वामीजीके व्याख्यानींका प्रवन्य यशवन्तहाईस्कूलमें किया। यहांपर स्वामीजीके १५ व्याख्यान हुए । यह सब मरहठीके भिन्न २ पत्रोंमें मुदित द्वए, विशेष कर नासिकवृत्तमें।

यहां स्वामीजी रमावाईसे सर्व प्रथम मिले । ये उन दीनों अमेरिकासे आईही थीं, और पादरियोंका रङ्ग गहरा चढा हुआ पंडिता रमाचा-धार्मिक सम्बन्धमें कईवार आग्रह करनेपरभी ईसे सर्व प्रथम भेट. करना न नाहा।

स्वामीजी जब पहली वार येवले आये थे तब जस्टिस महात्मा माधव गोविन्द रानडेने इन्हें पूना पधारनेके लिये निमंत्रण दिया था। अतः पूनाकी यात्रा. येवलेसे स्वामीजी पुना गये, महात्मा रानडेने आपको अपने परमित्र श्रीयुत विष्णु मोरेखर मिड़े जज पूनाके स्थानपर ठहराया और इन्हीं सज्ज-·नके उद्योगसे व्याख्यान आदिका प्रवन्ध किया । स्वामी**जी २० अग**स्त १८९० को पूना पहुंचे और २३, २५, २७, ३० और ३१ अगस्तको ( 9 ) ईश्वरी विद्या वेद है वा अन्य अर्थात् वेदही ईश्वरोक्त है ( २ ) वैदिकधर्म (३) ईश्वरोपासना (४) देशोन्नति (५) आर्य्यसमाज क्या है ? इन पांच विषयोंपर व्याख्यान दिये । यह और अन्य सब व्याख्यान इतने जनाप्रिय हुए कि सम्पादक " ज्ञानचक्षु " को उनको दूसरे दिन पृथक् लघु पुस्तकके स्वरूपमें ( Tract) मुद्रित कर सभास्थानमें बांट देना पडता था। इन व्याख्यानोंका परिणाम यह हुआ कि पूना ऐसे महान पौराणिक नगरमें ता. ३१ आगस्तको आर्घ्यसमाञ स्थापित होगया। और निम्नलिखित अधिकारी चुने गये।

प्रधान-आनरेबिल राय बहादुर गोपालराव हरि देशमुख फर्स्टक्लास सरहार,

पेन्दानर जाइन्ट जज्ज पूना।

उपप्रधान-रायबहादुर विष्णु मोरेखर भिडे पेन्शनर फर्स्टक्कास सब जज पूना । मंत्री-रा. रा. वामनराद बाळकृष्ण शास्त्री रानडे, संपादक झानचक्षु पूना ।

उपमंत्री-रा. रा. विष्णु नारायण आपटे हेब्झार्क री पेपरमिल और व्यापारी पूना । अन्यान्य सव सभासद १०० के अनुमान हुए । स्वामीजीके व्याख्यानीकी रिपोर्ट केसरी,

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> यहांपर पूर्व नाम त्र्यंबकराव पछिसे स्वामी अन्कारसिचदानन्द्जी अपने गृहमें रहते थे । और स्वामीजीका सत्संग होनेसे आर्यसमाजके पुस्तक पढने और आर्यसमाजकी सेवा करनेका - आव उत्पन्न हुआ और सम्पति वे तन-मन-धनसे समाजकी सेवा कर रहे हैं।

हानवक्षु आदि मरहठी पत्रोंमें विस्तृतरूपसे प्रकाशित होती रहती थी। पूनामें आर्थिन समाज स्थापित होनेके पश्चात् पौराणिक पंडितोंसे शास्त्रार्थ होनेका चर्चा चळता रहा, परन्तु साधारण शंका-समाधानके आतिरिक्त औरिवशेष कार्य्य नहीं हुआ। महात्मा रानळे स्वामीजीके व्याख्यानोंमें आदिसे अन्ततक उपस्थित रहकर आगत सज्जनोंका स्वागत किया करते थे। औरभी सब प्रकारकी सुविधाका आपने प्रवन्ध किया।

जब पूनामें समाज स्थापित हुआ तो स्वामीजीने आपसे समासद बननेके लिए कहा, इसपर आपने उत्तर दिया कि "में प्रार्थनासमाजका समासद हूं अतः आर्य्यसमाजके समासद होनेको इच्छा नहीं है, मेरे विचार ऋषि दयानन्दजीके मन्तव्योंके अनुकूल हैं और भारत उक्त महर्षिका सदैव ऋणी रहेगा " जब स्वामीजी पूनासे चलने लगे ते वहांकी पाठशाला और कालेजके विद्यार्थियोंने आपको निम्नलिखित अभिनन्दन पत्र एक वृहत्समा करके मेट किया:—

## ॥ ओश्म् ॥

### सत्यमेव जयते, नाचतम्।

स्वितः । श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्य-समस्तार्यजनपूजितपादारिवेदेभ्यः शान्त्यौदा-यादिसकख्युणमण्डनस्राण्डतदुर्वासनावृन्देभ्यः, आर्योन्नितहेतुक्रियमाणानवरतश्रमहान्तेभ्यः, छन्दोमित्रमरीचिचयोपरोधभूततमोघनपाटनपदुमक्द्रयः, " विक्वेक्वरवरानन्द्नित्या-नन्द् " प्रभृतिभ्यः जनस्थाननिवासिनामेषु दिवसेषु पुण्यपत्तनमध्ययनेनाधिवसतां विद्यार्थिनां विनयपुरःसराः शतकाः प्रणामाः ।

भवद्भिर्दत्तव्याख्यानचतुष्टयानुबोधितानां तस्मिनेव जातशंकानिवृत्तौ अस्माकं निवासस्थानं स्वपुज्यृपादरजोभिः पवित्रं कृतम् । तथा च स्वसंस्थापितार्थसमाजस्यानुया-यिनः कृता वयं भवद्भिरनुगृहीताः स्मः ।

**एवंविधा**सादशानां वालिशोक्त्या कृतज्ञतामाविष्कुर्वतामप्रवुद्धानां जिज्ञासा पूरायेतन्ये-त्येवाभ्यर्थना ।

पुण्यपत्तने आद्रपद ( अधिक ) बदि २ संवत्तरे १८९२

माधव विद्वल खरे. सदाशिव संखाराम जोशी. वामन रामचन्द्र खांडेकर. लक्ष्मण खंडेराव कुळकणी.

पूनेसे स्वामीजी सुम्बई आये और सेठ रामजी भगवान, जेठाभाई प्रेमजी, लक्ष्मीदास समजी J. P. आदि प्रतिष्ठित पुरुषोंके प्रबन्धिस कुद्धारदुकड़ा दामोदर माधवजीके मकान. नै. २१ में ठहरे। जब स्वामीजी बम्बई आगये, तो पीछिसे पूनेके एक ब्राह्मणने जगिद्धितेच्छू

पत्रमें छपवाया कि हम शास्त्रार्थ करनेको उद्यत थे परन्तु स्वामीजी पूनेसे चले गये । जब उक्त पत्र स्वामीजीने पढा तो (१) नेटिव ओपिनियन, (१) इन्दुप्रकाश, (१) सुवोध-पत्रिका, (४) ज्ञानचक्षु, (५) ज्ञानप्रकाश, (प्रथम तीन पत्र मुम्बईसे और पिछले २ पूनेसे प्रकाशित होते थे ) समाचारपत्रमें अपनी ओरसे निम्न विज्ञापन प्रकाशित करा दिया। "सब महाशयोंको ज्ञात किया जाता है कि पूनेके जगितितच्छु पत्रमें किसीने मिथ्या लेख लिखकर लोगोंको घोखा दिया है। सो हम सब पूना आदिके विद्वानोंको सूचना करते हैं कि वेदोंमें जो २ सूर्तिपूजाके मंत्र हों वे २ नीचे लिखें नियमोंके अनुसार रिजस्टरीपत्र कराके हमारे समीप मेजिये, उसका उत्तर हम देंगे। नियम १-सूर्तिपूजा वेदोंकी सूल संहितामें दिखाना चाहिये। और मंत्रके पदच्छेद करके मंत्रका अर्थ व्याकरण निरुक्तादि वेदोंगोंसे करना होगा। २-सूर्ति काष्ठ पाषाणादिमेंसे किसकी बनानी चाहिये और मनुष्य पश्ची मुगादिमें किसके आकारकी बनानी चाहिये, और सूर्तिके हस्तपादादि अवयव कितने बनाने चाहिये? और सूर्ति कितनी लम्बी चौडी बनानी चाहिये? यह सब वेदसे सिद्ध करना होगा। इसका उत्तर आनेपर हम सब नियम प्रकाशित करेंगे।

ह०-विश्वेश्वरानन्द. ज्ञ०-नित्यानन्द.

प्रतीत होता है कि अजमेरके जिन आर्थ्यपण्डितोंको स्वामीजीका आर्थ्यसमाजमें आना सहा नहीं हुआ था वे स्वामीजीके वारेमें यथावसर मिथ्यासमाचार फैळाते रहते थे। जगद्धितेच्छुके प्रकाशित नोटके आधारपर किसीने एक लेख आर्थ्यावर्त कलकतामें इस आशयका प्रकाशित कराया कि पूनामें पौराणिकीने वडा जोर वांधा है। और स्वामी विस्वेक्षरानन्दजी और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी पूना छोडकर चले गये। आर्थ्यपंडितोंको वहां शीघ्र पंहुचना चाहिये।

इसका खंडन स्वामीजीने तत्काल कर दिया । वम्बईमें स्वामीजीके व्याख्यान फामजी कावसजी इन्स्टिट्यूट आदि अनेक स्थानोंमें प्रसिद्ध २ सज्जनोंके सभापतित्वमें होते थे। पौराणिक पंडितोंने शास्त्रार्थ करनेका स्वांग रवा । उन्होंने एक सभा ठाकुरद्वारमें की, जहां पंडित शंकरलाल और पं॰ घमंडीराम स्वामीने आयों और आर्थ्यसमाजको गालिप्रदानरूप व्याख्यान दिये । इसका प्रभाव उनके हितकी दृष्टिसेमी उलटाही पड़ा । क्योंकि उन्हें इस प्रकार अंडवंड कहते सुनकर जो योदेसे मनुष्य एकत्रित हुए, उठ उठ कर जाने लगे। इसी समय भारतवर्षमें Consutibil (सहवास योग्य आयु निर्घारण सम्वन्धी कान्तकी) चर्चो हो रही थी। सुम्बईमें आ॰ गोकलदास कहानदार पारस्व, पुनर्यिवाहके प्रवर्तक रघुनाथदास

माधवदास, मिस्टर एम्. बी. मलबारी आदि इसके निमित्त निशेष भान्दोलन कर रहे थे। ये सब सज्जन इसी निमित्त स्वामीजीसेमी मिलते रहते थे। और उनके विचार अपने कार्य्यके अनुकूल पाकर अपना पक्ष औरमी हढ बना लिया। श्रीयुत पारख महोदयने इसी विषयपर विचार प्रकट करनेके लिये स्वामीजीको मेट श्रीमान् जस्टिस काशीनाथ ज्यम्बक तेलंग महोदय जज हाईकोर्ट बम्बईसे कराई, और इन्हींके समापतित्वमें एक व्याख्यानमीं विलके समर्थनमें कराया। मिस्टर मलबारीने स्वामीजीके समर्थन पत्रसिहत अपना गद्धती पत्र सब आर्थ-समाजीके पास मेजा। बम्बईसे स्वामीजी बड़ौदा आये और एक दो दिन उद्दरकर अहमदाबाद चलें गये। यहां रायबहादुर श्रीयुत रणछोड़दास छोटेलाल आदि सज्जनेके प्रवन्धसे कई व्याख्यान दिये। भावनगर, लीमड़ी, रानपुर आदि स्थानोंसे स्वामीजीको कई निमंत्रण वहां पधारनेके लिये मिले। परन्तु इन्हीं दिनों अज़मेरों श्रीमती परोपकारिणी सभाका अधिवेशन था। अतः स्वामीजी अजमेर आये।

परोपकारिणीके समासदेंमिसे राय स्लराजजी एम. ए. महामहोपाध्याय किराजाजी श्रीज्यामलदासजी, पण्डित ज्यामजी कृष्णवर्मी वैरिस्टर और पण्ड्या विष्णुलालजी समाके मंत्री आये थे। पंडित ज्यामजी कृष्णवर्मीके प्रस्तावपर लाला हंसराजजी B. A. लाला ईश्वरदासजी M. A. और वाबू हरविलासजी सारहा B. A. रिक्तस्थानोंकी पूर्विथ इसी वर्ष परोपकारिणी समामें सम्मिलित हुए। परोपकारिणी समाके यहां अधिवेशन २८ और २९ दिसम्बर १८९० ई० को हुए थे। इसके साथही आर्थ्यप्रतिनिधि समा राजस्थान और आर्थ्यसमाज अजमरकेमी उत्सव थे। उत्सवसम्बन्धी व्याख्यान्तोंमें स्वामीजी और लाला हंसराजजी आदिके व्याख्यान सित प्रमावशाली हुए। प्रतिनिधि और परोपकारिणी समाके कार्यकर्ताओंने स्वामीजीकी सम्मितिसे विशेष लाभ उठाया। अजमरसे स्वामीजी गुजरात काठियावाढकी ओर गये जहां लीमडी, रानपुर, भावनगर, आदि कई स्थानोंमें वहां सफलताके साथ वैदिकधर्मका सन्देशा पंहुचाया। लीमडीमें महाराजा यश्वतिसिंहजीके समापतित्वमें "श्रहोंको वेद पढाना चाहिये या नहीं" इस विषयपर विचार हुआ।

जब स्वामीजी भावनगरमें थे तव रा. रा. त्रिमुवनदास भूलामाई तलाजाके वहिवट-दार साहवने अपने पुत्र चुनीलाल और मतीजे रितलालका यशोपवीतसंस्कार करानेकी प्रार्थना की। स्वामीजीने मुम्बईसे पंडित कृष्णारामजी इच्छारामजीको बुलवा दिया और यशोपवीतसंस्कार २५ ही को वैदिक रीत्यनुसार वहे समारोहसे सम्पन्न हुआ। इस संस्कारमें महाराजा साहब भावनगरके भ्राता और राज्यकी सेनाके सेनापित ठाकुर हरिसिहजी साहब तथा हाईस्कूलके मास्टर पारसी एहस्य सेंड जमशेटजी अनवाला M. A. आदि प्रतिष्ठित और राजकीय सजनमी दर्शकरूपे प्रारं थे। उक्त महोदयोंने संस्कारकी सब किया

बढ़ेही ध्यानसे देखी और अपनी प्रसन्नता प्रकट की । संस्कारके समाप्त होनेपर स्वामीजीका एक व्याख्यान संस्कारोंके महत्त्वपर हुआ जिसकी सुनकर श्रीता मंत्र-मुग्ध हो गये। एक श्रोताके पुत्रका विवाह २७१ को निश्चित था उसने स्वामीजीसे निवेदन किया कि वह वैदिकविधिसे करानेका प्रवन्ध करदें। स्वामीजीकी प्रेरणासे पंडित कृष्णारामजीने उक्त विवाहभी बड़ी सफलतासे सम्पन्न कराया । गुजरातदेशमें स्वामीजीके व्याख्यान प्रायः हाईस्कूलोंमें हुआ करते थे। स्वामीजीसे मिलनेके लिये रियासतोंके दीवानआदि सदा आया करते थे जिसमेंसे आवनगरके दीवान श्रीयुत गौरीशंकरजी ओझाका स्वामीजीसे वहुत परिचय हो गया था । इस प्रकार दो महीनोंके अनुमान काठियावाड गुजरातमें प्रचार करके स्वामीजी पीछे अहम-दावाद आगये । महर्षि दयानन्दजीकी मृत्युके पीछे वैशाख सं॰ १९४८ में हरिद्वारका कुम्मेमेला पहली बार भरनेवाला था। उक्त मेलेमें आर्यसमाजकी ओरसे प्रचारके प्रवन्धका भार आर्थ्यप्रतिनिधि सभा पंजावने लिया था। आर्थ्यपथिक पंडित लेख-रामजी, लाला मंशीरामजी, कंवर जनमेजयजी, लाला गंगारामजी मुजफरगढ आदि महानुभावोंने इसके लिये अत्यन्त परिश्रम किया था। उपदेशकोंमें स्वामीजीके अति-रिक्त पंडित पूर्णानन्दजी और आर्थ्यमुनिजीके नाम उल्लेखयोग्य हैं। कुम्मके मेलेमें जिस संख्यामें अनेक सम्प्रदाय और अखाड़ोंके साधु संन्यासी आते हैं वह विश्वविदित है। स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रभाव इन छोगोंपर विचित्र पड़ता, य लोग केवल स्वामीजीकाही व्याख्यान सुननेके लिये आर्थ्य कैम्पमें निरन्तर डटे रहते थे। और किसी दूसरे वक्ताका भाषण सुननेकी इच्छा नहीं करते थे। यहाँतक कि एकबार जब एक अन्य वक्ता व्याख्यान देने खडे हुए तो ये लोग उठकर जाने लगे और कहा कि हम ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीका व्याख्यान सनने आये हैं। तुम्हारा नहीं। एक संन्यासी तो स्वामीजीके भाषणपर इतना मुग्ध हुवा कि उसने अपनी सारी सम्पत्ति स्वामीजीके सामने रखदी परन्तु स्वामीजीने समझा बुझाकर उसे पीछी छै। यदी। थोडे दिनों पीछे यही संन्यासी स्वामीजीको कश्मीरमेंभी मिला था और वहांभी अपनी सम्पत्ति देना चाहता था परन्त फिर समझानेसे मान गया । कुम्भके प्रचारमें स्वामी-जीकोही अधिक व्याख्यान देने पड़ते थे। हरिद्वारमें ठाला मुंशीरामजी और लाला देवराजजीने स्वामीजीसे जालन्यर चलनेके लिये अत्यन्त आग्रह किया अतः कुम्मके अचारके पीछे स्वामीजी इन्हींके साथ जालन्धर चले गये और लाला देवराजजीके यहां ठहरे । यहांभी स्वामीजीने समाजमन्दिरमें कई व्याख्यान दिये ।

स्वामीजीने जम्मूमहाराजकी छाइनरीके संस्कृत प्रन्थोंकी प्रशंसा कई दिनोंसे सुन रक्खी थी, और वहांके हस्तालेखित प्रन्थ देखनाभी चाहते थे। इस कश्मीरयात्रा. लिये इसबार जम्मू जानेका दढ निश्चय कर लिया और जालं-घरसे सीचे जम्मूको रवाना हो गये। केवल एक दिन लाहोरमें लाला ईस्वरदासजा advocate के यहां ठहरे। यद्यपि लाहोरकी जनताने लाहोरमें ठहरे कर प्रचार करनेका अत्यन्त आग्रह किया और कहने लगे कि लाहोरमें महर्षि दयानन्द-जीकी मृत्युके पश्चात् कोईमी संन्यासी विद्वान् यहां नहीं आये हैं; परन्तु स्वामीजीने जम्मूके प्रन्यभण्डारको देखनेका विचार शिथिल करना उचित न समझा और सीधे जम्मू चले गये। जम्मूमें स्वामीजी डा. जगन्नाथजीके यहां ठहरे। इन दिनों कस्मीर-राज्यके पान्लिक इन्स्ट्रकशनके डाहरेक्टर मिस्टर महेशचन्द्र विस्वास थे। इन महाशयने पुस्तकमण्डार देखनेके लिये स्वामीजीको बहुत सहायता दी, और प्रत्येक प्रकारके सुभी-तेका प्रवन्ध कर दिया। यहां स्वामीजी कई दिनोंतक ठहरे और पुस्तकालयके छपे और हस्तिलेखित सब प्रन्थ देख डाले।

इन दिनों काइमीरराज्यका प्रबन्ध एक काउन्सिल (Council) द्वारा होताथा जिसके प्रधान राजा सर अमरसिंहजी और समासद \* राय भागरामजी आदि थे। स्वामीजी जम्मूके गवनेर पंडित राधाकृष्णजी कौलसे मिले और इन्हींके द्वारा स्वामीजीकी भेट सर अमरसिंहजीसे हुई। राजासाहब और राय भागरामजी स्वामीसे मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए। राजासाहबने स्वामीजीको मेट देनेकाभी प्रयत्न किया था। जो ११००) रुपये और शाल दुशाले आदि थी। परन्तु स्वामीजीने स्वीकार नहीं किया। राजाने स्वामीजीके कश्मीर जाने कामी प्रवन्ध कर दिया। स्वामीजी जम्मूसे रावलिपंडी आये। और लाला हरिरामजी राधाकृष्णजी सेठीके यहां ठहरे। ये सज्जन स्वामीजीके अत्यन्त प्रेमी हैं। यहां स्वामीजी राय नारायणदासजी, लाला ईसराजजी साहनी, रावबहादुर मय्यादासजी, बाबू कुंजविहारी लालजी, लाला मुर्खाधरजी रेलने सुपरवाइजर, लाला काशीरामजी और लाला रलारामजी आदि सज्जनोंसे मिले और उक्त महाश्मीके प्रवन्धसे रावलिपंडीमें मिन्न २ स्थानोंमें कई व्याख्यान दिये।

यहां स्वामीजीका × फोटो लिया गया । रावलिविंडीसे स्वामीजी मरीपर्वतपर गये और लाला कृपारामजी आर्य्यके प्रवन्धसे समाजस्थानमें ठहरे । रावलिविंडीमेंही: श्रीयुत धनजीमाई पारसी ठेकेदारने एक तांगा स्वामीजीके उपयोगके लिये कश्मीर तक बिना कुछ लियेही दे दिया था। मरीपर्वतसे बारामुला होतेहुए स्वामीजी श्रीनगर गये। श्रीनगरमें राज्यके प्रवन्धसे स्वामीजी राज्यके वर्गीचे हज़रीबागमें ठहरे और यथावसर कथा और व्याख्यानद्वारा धर्मोपदेश करते रहे। काश्मीरके वजीर सोमारामजी: स्वामीजीके पास आकर बहुत समयतक वार्तीलाप किया करते थे। और स्वामीजीके पास आकर बहुत समयतक वार्तीलाप किया करते थे। और स्वामीजीके पास आकर बहुत समयतक वार्तीलाप किया करते थे। और स्वामीजीके पास आकर बहुत समयतक वार्तीलाप किया करते थे। और स्वामीजीके विवेदन करते थे कि आप राजासाहब अमरिसहजीसे अधिक मिला करें।

अपहर्षि दयानन्दके जीवनकाळमें ये महाशय अजमेरमें जज थे और खामीके मक्तीमेंसे थे b अपह फोटो तृतीयावृत्ति पुरुषार्थमकाशके आरम्भमें खुद्दितं किया गया है।

इसी लिये विशेष आग्रहसे राजा साहबसे मिलनेके लिये कहा करते थे । स्वामीजीनेमी इस विषयमें जाँच की तो पता लगा कि वजीर साहबका कहना सत्य है। मिरजा कादियानीका प्रवीण शिष्य हकीम नुरूदीन सदा राजासाहवके साथ रहकर उन्हें अपने रंगमें रंगनेके लिये अनथक परिश्रम कर रहा था अतः स्वामीजीको एक आर्य्यराजाका इसप्रकार स्वधर्मसे उपराम देखना सहा नहीं हुआ और आप राजासाहबसे अधिक समयतक वार्ताळाप करने छगे और यवनमतकी आछोचना आरम्भ की। परिणाममें नूष-द्दीनका चढाया हुआ नकली मुलम्मा थोड़ेही दिनोंमें विलकुल उतर गया। और राजा-साइब वैदिकधर्ममें पूर्ण श्रद्धा रखने लगे । एक दिन सार्यकालके ५ बजे जब स्वामीजी राजासाइवसे मिलने गये तो अन्यलोगोंके अतिरिक्त एक मोलवीसाइवभी बैठे थे । स्वामीजीके पधारतेही धार्मिक चर्चा चल पड़ी और प्रसंगानुसार मोलवी साहबके संकेतसे राजा साहबने पूछा कि 'वेदमें सूर्विपूजा है या नहीं ?' स्वामीजीने कहा कि नहीं । साक्षीके लिये एक दो पंडितोंने भी कहा कि वेशक वेदमें मूर्तिपूजा नहीं है, मगर पुराणोमें है। इसपर मोलवी साहब कुछ कहना चाहते थे परन्तु उन्हें रोक कर राजासाहबने कहा कि खास किताब तो वेद है पुराण थीछे बने हैं। मोलवी साहबको अपने मनकी हवस निकालनेका अवसर देनेके लिये स्वामीजिने सबको सम्बोधन करके कहा, कि आर्थ्यवैदिक धर्मके माफिक कोई धर्म नहीं है, चाहे सो हमसे शास्त्रार्थ करले या कराले । इसपर कोई कुछमी नहीं वोला । तब राजा साहब अत्यन्त प्रसन्न होकर बोले " हमारे मिशनरी तो आप हैं। अगर १०० ऐसे साधु होयँ तो इस देशके धर्मकी जल्द तरक्री हो जाय "। स्वामीजीके उपदेशोंका प्रभाव राजा साह्वपर इतना पडा कि वे स्वामीजीसे सत्यार्थप्रकाश और राजनीति पढनेके लियें उनके निवासस्थानपर आते थे और आपने अपने पुत्रका मुण्डनसंस्कार वैदिकरीतिसे कराया । कश्मीरमें स्वामीजी अनुमान ७ महीनोतक रहे । जब कभी राजा राज्यकार्यवश दौरेमें जाते थे तो स्वामीजीमी श्रीनगरक आसपासके द्वयः देखनेके लिये चले जाते थे। इसप्रकार स्वामीजीने कश्मीरके आस पासके स्थान यथा खीरभवानी, मानसवल, गन्धर्वेबल, इसलामाबाद, मटन, इच्छावल, शिवपुर, पोतपुर, पहलगांव, अमरनाथ आदि स्थान देखे । स्वामीजीका मेलजोल राज्यके प्रतिष्ठित अधिका-रियोंसेभी अधिक होगया जिनमें कर्नल अनन्तरामजी, मेजर ईश्वरदासजीके नाम उल्लेख योग्य है।

अमरनाथकी यात्रा वर्षमें केवल एकही बार होती है। परन्तु जब स्वामीजीका विचार अमरनाथ जानेका हुआ तो राज्यकी ओरसे सब प्रबन्ध अमरनाथकी कर दिया गया। इस लिये यात्रा साधारण समयसे कुछ पूर्व यात्रा. ही आरम्म कर दी गई। मार्ग अस्यन्त कठिनतासे समाप्त किया। मार्गमें हस्यारा नामक तालाव पड़तां है जिसका हर

-बड़ाही विचित्र है, सारा तालाव बर्फमय है, और समुद्रकी तहसे अनुमान १५००० फीट ऊंचा है। जनश्रुति है कि इस तालावमें यात्री कई बार दबकर मर चुके हैं। इसी क्षिये इसका नाम हत्यारा है । यह तालाब बड़ी कठिनतासे पार किया गया। यहाँसे चलकर नकारा नामक गुफामें विश्राम किया, यह गुफा अमरनाथसे ५ मील इस ओर है। यहाँसे प्रातःकाल उठकर पंचतरणी नदी पार की और अमरनाथ पहुंचे। जिस समय स्वामीजी वहां गये तो महादेवकी पिंडी आदि कोई मूर्ति नहीं मिली। परन्तु गुफासे जो जल निकलता था वह बाहर आकर शीताधिक्यसे वर्फ वनकर पिंडीके रूपमें जम जाता था । अमरनाथसे पीछे छौटते समय वर्फ गिरना आरम्म होगया था। मार्ग सब बन्द हो गये और पहचाननेमें नहीं आने लगे। ऐसे अवसरपर मनुष्यका जीवन संकटमें पड़ जाता है, स्वामीजीके साथ जो कक्सीरी मजदूर थे वे वर्फ गिरते देख २ कर रोने लगे और सदीके कारण सबके हाथ पांच ठिहर गये। स्वामीजीकी ओर देख देखकर यह कहने लगे कि आप तो फकीर हैं. दुआ - के बलसे बच जाँयगे। इस लिये हमारे घरवालोंसे कहला देना कि " वे सब मर गये "। स्वामीजीने कई प्रकारसे उन्हें धैर्थ्य दिया परन्तु उन्हें अपने जीवनकी कोई आशा नहीं रही। और निराश होकर अपना रहासहा साहसभी खो बैठे। तब स्वामीने युक्तिसे काम लिया और कहा कि हमें भगवान्ने हुकुम दिया है कि "अगर तुम लोग इसी वक्त हमारे पीछे २ दीहोगे तो बच जाओगे।"स्वामीजीके इन शब्दोंने उनमें विद्युत्का संचार . किया और वे निर्भय और साहसी होकर स्वामीजीके पीछे २ दौडने लगे । यह दौडमाग ्तीन मोलसे अधिक दूरतक हुई और मयंकर स्थान सब पार हो गये । एकाप्र चित्तसे -दौड़नेके कारण शरीरमें खिरका संचालन होने लगा और गर्मी व्याप गई। इस समय रात्रिके ८ बज गये थे। स्वामीजी एक गहन जंगलमें पंहुचे जहां कुछ भेड़ चराने-बाछे रोटी बना रहे थे । स्वामीजीनेमी अपने तम्बू वहीं गड़वा दिये और लकड़ आदि जलवा कर शीतकी निवृत्ति की । भोजनभी यहीं वनवाया । जब सब खा पी चुके तो सारेके सारे मजदूर स्वामीजीके चरणोंमें गिर पड़े और कहने लगे कि "हमें आज आपनेही जीवदान दिया। अन्यथा इम तो मरचुके थे। आपके पास ऐसी क्या करमात है ?" इत्यादि । प्रातःकाल स्वामीजी इसलामाबाद आगये और यहांसे नावमें बैठ करमार चले गये। करमीरमें अमण आदिके लिये स्वामीजीने एक नाव भाडे लेली। प्रायः उसीमें वैठकर घूमा करते थे । उन दिनों तीनचार माझियों सहित एक शिकारी किस्ती १४। १५। रुययोंमें मिलती थी । अक्टूबर १८९१ में मारतवर्षके तत्काळीन नाइसराय छाडे छैन्सडाउन महोदय कत्मीर पघारे ये। लाटसाइबका स्वागत बढी धूमधामसे कियागया और रोशनी आतिशवाजी, और अन्य आमोद प्रमोदमें राजा-ओंकी उदारताके अनुसारही व्यय. हुआ। इस समयतक स्वामीजी कश्मीरही थे ! और लाटसाहबके साथही साथ कर्सीरसे रावलापेंडी आगये। इन ७ महीनेंके प्रवासमें

उपरोक्त कार्योंके अतिरिक्त स्वामीजी " पुरुषार्थप्रकाश " भी लिखा करते थे। जवः स्वामीजी रावलपिंडी आये तो ज्ञात हुआ कि एकही दो दिन पीछे वहांकी आर्थसमाजका वार्षिकोत्सव है इस लिये स्वामीजी थोडे दिन रावलपिडीमेंही ठहर गये। स्वामीजी करमीर गये तो रावलपिंडीमें कई व्याख्यान दिये थे। नगरनिवासियोंको जव मालूम हुआ कि ब्रह्मचारी नित्यानंदजी इस उत्सवमें आये हैं। तो सहस्रोंकी संख्यामें स्वामीजीके समीप अपने भ्रम निवारण करनेके लिये आये । और व्याख्यानके समय तो पंडालमें तिल रखनेकोभी स्थान नहीं रहता था। सारांश रावलपिंडी समाजका यह उत्सव अभूतपूर्व सफलताके साथ समाप्त हुआ। विशेष कर नगर कीर्तन । क्योंकि इस अवसरपर स्वामीजीके दर्शनोंके लिये आवाल वृद्ध उमड़े पड़ते थे । लाहोरसमाजका उत्सवमी निकट आ रहा था । जब लाहोरकी जनता और समाजके अधिकारियोंको स्वामीजीके रावलपिंडी पधारनेके समाचार मिले तो तार पर तार स्वामीजीके शीघ्र पधारनेके लिथे आने लगे। इन तार भेजनेवाले सज्जनोंमें राय नारायणदासजीका आग्रह विशेष था । रावलपिंडीसमाजका उत्सव समाप्त होनेके पीछे स्वामीजी लाहोर आ गये । पंजाबकी आर्य्यसमाजोंके जितने उत्सव होते हैं उनमें लाहोर आर्प्यसमाजका उत्सव विशेष समा-रोहसे होता है । इस उत्सव्में जितने आर्घ्य बाहरसे लाहोर आते हैं उतने और किसी स्थानमें नहीं है। लाहोरसमाजमें स्वामीजीके व्याख्यानोंकी विशेष चर्चा रही । और वाहरसे आयेहुए प्रत्येक आर्य्यने अपने २ नगर आममें पधारनेकी इच्छा प्रगट की और स्वामीजीको हरसमय घेरे रहते । अवसर पातेही निज २ नगरमें पधारनेके छिये निवेदन करते । इन श्रद्धालु पुरुषोंका आग्रह स्वामीजीको मानना पढा और आपने ३ महीनेतक पंजाबप्रान्तमें प्रचार करनेके लिये भिन्न २ स्थानोंमें जानेका प्रोप्राम बनाकर सबको सूचित कर दिया, जिसे सुन कर सब परम प्रसन्न हुए । लाहोरका उत्सव समाप्त होनेके पश्चात स्वामीजी ( प्रोत्राम ) कार्यक्रमानुसार मुळतान, गुरुदासपुर, अमृतसर, जालंधर, होशियारपुर आदि नगरों और इनके आसपासके कसबोंमें प्रचार करते रहे । प्रत्येक नगरके निवासी ज्यों ज्यों स्वामीजीके उनके नगरमें पधारनेकी तिथि निकट आतीथी वड़ी उत्सकता और प्रेमसे उनके आगमनकी चर्चा और उनके चले जानेपर उनकी भाषणशैली. तेजस्वी आकृति और सौम्य वर्तावकी प्रशंसा किया करते थे। फालान सं० १९४८ ( मार्च १८९२ ) तक स्वामीजी पंजाबमें प्रचार करते रहे । हो।शियारपुरमें स्वामीजी एक महानेसे अधिक ठहरे और महाशय रामचन्द्रजी, चौधरी रामचन्द्रजी, वकील ठाकुरदासजी और मास्टर मुखींघरजीके प्रवन्धसे कई स्थानीपर व्याख्यान दिये। जिनका प्रभाव जनतापर बढ़ाही गहरा पड़ा । वकील ठाकुरप्रसादजीने अपना यहो।पवीत संस्कार बड़ी धूमधाम और श्रद्धासे कराया । और आर्थसमाज हुशारपुरका उत्सक बंदे समारोहेके साथ समाप्त करके पंजाबसे स्वामीजी जयपुर आगये। और छाइन्नेरीमेंसे संस्कृत प्रन्थ देखना प्रारम्म किया । यथावसर जयपुरसमाजमें व्याख्यान आदिभा दिया करते थे । कस्मीरसे आनेके पीछे कुछ तो जलवायुके परिवर्तनके कारण और कुछ पंजाबप्रान्तमं विशेष परिश्रमसे प्रचार करनेके कारण स्वामीजीका स्वास्थ्य बिगडगया और जयपुर आनेपर तो श्वासरागने अत्यन्त पीडित किया। स्वामीजीके बीमार होनेके समाचार जब समाचारपत्रोंमें प्रकाशित हुए तो आगरेसे डाक्टर रणजीतसिंहजी (ये महाशय स्वामीजीके वढे मक्त थे ) आगये और जबतक स्वामीजीको पूर्णातया आरोग्यलाभ न होगया जयपुरमें रहकर अत्यन्त परिश्रमसे चिकित्सा करते रहे । इन महोदयने अपने आने जाने और निवास भोजन आदिमें जो कुछ व्यय हुआ वह स्वयंही किया। जयपुरसे स्वामीजी अजमेर आगये भौर वहांके समाजमिन्दरमें ठहरे । यहांसे १७ मार्च १८९२ की श्रीमान् रावजी साहव श्रीवहादुरसिंहजी मसुदाधीशके निमंत्रण आनेपर मसूदा पघारे । यहां एक बृहत् हवन हुआ। और कई दिनोंतक साधारण उपदेश देते रहे। राव-साहवने स्वामीजीके आदर सत्कारमें किसी प्रकारकी छुटि नहीं रक्सी । मसूदेसे स्वामीजी अजमेर आगये । इस समय स्वामीजी यद्यपि श्वासरोगसे तो मुक्त होगये थे परन्तु कुछ कुछ निर्वेछता बाकी थी, अतः समाजके साप्ताहिक अधि-वेशनोंके अतिरिक्त और व्याख्यान नहीं देते थे । अजमेरसे २७ अप्रेल १८९२ को स्वामीजी गुजरानवाला समाजके उत्सवमें सम्मिलित होनेको चले गये । इस अवसरपर खाळा ळाजपतरायजी आयेथे और वहांसे सिमळा पंहुचे । इस वर्षसे गर्मामें स्वामीजी प्रायः शिमलेमें रहा करतेथे । इसवार रायवहादुर रलारामजी चीफ-इन्जीनियरकी कोठीमें ठहरे। वीच २ में आवश्यकतानुसार समाजीके उत्सवोंमेंभी समिनिलत होते रहे। जुलाई १८९२ में स्वामीजी केटासमाजके उत्सवमें गये थे। शिमछेमें नियमित स्वाध्याय और प्रन्थरचनाके आतिरिक्त आसपासकी रियास-तोंमेंसी प्रचार करते रहे । तथा शिमलासमाज मन्दिरके लिये सहायता प्राप्त करनेका उद्योग करते रहे। इसवार घामी और मज्जी रियासतोमें विशेष प्रचार हुआ, जिसका वृत्तान्त २७ अक्टूबर १८९२ के राजस्थान समाचारसे नीचे उद्धत किया जाता है:- " कुछ दिन हुए श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजी सरस्वती शिमला समाज की ओरसे कुछ एक समासदों सहित रियासत धामीमें पहुंचे । श्रीराणासाहेव धामीने अपने पंडित रामळाळजी रायपुरवाळोंकोमी बुळवाया । और आर्थधर्मपर बातचीत होना शुरू हुई । प्रवन्य अच्छा नहीं था परंतु सत्यकी जय हुनाही करती है, संस्कृतमेंभी बात-चीत होती रही और भाषामेंभी । तात्पर्य यह कि राणासाहबने पण्डित रामलालजीसे स्वाकार करालिया कि आर्थ्यंघर्म उत्तम है। आगे रामलालजीने कहा जबतक विरादर्शका · डर है तबतक आव्यधर्मका प्रचार होकर अधिक लोग एकधर्म नहीं होते. ठीक

ठीक आर्व्यधर्मपर आरूढ होना कठिन है। श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजीका उपदेश रिया-सत्धामीमें हुआ और श्रीराणासाहवने आर्य्यसमाज शिमलामन्दिरकी सहायतामें ७ दरस्तमी दिये । कुछ रोज बाद श्रीराणा साहब भजी शिमकामें सुशोभित हुए । श्रीराणासाहवका नाम श्रीदुर्गासिंहजी है, आप बहुतही बुद्धिमान् है, श्रीराणासाहवसे इस समाजके सभापति राय रलाराम व मंत्री परमानन्द वाजपेयी मिले और बहुत अच्छी तरहसे बातचीत होती रही, राणासाहवने आर्थउपदेशकोंसेमी वात चीत करनेकी इच्छा प्रकट की, अंतएव श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजी सरस्वती और ब्रह्म-चारी नित्यानन्दजी खास रियासत भजीमें पहुँचे। इन महात्माओंके छिये सवारी पालकी आदिका प्रवन्ध राणासाहवकी तरफसे किया गया था। उक्त स्वामीजी व ब्रह्म-चारीजी ७ दिनतक राणासाहवके वहां रहे, श्रीत्रह्मचारीजीके धर्मसम्बन्धी व्याख्यान वहां वराबर होते रहे। रियासतके पंडितलेगोंकोमी राणासाहवने बुलवा लिया था। और सबसे भले प्रकार कह दिया था कि सबको दरबारमें आनेकी आज़ा है, विला रोक टोक सब आवें और धर्मका निर्णय करें। रियासतके पंडितोंसे वातचीत होती रही, राणासाहव श्रवण करते रहे, जब श्रीराणासाहवने देखा कि पंडितलोग स्वपक्ष विछ-कुल नहीं स्थापन कर सके, तो राणासाहवने उक्त पंडितोंको आज्ञा दी कि तुम लोग अपने वहे २ पंडितोंको बुळवाओ, जो कुछ उनका खरच होगा रियासतके खजानेसे दिया जायगा । श्रीराणासाहबने यहमी कहा कि न मुझे धर्मसभाका पक्ष है. और न आर्यसमाजका, में निष्पक्ष होकर जो कुछ यथार्थ होगा वह न्यायपूर्वक फेसला दूंगा। परन्तु आप जानते हैं कि जहां राणासाहव जैसे विद्वान् न्यायपरायण निष्पक्ष फैसला देनेको हों वहां आर्घ्यसमाजके उपदेशकोंके सन्मुख धर्मसभाके पण्डित किस तरह मुकाविला करनेको आसकते हैं ?

क्योंकि पंडित कहला कर जरूर विद्या पढनी पड़ेगी, आर्य्यविद्वानोंकामी सङ्ग होगा आर्य्यधर्मका प्रचार होते २ अब कुछ २ लोगोंको मालुम होने लगा है। प्रत्यक्षके लिये उदाहरण देखिये कि श्रीराणासाहब व उनके लघुश्राता पहले आर्यधर्मपर विचार नहीं करते थे परन्तु अब सब आर्य्य हैं. जो कुछ (सरदार आदि) शंकित थे, वेभी इस ओर किच दरसाने लगे हैं। श्री. राणासाहब पहले कुछ नवीन बेदान्तकी तरफ थे, अब असली वेदान्तपक्षपर हैं अर्थात् वेदोक्त धर्म मानते हैं। और आर्यधर्मकी दृद्धिके लिये सहायता देनेको उद्यत हैं। यहांतक कि श्रीराणासाहबने जब स्वामी व ब्रह्मचारीजीको बिदा किया उस समय एकसौ किया नकद भेट किया। उपदेशक महाशय लेना नहीं चाहते थे, परन्तु राणासाहबने जकर दिया और कहा कि समाजकी अलग सहायता की जावेगी। और उत्ता है। स्वी. कालिजके लिये सलग बन्धान कर दिया जावेगा.......... इत्यादि ?

शिमलेसे स्वामीजी अम्बाला, दिल्ली, जयपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करतेहुए अज-मेर आये, और नगरके मिन्न २ स्थानोंमें व्याख्यान देतें उद्यपुरमें प्रचार. रहे। मार्गशीर्षशुक्षा २ सं० १९४९ वि० को उदयपुर महा-राणाजीकी बड़ी बाईसाहबाका विवाह श्रीमान् काटा महाराव उमेदसिंहजी साहबसे होना निश्चित हुआ था। इस अवसरपर उद्यपुरमें राजस्थानके अनेक सरदार आनेवाले थे। इसलिये उदयपुर समाजके मंत्री श्रीयुत रामनारायणजी दूराइने स्वामीजोंको उदयपुर पधारनेका निमंत्रणपत्र शिमलाही मेज दिया था। वैदिक संदेशके पंहुचानेका लाभदायक अवसर जानकर स्वामीजी विवाहके कुछ दिन पूर्वही उदयपुर पद्यार गये। श्रीमन्मेदपाटेश्वरोंके प्रथम श्रेणीके उमरावींमेंसे स्वर्गवासी सरदारगढके ठाकुर मनोहरसिंहजी डोडिया एक बुद्धिमान् धर्मज्ञ, विद्यारसिक और परम स्वामिभक्त सरदार थे। आपने स्वामीजीका आतिथ्य-सत्कार भले प्रकार किया । स्वामीजीके उपदेशोंका ठाकुरसाहबपर ऐसा उत्तम प्रभाव पड़ा कि परमवेदान्ती होनेपरभी वैदिकघर्मकी ओर पूर्ण सहानुमूति होगई। और समाजमंदिरके बननेमें आपने अप्रणी होकर ५००। रुपयेकी रकम प्रदान की, जिसके देखोदेखी दूसरे सरदारोंसेभी बड़ी २ रकमोंका दान मिलः जानेसे उदयपुर समाजमंदिर वनगया । स्वामीजीके व्याख्यानोंमें विवाहके अवसरपर निमंत्रित प्रायः बहुतसे सरदार आते थे। ता. १० दिसम्बर १८९२ ई. को सार्यकालके समय श्रीमन्मेदपोटश्वरोंनेभी दोनों महात्माओंको सादर राज्यमहलमें वुला अमात्य व प्रतिष्ठित पार्श्ववर्ती सम्योसिहित अनुमान १। घण्टेतक धर्मविषयपर श्रीस्वा-मीजी महाराजका उपदेश एकाम चित्तसे सुना । यहांपर कुछ पौराणिकोंने कतिपय शंकाएँ की जिनका समाधान कर दिया गया । काशीनाय दाहिमा नामक प्राज्ञ परीक्षा पास ब्राह्मणने महर्षि दयानन्दजीकृत वर्णोचारण शिक्षापर कुछ आक्षेप रजिस्ट्रां करके मेजे ये पुनकामी उत्तर दे दिया। ता० २८ से २९ और ३० दिसम्बर १८९२ को आर्य्यममाञ्च अजमेरका उत्सव था अतः उदयपुरसे स्वामीजी अजमेर आगये, श्रीयुत अध्यिपिक पंडित ठेखरामजीभी इस अवसरपर आये ये । स्वामीजीका व्याख्यान मनुष्यकर्तव्यपर हुआ । स्वामीजीका स्वास्थ्य उदयपुरभेंही विगड् आदिकी शिकायत थी। श्रीमन्सदपाटे-था । ज्वर और खांसी श्रुरोंके निज वैद्य डाक्टर अकवर अलीजीकी चिकित्सासे आरोग्यभी शीघ्रही लाभ कर लिया था। परन्तु निर्वलता थी। अतः अजमेर योडे दिन ठहरकर विश्राम किया। बीच २ में समाजके साप्ताहिक अधिवेशनोंपर उपदेश किया करते थे। ता ० २६ र को बेदलारावसाहब श्रीकर्णसिंहजी आर्य्यसमाजमन्दिर अजमेरमें पघारे आप उदयपुरमें स्वामीजीसे परिचित होनुके थे। इससमय समाजका साप्ताहिक अधिवेशन हो रहा था, स्वामीजीने " आर्य्यसमाजने क्या क्या किया । इस विषयपर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया, जिसे सुनकर रावसाहबकी शद्धाः

स्वामीजीमें औरभी बढगई, जवतक स्वामीजीका व्याख्यान होता रहा, आप बढ़े ध्यानसे सुनते रहे । जाते समय दयानन्द-आश्रम-पाठशालाके एक छात्रको जिसने संच्या उत्तम रीतिसे स्पष्ट सुनाई १०। रुपये पारितोषिक देगये। और पाठशालाके लिए अच्छी सहायता देनेकी आशा वंधाई । ता०२३।२।९३ की जब कर्नल बिसट साहब एजन्ट B. B. & C. I. Ry. पाठशालाका निरीक्षण करने आये तो श्रीयुत बाबू हरविकासजी शारदा B. A. और स्वामीजीने उन्हें पाठशालाके उद्देश्य भौर काओंसे परिचित कराकर रेल्वेसे पाठशालाके लिए स्थिर सहायता प्राप्त की। यह अहायता वर्तमानमें ७५। मासिक है। इसप्रकार इस विश्रामकालमें भी स्वामीजी यथावसर अजमेरके सामाजिक कार्योंमें सहायता देते रहते और उन्हें उन्नत करनेका उद्योग किया करते थे। जब स्वामीजी पूर्णतया आरोग्य होगर्ये तो श्रीयुत राम-बिलासजी शारदा मंत्री आर्घ्यप्रतिनिधि सभा राजस्थानने आपसे राजपुतानेमें प्रचार कर-नेकी प्रार्थना की जिसे स्वामीजीने स्वीकार किया। ता०२५।२६ मार्च १८९३ ईसवीको जयपुरक्षार्य्यसमाजका उत्सव था, अतः स्वामीजी जयपुर गये । इस अवसरपर स्वामीः श्रीविक्वेक्तरानन्दजी महाराजने प्राचीन पुस्तकोंमें वैदिकधर्मके साधारण नियम श्रीपंडित लेखरामजीने वैदिक धर्म और प्राचीन आर्थ्यावर्त, और स्वामीजीने धर्म और योगविषयपर व्याख्यान दिये थे। यहां दयानन्द-आश्रम-पाठशालाके लियेभी चंदा लिखा गया, जिसमें १८४ रु प्राप्त हुए। यहाँसे स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी तो पुरुषार्थप्रका-शकी छपाईका निरीक्षण करने अजमेर आगये और स्वामीजी दांता, मीडा, खाचर्यावास, जोबनेर आदि स्थानोंमें प्रचार करने चले गये, सायही अजमरेकी द्यानन्द-आश्रम-पाठशालाके लिए धनसंप्रह किया। स्वामीजीके उपदेशोंसे प्रमावित होकर आश्रमकी पाठशालाकी सहायताके लिये २००४ ) ६० उपरोक्त ४ ठिकानोंके ठाकुरसाह्वोंने दिये जिसका विवरण यह है।

- ५०१ ) श्रीयुत ठाकुर साहव उदयसिंहजी दोता।
- ५०१) श्रीयुत ठाकुर साहब सुलतानसिंहजी मीडा।
- ५०१ ) श्रीयुत ठाकुर साहब गोविंदसिंहजी खाचर्यावास ।
- ५०१ ) श्रीयुत ठाकुर साहब कर्णसिंहजी जोबनेर ।

जब स्वामीजी इन ठिकानोंमें श्रमण कर रहे थे तो इन्हें आगरेसे तार मिले कि यहां शारदा पीठके शंकराचार्य महाराजने आर्यसमाजके प्रति विरुद्ध कहना प्रारम्भ कर दिया है। और उनके इन व्याख्यानोंके कारण सनातनधर्मी विशेष कर अनपढ समृह आर्य्यसमाज और उसके सभासदोंको हरप्रकारसे हानि पंहुचानेके प्रयत्नमें हैं, यह समाचार पाकर स्वामीजी जयपुर आगरे और यहांसे आगरे चले गये। जयपुर प्रवाससे स्वामीजीके उपदेशसे बाबू सुर जम्मूजी प्रधान आर्यसमाज जयपुरने अतिउदारतापूर्वक अजमेरनगरमें अपनी एक भूमि

और उसमें बने मकान जो पुतलीघरके पास नसीराबादकी सड़कपर हैं और जिसकी आय उस समय ४० मासिक थी श्रीमह्यानन्द आश्रम एंग्लों वैदिक पाठशालाके लिये दान करादिये। आगरे पंहुचनेपर स्वामीजीने देखा कि यहां हिन्दुसमाज बहुतही उत्तेजित हो रहा है। आपनेभी व्याख्यानोंका नियमबद्ध क्रम जारी कर दिया और श्रीशंकराचार्यजी जो अनर्गल विचार आप्यंसमाजके प्रति प्रकाशित करते थे उन सबका खंडन करना आरम्म कर दिया। श्रीशंकराचार्यजी संस्कृतके विद्वान् थे। अतः स्वामीजीने उनसे शास्त्रार्थ करनेका विचार किया। १८ मई १८९३ ई० को मंत्री आर्य्यसमाज आगर्नाकी ओरसे यह विज्ञापन छपवाकर वितीर्ण कर दिया और उसकी एक प्रति श्रीमच्छक्क-राचार्यजीके पासमी मेज दी।

# ओश्म्।

#### " विज्ञापनम्:"

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्भेषरागिभिः ॥ हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तान्नेवोधत ॥ १॥ अवैदिकानां मतमर्दनाय,मायाकुवादस्य विसर्जनाय नियमेन सुद्रैः शास्त्रार्थं कर्तुं सदोद्यतो- उत्त्यार्व्यसमाजसिंहः ॥ २ ॥ मो शङ्कराचार्व्य विचार्व्य नियमान् कुरु सुशास्त्रार्थममी- प्यितं चेत् ॥ माऽतोऽन्यथा हानिवहाङ्कशिक्षामवैदिकां कार्य्यवशात् तनोतु ॥ ३ ॥ अन्यान् जनान् सभ्यतमान् ज्ञवीमि व्याख्यानश्रवणार्थमुपस्थिताः स्युः ॥ अर्थस्यार्थ-समाजमवनमागत्य शङ्का यदि स्यात् करोतु ॥ ४ ॥

विदित हो कि श्रीमत् परमहंस परिवाजकाचार्य्य श्री १०८ श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी तथा ब्रह्मचारीजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज आर्य्यसमाज आगरेमें
पघारे हैं । उक्त महात्मा श्रीशङ्कराचार्य्य शङ्कराश्रम स्वामीजीसे वेदविकद जड़-म्रितिपूजनादि विषयोपर शास्त्रार्थ करनेको उपस्थित हैं । इस लिये यदि शंकराचार्यजीकी
इच्छा हो तो नियम स्थिर करके आर्योपदेशकीसे शास्त्रार्थ करलें । तथा शंकराचार्यजीसे
व अन्य सर्व महाश्योंसे यहमी निवेदन है, कि आर्य्यसमाजकी ओरसे 'मोती कटरा
हींगकी मंडी' आर्य्यसमाज-भवनमें प्रतिदिन साढे छः वजेसे सद्वैदिक धर्ममण्डन और
तद्विकद पाखण्डमत खण्डनपर व्याख्यान होंगे तथा व्याख्यानान्तर धर्मिजङ्गायुओंकी
धर्मविषयक शंकाओंका समाधानमी किया जायगा, अतएव सर्व सज्जांसे सविनय
निवेदन है कि पूर्वोक्त समयपर नियत स्थानमें प्रशार कर सभाको युशोभित करें।

96-4-93.

आपका दर्शनामिळाषी, . दौळतराम शर्मा, मंत्री. आर्यसमाज आगराः परन्तु स्वामी शंकराचार्यंजी शास्त्रार्थसे विलकुल इनकार कर गये । अतः स्वामीजीने व्याख्यानोंद्वाराही लोगोंका अम निवारण किया। इस अवसरपर स्वामी आत्मानन्दजी पंडित तुलसीरामजी स्वामीभी आगरे आये थे। अन्तमें जब शंकराचार्यंजी आगरा छोडकर अन्यत्र चले गये तो उसके पीछे ३१४ व्याख्यान और देकर स्वामीजीमी अजमेर आगये। १८९३ से १८९७ के वर्ष आर्य्यसमाजके गृहकलहके लिये प्रसिद्ध हैं। पंजावप्रान्तमें मांसभक्षणके नामसे यह रगड़ा आरम्म हुआ था और इसका प्रभाव मारतवर्षभरकी समाजोंपर थोड़ा और अधिक अवश्य पड़ा था।

अजमरसे स्वामीजी २४ जून १८९३ को काश्मीर पहुंचे, और निरन्तर आर्थ-समाजके साप्ताहिक अधिवेशनोंमें उपदेश आदि देते रहे।

श्रीनगर-आर्यसमाजकी दैनिकव्यवस्थाका सार यहां दिया जाता है।

- (१) ता॰ १ जुळाई १८९३ साप्ताहिक अधिवेशनमें ब्रह्मचारी श्रीनित्यानन्दजीने परमेश्वरकी हस्तीपर व्याख्यान दिया। व्याख्यान बड़ा दिखचस्प और प्रमावशाली था।
- (२) ९ जुलाई १८९३ के अधिवेशनमें स्वामीजीने प्रार्थना कराई और प्राचीन ऋषियों और वर्तमान सन्तानका मुकावला किया। श्रोताओं के हृदय हिल गये।
- (३) १६ जुलाई १८९३ को चार आश्रमोंपर व्याख्यान दिया, जिसका सारांश भी नोट किया गया है।
- (४) २३ जुलाईके अधिवेशनमें जड़ और चेतन पदार्थोंकी अवस्थापर न्याख्यान हुआ।
  - ( ५ ) ३० जुलाईकोभी स्वामीजीका व्याख्यान हुआ । विषय अंकित नहीं ।
- (६) ३ अगस्तके व्याख्यानका विषय "मनुष्यका कर्तव्य " था, इसकाभी सार डायरीमें है।
  - ्(७) २३ अगस्तको "संसार "इस विषयपर व्याख्यान दिया।

स्वामीजीके पधारनेसे श्रीनगर-आर्थ्यसमाजने बल प्राप्त किया और साप्ताहिक अधिवेशनोंकी उपस्थिति बढने लगी। २ जुलाईके अधिवेशनमें उपस्थिति केवल २५ थी, परन्तु होते होते ५० तक पहुंच्युगई।

इसबार काश्मीरमें बड़ाभारी जलप्रवाह आया जिससे स्वामीजीकेभी प्राण संकटमें पड़ गये परन्तु परमात्माकी कृपासे बच गये ।

स्वामीजीको यहीँपर आर्य्यसमाजके गृहकलहके समाचार मिले थे।

कारमीरसे छौटकर इस गृहकछहको शान्त करनेके छिये स्वामीजीने अम्बालासे छेकर न्यत्र अर्थिडितिक कई चक्कर लगाये। आर्प्यसमाजके सभासदोंको कईप्रकारसे समझाया परन्तु कोई परिणाम नहीं हुआ । रावलपिंडीमें आर्व्यंसमाजकी नैमित्तिक समाके अघि-वेशन लगातार दो दिनतक होते रहे। रातके दो २ बज गये और अन्तमें सब समासद ' मांसभक्षण वेदविरुद्ध है ' इस सत्यको स्वीकारभी करनेको तत्पर हो गये; परन्तु एकः सभ्यने अपनी हठ नहीं छोड़ी और रावलपिंडीमें दो समाजें करकेही शान्ति प्राप्त की। जब स्वामीजी पंजाबमें इसप्रकार शान्तिके लिये परिश्रम कर रहे थे तब श्रीशारदापीठके शङ्कराचार्यमी आगरेसे घूमतेहुए, जलंघर आगये और आर्य्यसमाजके विरोधमें व्याख्यान देना आरम्भ कर दिया । जलन्धरके आर्घ्यसमाजसे तार पाकर स्वामीजीमी वहां पहुंच गये और एकवार उन्हें और शास्त्रार्थके लिये आह्वान किया परन्तु वे सन्मुख नहीं हुए। तब व्याख्यानोंद्वारा उनके पक्षकी निर्वलता जनताके सामने रखदी। गई। शंकराचार्यजी महाराज यहांसेमी चले गये। स्वामीजी होंशियारपुर गये और वहांमी गृहकलहके निवारणके लिये उपाय करने लगे, इतनेहीमें राजस्थान प्रतिनिधि समाके मंत्री श्रीयुत रामविलासजी शारदाका तार मिला कि आप अजमेर शीघ्र पधारें। घटना यह थी कि पंजाबकी अपि राजपुतान।मेंभी फैलनी आरम्भ हो गई थी। इस प्रान्तमें मो व्यार्यसमाजकी स्थिति बहुत सन्दिग्ध होती जा रही थी । समाचार अत्यन्त स्यङ्कर थे। कार्य्यकर्ताओं में सीमातीत निराशा फैल चुकी थी। समाजें सिद्धान्त विरुद्ध प्रस्ताव करने लगी थीं । ऐसे अवसरपर जिस अपूर्व घेर्य्य, अदम्य उत्साह, अन-थक परिश्रम, और निर्साक साहससे आर्य्यसमाजको इस संकटसे उबारनेका उद्योग श्रीयत वाव रामविलासजी शारदा मंत्री आर्प्यप्रतिनिधि सभा राजस्थान और आपके सहयोगमें महाशय वजीरचन्द्रजी आर्थ्योपदेशक कर रहे थे । परन्त इस समय एक वेदज्ञ धर्मपरायण वक्ताकी आवश्यकता थी जो जनताके अतिरिक्त सरदारों और महाराजोंपर प्रभाव डाल सके और वह आवस्यकता श्रीस्वामी नित्यानंदजीके पधारनेसे पूरी हुई। इसके अनन्तर स्वामीजी युक्तप्रदेशकी समाजोंमें इसी अप्रिकी शान्तिके-निमित्त दौरा करने चले गये और कृतकार्य्य हए।

युक्तप्रदेशसे स्वामीजी पीछे अजमेर आगये।

इन्हीं दिनों गतवर्षके उद्योगका फलस्वरूप उदयपुर-समाजमन्दिर बनकर तय्यार होगया था, उसके प्रवेशोत्सवपर पथारनेके लिये स्वामीजीसे आग्रहपूर्वक निवेदन किया गया। इस लिये स्वामीजी अजमेरसे उदयपुर गये और एक व्याख्यान सना-तन-धर्मपर ठाकुरसाहव श्रीमनोहरसिंहजीकी हवेलीमें दिया। ता॰ ३ दिसम्बर १८९३ को सार्यकालके समय दोनों महात्माओं (स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी महाराज और स्वामी नित्यानन्दजी) को श्रीमन्मदपाटेश्वरोंने सादर बुलवाया। कुछ काल वार्ता-छाप होनेके पश्चात् स्वामीजीने करीब पौन घण्टेतक वर्णाश्रमधर्मपर एक अति उत्तम जिताकर्षक वक्तृता दो। श्रीमान् यादवार्यकुलकमलदिवाकरने निज अमारसवर्ग क

प्रतिष्ठित सभ्योंसिहत पूर्ण ध्यानके साथ इस सदुपदेशको सुनकर परम प्रसन्नता प्रगट की और स्वामीजीका निवास, भोजनशादिका प्रवन्ध राजकी ओरसे करनेकी आज्ञाप्रदान की। ता० ४ दिसम्बर सोमवारको आर्ग्यसमाज-भवन खुळनेका उत्सव हुआ।
विधिवत हवन होनेके उपरान्त श्रीमान राव कर्णसिंहजी राववहादुर वेदळाने (जो उदयपुरके प्रथमवर्गके उमरावोंमें अद्वितीय थे। भवनको निजकरकमळोंसे खोळा। उस
समय उदयपुरके निम्न प्रतिष्ठित पुरुषभी पधारे थे:—ठाकुरसाहव श्रीमनोहरसिंहजी,
सरदारगढ। ठाकुरसाहव उदयसिंहजी, मामाजिसाहव अमानसिंहजी, पंडित क्यामजी
कृष्णवर्म्मी एम. ए. बी. एळ. कुंवर फतहळाळजी साहव महता, महाराजासाहिव
कर्णसिंहजी आदि। मन्दिरके खोळते समय रावसाहवने यह वक्तृता दी:—

" भें अपनी प्रसन्नता जाहिर करता हूं कि सत्य वेदोक्तधर्मोपदेशक स्वर्गवासी स्वामी ्दयानन्दसरस्वतीजी महाराजने वेद जो हमारी अनादि धर्मपुस्तक है, उसके उस्लोंको कायम कर इस आर्य्यमुमिपर समार्जे स्थापित कीं, जिसकी एक शाखा हमारी वीरसूमि मेवाड़की राजधानी उदयपुरमें स्थापित हुई, जिसको खोळनेके लिये आप सजन मुझको फरमाते हैं। मैं इस कार्य करनेमें अपना गौरव समझता हूं। और गरूरके साथ कहता हूं यदि ऐसी समाजें सब जगह कायम होकर वेदधर्मका पूरा २ प्रचार होगा तो भारतभूमिकी उन्नतिके दिन वेशक नजदीक समझना चाहिये । ज्यादातर खुशीमें यह मानता हूं कि स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी व ब्रह्मचारी श्रीनित्यानन्दजी महाराज जैसे सुज्ञ महापंडितोंके सत्य उपदेश हजारों अज्ञानी लोगोंको देशविदेशमें परधर्म अंगीकार करनेसे बाज रखकर वेदधर्मकी श्रेष्ठताकी समझाते हैं। मेरे पूज्य पिता राव-बहादुर तख्तसिंहजीने इस समाजमिन्दर वननेमें सहायता दी, और जैसे वे समाजोंकी उन्नतिमें खुशी मानते थे वैसेही मेंभी समाजीन्नतिमें कोशिश करूंगा। प्रियवरी ! मैं सर्व-शक्तिमान् ईश्वरसे प्रार्थना करता हूं कि यह समाजमान्दिर जिसको में आप सज्जनोंके रूवरू खोलता हूं दिन व दिन तरकी पांवे और हमारे देश मेवाड़को उससे फैज़ पँहुचे।" आनन्द-ध्वनिमें भवन खोला गया । स्वामीजीने वेद्मंत्रोंसे ईश्वरकाराधना की, मंत्रीसमाजने समाजके जन्मसे उस समयतकका वृत्तान्त सुनाया । फिर स्वामीजीने आर्य्यसमाजके उद्देश्यों पर एक सरस व्याख्यान दिया, जिसको श्रोतागणोंने एकचित्त होकर सुना । तत्पश्चाद पंडित श्यामजी कृष्णवर्मा M. A., ने एक छोटीसी सरस वक्तता सामाजिक उद्देशोंपर दी । इसके अनन्तर मंत्रीजीने उपस्थित सम्योंको धन्यवाद देकर उत्सवकी समाप्तिकी सूचना दी। इस उत्सवके पूर्व बेदले रावसाहवने स्वामीजीको बेदले बुलवाकर कई दिनोंतक घर्मोपदेश श्रवण किया था । उदयपुरसे खामीजी श्रीयुत मोहनकाल विष्णुलालजी पंड्याका निमंत्रण पाकर परताप गढ़ चले गये । पंड्याजी उन दिनों परतापगढ़के दीवान थे । स्वामीजीने यहां कई व्याख्यान दिये । बहुधा महाराजाभी पघारा करते थे । पंडचाजीसे स्वामीजीने 'परोपकारिणी ' सभाके संगठनपरभी विचार

किया। क्योंकि उक्त सभाका अधिवेशन २८-२९-३० दिसम्बरको अजमेरमें होने-वाला था । परतापगढसे स्वामीजी इन्दोर, देवास, घार खंडवा और बुरहानपुरमें प्रचास करने चल दिये । और फिर वापिस लौटते इन्दोर और उदयपुरमें एक २ दो २ व्याख्यान देकर परोपकारिणीके अधिवेशनपर अजमेर आगये। बुरहानपुरमें सनातन धर्मावलम्बियोंसे कुछ वादविवादभी हुआ था। विशेष कर श्रीयुत अम्बालाल B. A. नामक ब्राह्मणने बहुत शंकाएँ की और समाधान सुनकर संतोष प्रकट किया। अजमेरमें परोपकारिणी समाके अधिवेशनका परिणाम यह दुआ कि श्रीमान् राजाधिराज शाहपुराधीशजी प्रधान, श्रीमान राववहादर प्रतापगढाधीशजी उपसंरक्षक और वाव हरविलासजी सारहा, B. A. सहकारी मंत्री नियत किये गये । इसी अवसरपर आर्घ्यसमाज अजमेरका १३ वां वार्षिकोत्सव था जिसमें स्वामीजीके दो व्याख्यान धर्म और विद्या विषयपर हुए।विद्यापर व्याख्यान देतेहुए स्वामीजीने अचानक श्रीमद्दयानन्दाश्रम-पाठशालाके वास्ते अपील की जिसमें चारसीके अनुमान रुपया प्राप्त होगया । इसप्रकार राजस्थानप्रान्तमें कलहकी अप्रिको शान्त करके और परीपकारिणी सभाको यथासम्भव सुसंगठित करवाके स्वामीजी युक्तप्रान्तकी समाजोंमें दौरा लगाने चले गये। और मथुरा, आगरा, कानपुर आदि स्थानोंमें अमण करतेहुए लखनऊ पहुँचे । इस अवसरपर लखनऊमें संयुक्तप्रान्तकी आर्य्यप्रतिनिधि-समाका एक असाधारण अधिवेशन पंजाबकी फैलाईंहुई अप्रिको शान्त करनेके निमित्त होनेवाला था। स्वामीजीमी विशेषरूपसे इस अधिवेशनमें सम्मिलित हुए और मांसमक्षणके विरुद्ध बहुतसे वेदमंत्र बतलाकर आर्य्यसमाजकी स्थितिपर प्रकाश डाला। अन्तमें युक्तप्रान्तकी प्रतिनिधिसभासे " मांसभक्षण वेद्विरुद्ध है " यह प्रस्ताव पास कराया।

लखनऊसे आगरा, उन्नाव, कानपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करतेहुए स्वामीजी जयपूर पहुंचे और थोडे दिन यहांकी लाइमेरीमें प्रन्थावलोकन करके अजमेर आगये। अजमेरसे स्वामीजी अहमदावाद गये। यहां प्रार्थनासमाजके मन्दिर और कई अन्य स्थानोंपर व्याख्यान दिये। श्रीयुत लालदांकर उमियादांकरजी उन दिनों अहमदावादमें सेशनजज्ञ थे। आपकी स्वामीजीमें अत्यन्त मिक्त थी। प्रसंगवश आपने स्वामीजीसे अहमदावादमें " ब्रह्मचारीकी बाडी " (जो अनुमान सवां लाखकी सम्पत्ति है) को अपने प्रवन्धमें लेनेके लिये कहा। परन्तु स्वामीजीने अस्वीकार किया। अहमदावादसे स्वामीजी बढोदा गये। यहां स्वामीजी बाबू गणपतिसिंहजी हेड झूपस मैनके यहां ठहरे। बेदिक धर्म, ईश्वर, मानवी कर्तव्य, पुनर्जन्म, और 'वेदोंमें क्या है। इन पांच विषयोंपर व्याख्यान दिये। व्याख्यानोंमें दीवानवहादुर दीवानसाहक राज्य बढ़ोदा, रावबहादुर सर न्यायाधीश साहेव, रावबहादुर वढ़ोदा प्रान्त सुवा साहेव, व रावबहादुर असिस्टेन्ट सर सूवा आदि प्रतिष्ठित सभ्य निरन्तर आते थे।

ता॰ ३१ मई १८९४ ई॰ की सार्यकालके समय उक्त सज्जनोंकी उपस्थितिमें बड़ोदामें आर्य्यसमाज स्थापित होगया । जिसके सर्व प्रथम अधिकारियोंका निर्वाचन इसप्रकार हुआः—

( 3 ) पंडित हरगोविन्द गिरजाशंकरजी

संरक्षक.

(२) रा. रा. किशनलाल निहालचन्दजी वाबू गणपतिसिंहजी. रा. रा. मञ्छाशंकर जयशंकरजी

सभापति.

बाबू पंचमसिंहजी वर्मी रा. रा. महादेवसिंह रामसिंहजी उपसभापति. मंत्री और कोषाध्यक्ष. उपमंत्री

पुस्तकाध्यक्ष.

पंडित लक्ष्मणराव रामचन्द्र

स्वामीजीके व्याख्यानोंके प्रभावका अनुमान पाठक इसीसे कर सकते हैं कि सम्पादक वडौदावत्सलने उस समय लिखा था कि "श्रीमंत महाराजासाहवका लाखों रुपया जो दानमें व्यय होता है उस सबसे अधिक लाभ इन व्याख्यानोंसे जनताको हुआ है। जब पौराणिकोंने देखा कि स्वामीजीके व्याख्यानोंका फलस्वरूप आर्य्यसमाज बड़ोदेमें हड रूपसे स्थापित होगया. तो वे मनमें घबराये और ३ जनको एक विराट्समा करके स्वामीजीके व्याख्यानोंका साद्यन्त खंडन करनेकी घोषणा प्रकाशित की । उपस्थिति अधिक हो इस छिये विज्ञापनमें यहभी प्रकाशित किया कि श्रीयुत पटवर्धन कम्पनी मैजिक छैन्टर्न द्वारा अनेक देवताओं के चित्रोंका प्रदर्शन उपस्थित जनताको मुफ्तमें करा-युगी । परिणाम यह हुआ कि नियत समयपर तमाशगीर मंडली जिनमें बालकोंकी संख्या विशेष थी सभास्थानमें जा पहुंची । आरम्भमें श्रीयुत रा. सा. गोविन्दराव विष्णुदेव-जीने स्वामीजीके व्याख्यानोंको निस्सार और मिथ्या बतळातेहुए पटवर्धन कम्पनीकी मैजिकलैन्टर्नका तमाशा दिखलाया। इसके अनन्तर श्रीयुत ईदारकर कृष्णशास्त्री व रामचन्द्रशास्त्री व्यवस्थापक वीरक्षेत्र सनातन वैदिकधर्म मंडलीने ता॰ ९ जून १८९४ के सयाजीविजयमें प्रकाशित समाचारोंके अनुसार सप्रमाण, सोपपत्तिक, साधार, स्थास्त्र व स्युक्तिक गालिप्रदान द्वारा उभय स्वामियोंके भाषणींका खंडन किया । अन्तमें बालकमंडली करतलध्विन करती हुई अपने घर सिधारी । इसके अतिरिक्त श्रीयुत गोविन्द विष्णुदेवजीने ४५ प्रश्न छपवाकर सर्वसाधारणमें वांटे जिनका उत्तर 'स्वामीजीने निम्नउद्भृत सूमिकासहित सयाजीनिजयके दो तीन अंकोंमें प्रकाशित करा दिये:-

" विदित हो कि गोविन्द विष्णुदेव नामक पुरुषने अपनी विलक्षणबुद्धिका परिचय देनेके लिये ४५ प्रक्त छपाकर लोगोंमें बांटे, और हमकोभी उसकी प्रति दी। यद्यपि

एक विद्वानके कथनानुसार इन प्रक्तोंका उत्तर न देनाही उत्तर है परन्तु कितनेक साधा-रण बुद्धिके भोले लोगोंको कोई पुरुष बहका सकता है, कि इन प्रश्नोंका उत्तर कोई नहीं दे सकता है, इस लिये जो कुछ इम कहते हैं वही सत्य है इस्यादि बातोंके मिथ्या अमजालमें पडकर सद्वैदिकधर्मसे विमुख न हो जावें. एवं अक्तकर्ताकोभी उत्तर न मिलनेसे कहीं नेदोंके विषयमें अधिक संदेह होकर, नेदिसद्धान्तका परित्याग करके " नास्तिको वेदनिन्दकः " नास्तिकताके चरकमें न चढ जावे; क्योंकि कोईमी वैदिक धर्मान्यायी वेदमतको मानकर वेदोंके विषयमें ऐसे प्रश्न नहीं कर सकता । परन्तु आधर्य तो इस बातका है कि प्रश्नकर्तीने वेदशास्त्र पढा नहीं व सनातन आर्य्यधर्मका निश्चय किया नहीं । और अपने आपको सनातनआर्य्यधर्मी लिख मारा । इतनाही नहीं किन्तु सबसे अधिक खेद तो इस बातका है कि प्रश्नकर्ता -आर्यधर्मके ऊपर सन्देहमी करता जांय । आर्यधर्मके विरोधीमी बनता जाय और अपने आपको सनातनआर्यधर्मीभी लिखते जाय । क्या खूब ! इसकाही नाम वकालत और बुद्धिमत्ता है ! अस्तु । इन सब प्रश्लोंका समावेश केवल पांचसात प्रश्लोंमें होसकता है परन्त पुनवृक्ति दूषणादि अनेक दोषदृषित प्रश्न करनेकी ऐसी विचित्र शैली है कि जिसको देखकर विद्वानोंको आश्चर्य हो । इसमें तो सन्देहही क्या परन्तु पाठ-शालाओं के विज्ञ विद्यार्थियों को भी विस्मय होता है, हम प्रश्नकर्ता को सचेत करते हैं कि प्रथम प्रश्न करनेकी रीति किसी वुद्धिमान् विद्वान्से सीखकर ऐसे कार्यमें प्रवृत्त होनेका श्रम करे। क्योंकि इससे विपरीत करनेसे प्रश्नकर्ताकी (हानि होती है, सो हम यहांपर -यह वार्ता प्रश्नकर्ताको सूचित कर देते हैं कि प्रश्न दो प्रकारसे किये जाते हैं । एक तो जिज्ञासु अर्थात् शिष्य वनकर और दूसरे प्रतिपक्षी वन कर । इन दोनोंमेंसे जो प्रश्न किये गये हैं वे जिज्ञासुपनके तो नहीं हैं, किन्तु पूर्वपक्षीपनेके हैं। जब पूर्वपक्षी बन कर आपने प्रश्न किये हैं तो प्रश्न करनेके पूर्व आपको समुचित था कि आप अपना स्वमत स्थिर करके स्वमतपोषक प्रमाणादिकोंका उल्लेख करते; क्योंकि न्यायशास्त्रमें गौतम महर्षिने प्रतिपादन किया है कि "स्वपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा" अर्थात् अपने मतको स्थिर न करके बाद करनेको वितण्डा कहते हैं। और वितण्डा-बाद मूर्खोंका होता है न कि धार्मिक विद्वानोंका । यदि प्रश्नकर्ता कहे कि मैंने अपनी सही-इस्ताक्षरों-में सनातनआर्थ्यघर्मा छिखी है अतएव मेरे सिद्धान्तको तुम जान सकते हो, तो इसका उत्तर यह है कि शैव, शाक्त, गाणपत्य, वैष्णव, अद्वैत, द्वैता-द्वैत, विशिष्टअद्वेत, ग्रुद्धाद्वैतादि मतावलम्बी सभी अपने आपको सनातन आर्प्यथर्मी कहते हैं। इस लिये उक्त मतोंमेंसे वा अन्यान्य हिन्दुमतोंमेंसे किस मतको मानते हो ? जिस मतको मानते हो उसका नाम, 'स्वतः परतः प्रमाण' भेदसे स्वामिमत सब प्रन्थों व आचाय्योंका नाम लिखो । जिसका नाम न लिखोगे वे सब अप्रमाणिक समझे जायंगे। हमारे मतका ज्ञान तो आपको प्रथमसेही है, जिसका हवाला आपने प्रश्न

४५ में दिया है। लेखविस्तारमयसे प्रक्तोंके उत्तर बहुत संक्षेपरूपसे दिये हैं तथा जो २ विषय यहांपर लिखना अति आवश्यक था वहमी लेखविस्तारमयसे नहीं लिखा जा सकता। हम अपने प्रिय प्रश्नकर्तासे अन्तिम यह निवेदन करते हैं कि आप फिर प्रश्नादि करनेमें प्रवृत्त होवें तो शाखरीत्यानुसार नियमपूर्वक प्रश्न करें। अन्यथा जैसे आपने जटपटांग प्रश्न लिख मारे हैं वैसेहीको जैसा देव वैसा पूजारी उत्तर देवेगा। इत्यलम् कि ब्रह्मता ब्रह्महेषु।

हः विश्वेश्वरानन्द. नित्यानन्द.

पाठकोंके विनोद और प्रश्नोंका स्वरूप जाननेके लिये हम केवल प्रश्न उत्तरोंसिहत -यहां उद्धृत करते हैं।

- (प्र॰ १) चारों वेद कीनसे कालमें प्रकट हुए १ वेदोंका काल निर्णयके लिये जितने आधार होवें वे सब नसूद किये जाँय । और बरसोंकी संख्या कही जाय १
- ( उ० १ ) वेद अपौर्षिय अनायनन्त हैं । इनका प्रादुर्भाव सृष्टिके आदिमें हुआ । इसके यथार्थ ज्ञान संपादनके लिये श्रीस्वामी द्यानंदसरस्वतीकृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पूर्वमीमांसा अध्याय १ मनुस्मृति आदि आर्थ प्रन्थोंको देखो ।
- (प्र० २) प्रथम वेद प्रकट हुए वे कीनसी भाषामें ?
- ( उ॰ २ ) जिस भाषामें अब है उस भाषामें वेदोंका प्रादुर्भाव हुआ ।
- ( प्र॰ ३ ) प्रथम ध्वनिरूप याने मुखपाठसे वेदोंकी प्रवृत्ति हुई; अगर तो विहरूप या लिपि ( लेखन ) पद्धतिसे प्रवृत्ति हुई ?
- ( उ॰ ३ ) वर्णात्मक शब्दरूपसे।
- · ( प्र• ४ ) लेखनपद्धति कौनसे कालमें प्रचलित हुई ?
- ( उ॰ ४ ) सतयुगमें।
- ( प्र० ५ ) इतिहासंदृष्टिसे या अन्यप्रमाणेंसि; श्विनिरूप भाषाकी प्रवृत्ति माथ-मिक है या त्रिहरूप लिपिकी ?
- ( उ॰ ५ ) प्रत्यक्षादि प्रमाणेसि देखो, प्रथम घ्वनिरूप शब्दकी प्रवृत्ति होती है।
- ﴿ प्र॰ ६ ) दस अवतारोंका इतिहास अर्थात् पुराणोंको आप मानते हैं या नहीं ?
- ( उ० ६ ) मिथ्यापुराणोंको नहीं।

(प्र॰ ७) पुराणकालकी मर्यादा और वर्षसंख्या कह सकोगे ! ( उ॰ ७ ) हो ।

इन ४५ प्रश्नोंके उत्तर प्रकाशित होनेपर पौराणिकमण्डलमें शान्ति हो गई । फिर कोई सन्मुख आनेका साहस नहीं कर सका । बढ़ौदेसे स्वामीजी बम्बई आगये। और अनुमान दो ढाई महीनोंतक ठहरे। स्वामीजीने इसबार जिस उत्साहसे मुम्बई नगरमें प्रचार किया उसका वृत्तान्त हम अपनी ओरसे कुछ न लिखकर बम्बई प्रान्तके प्रसिद्ध पौराणिक पत्र गुजरातीमें जो स्वामीजीके विषयमें प्रकाशित हुआ उसका भावार्थ यहां देते हैं। अपने ५ अगस्ट १८९४ के अंकमें गुजराती सम्पादकने "स्वामी नित्यानन्दजीके व्याख्यान" शिर्षक लेखमें यह विचार प्रकट किये।

" वर्तमान समयमें मुम्बई नगरी गरज रही है, उत्तर हिन्दुस्थानसे यहां पधारेहुए स्वामी नित्यानन्दजीके माषणोसे क्या हिन्द्, क्या मुसलमान, क्या पारसी, सब आजकाल आश्रय्यी-न्वित हो रहे हैं। और इन स्वामीजीके भाषणको सुननेके लिये मनुष्योंके समूहके समूह आया करते हैं। जिस स्थानपर व्याख्यान होनेकी सूचना होती है वहां समयसे पूर्वही जन-समूह एकत्रित होजाता है। समयपर आनेवाले श्रोताओंको बैठनेके लिये स्थानभी बढ़ी कठिनाईसे मिळता है। जनसाघारणकी घार्मिक माषण सुननेकी ओर इतनी निस्सीम प्रश्नित होती देखकर आधर्य होता है। बहुतसे तो यों कहते हैं कि दस वीस वर्ष पूर्व यदि ऐसे भाषण होते तो कोईभी सुनने नहीं आता परन्तु हँसकर उड़ा देते । यह वृत्ति आज पळटी हुई मालूम पड़ती है जिसका प्रमाण यह है कि धार्मिक व्याख्यान एकपर एक ( उपरा चढीसे ) होरहे हैं और प्रत्येक भाषणमें लोगोंके ठहके ठह आते रहते हैं। धर्मविषयमें छोगोंकी यह रुचि अत्यन्त आनन्द देती है। जनसमाजमें जो यह वेग आया है इसका मुख्य कारण यह है कि धर्मकी ओर लोकराचि उत्पन्न होगई है। आर्य्यसनातन घर्मके सिद्धान्त क्या हैं, उसमें क्या रहस्य है. बहतसे आदमी जो यह कहा करते हैं कि ' आर्योंके धर्ममें कुछ नहीं, पोलही पोल है ' यह कथन सत्य है या असत्य? वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराण आदिमें लिखेहुए लेखोंका कितना अंश सत्य है ? कितना अंश मानने योग्य है ? स्वधम हितावह है: या परधर्म ? इन सब विषयोंमें जनताकी इतनी अभिकृति हुई है, कि जहांसे उन्हें इस विषयमें कुछमी जानकारी प्राप्त होनेके समाचार मिछते हैं वहां झट. दौड़े जाते हैं । यदि ऐसीकी ऐसी रुचि छोगोंकी रही, तो पिछछे दिनोंसे जो अनार्य आचार और विचार लोगोंके द्वागये हैं उनका अन्त हो जायगा।"

इसके आगे सहयोगी स्वामीजीका परिचय देतेहुए लिखता है कि स्वामीजी यहां अनुमान डेढ माससे पघारेहुए हैं और १५ दिनके अनुमान और ठहरनेका विचार है। इन्होंने स्वतंत्र रीतिसे ८ वीं जुलाईसे व्याख्यान देना आरम्म किया है। आजतक नीचे लिखे. मुजन व्याख्यान हुए हैं:—

| संख्या | तारीख.              | विषय.                 | प्रधान.                                          |
|--------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|
| 9      | ८-७-९४              | जीवात्मा              | सेठ लक्ष्मीदास खेमजी J. P.                       |
| २      | ८-७-९४<br>१५-७-९४   | मनुष्यजन्मकी<br>सफलता | आनरेवल महात्मा जस्टिस महादेव<br>गोविन्द रानंडे । |
| 3      | <del>22-6-68.</del> | मानवज्ञान-<br>स्रोत   | आन० जवेरीलाल उमियाशंकर याज्ञिक ।                 |
| 8      | 26-6-68             | बुद्धिवृद्धि          | रा. रा. मनसुखराम सूर्यराम ।                      |
| 4      | 28-0-88             | इर्वरोपासना           | सेठ लक्ष्मीदास खेमजी J. P.                       |
| 4      | 9-6-98              | एकता                  |                                                  |
| 9      | 9-6-88              | खेतीवाडी<br>की उन्नति | सेठ ठाकरसी गंगाराम अगरवाला.                      |

इनके आतिरिक्त आज (५-८-९४) एक \* सभामें प्रधानका आसन प्रहण करके आर्य्यवैद्यकके विषयमें अपने विचार प्रगट करनेवाले हैं । स्वामीजीके चार व्याख्यान फामजी कावसजी इन्स्टीटयूट हालमें, दो श्रीयुत गोकुलदास तेजपाल हाईस्कूलके हालमें और एक भाटिया महाजन हालमें हुए हैं । इनमें चार स्वतंत्र रीतिसे, एक वृद्धिवर्षक समाकी ओरसे, एक गोपालनसमाकी ओरसे और एक वालखिल्य वंशज्ञानवर्धक सभाकी ओरसे हुआ है । इनके प्रत्येक व्याख्यानमें मुम्बईनगरके अप्रणी पुरुषोंने प्रधानका स्थान स्वीकार किया इससे जानना चाहिये कि स्वामी जीके भाषण साधारण नहीं हैं। परन्तु माननीय हैं। स्वामी जी आर्थ-समाजी हैं और उसके उपदेशकोंके समान व्याख्यान देते हैं । इनके विचार परिपक्ष हो चुके हैं। कितनीही बातोंमें ये स्वामी स्वामी दयानन्दजीसे मेल खाते हैं और वन्होंके नियमोंके अनुसार बोलते हैं । स्वामीजीके सब भाषण हमने सुने नहीं । परन्तु दो तीन भाषण सुननेका लाभ उठाया है। उससे हमें यह जान पडा कि उपनिषदोंमें सिद्ध कियेहुए, और गीताआदिमें प्रमाणस्वरूप मानेहुए नियमोंसे स्वामीजीके विचार किन्हीं अंशोंमें भिन्न हैं। परन्तु सामान्य बोध मान्य और आदर-णीय है, यह सामान्य बोघ वर्तमानमें विह्वल हुए मनुष्यको प्रहण करने योग्य है। मुम्बईके दैनिक पत्र प्रमाकर, जामेजमशेद, मुम्बईसमाचार, मुम्बईवैभव और साप्ता-हिक भीमसेन आदि अनेक पत्रोंने स्वामीजीके सचित्र जीवनचरित्र प्रकाशित किये

<sup>\*</sup> यह समा फ्रामजी कावसजी इन्स्टीटचूटमें हुई और वैद्य मणिशंकर गोविन्दजी व्याख्याता थेर्।

और उनके व्याख्यानोंका पूर्ण विवरण अपने पत्रोंमें प्रकाशित करते रहे। मुम्बईमें स्वामीजी अगस्तके अन्ततक रहे और उपरि लिखित व्याख्यानोंके अतिरिक्त निम्न व्याख्यान और दिये।

| संख्या | तारीख.  | विषय.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | प्रबंधकर्ता.                   | स्थान.                                  | प्रधान.                     |
|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 9      | 9-6-98  | वैश्यके घर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बाँवे पीस गुड्स<br>Association | सेठ मूलजी<br>जेठा, कापड<br>मार्केट हाल. | सेठ धर्मसी सुन्दरदासजी      |
| 3      | 90-6-98 | देशाटन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्वतंत्र                       |                                         |                             |
| 3      | 92-6-58 | वैदिकधर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                | फामजी कावस-<br>जी इन्स्टीटचूट           | डाक्टर मोरेश्वर जी. देशमुख, |
| 8      | 36-6-88 | संसारसुख<br>साधन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | बुद्धिवर्षक<br>सभा             |                                         | सेठ मनसुखराम सूर्यरामजी.    |
| 4      | २५ ८-९४ | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |                                |                                         |                             |

स्वामीजीके व्याख्यानोंमें मुम्बई नगरके विद्वान् और प्रतिष्ठित मनुष्य बहुत आते थे। मुम्बईसे स्वामीजी हैदराबाद (दक्षिण) की समाजके निमंत्रणपर वहां चले गये।

दक्षिण हैदरावा-दमें वैदिक धर्म-का प्रचार.

हैदराबादमें महर्षि दयानन्दजीके शिष्य प्रज्ञानक्ष स्वामी गिराननन्दजीके उपदेशोंसे मार्च १८९२ में आर्य्यसमाज स्थापित हुई थी। इस प्रकार जब स्वामीजी वहां गये तो समाजका तीसरा वर्ष चळ रहा था। पौराणिक पंडित हरिकेशव पंचपक्षीने " पुरुषोत्तमसमाज " नामक एक समा आर्य्यसमाजके विरोधमें बना

रक्की थी, जिसका उद्देश आर्थ्यसमाजरूपी बालकको उसके बालकपनमेंही नाशमें मिला देनेका था। आर्थ्यसमाजकी ओरसे पंडित बालकृष्णजी शर्मा अपनी शिक्षअनुसार इसको इड बनानेमें प्रयत्नशील थे। एक शास्त्रार्थ में। (१) अद्वेतसिद्धान्त, (२) मृतक आद्ध (३) मृतिपूजा इन तीन विषयोंपर हो चुका था। यह शास्त्रार्थ अनुमान एक मासतक लेखबद हुआ। आर्थ्यसमाजकी ओरसे पंडित बालकृष्णजी शर्मा और पौराणिकोंकी ओरसे ज्योतिषी हरिकेशवजी पंचपक्षी थे। श्रीमान् म० रघुनाथागरीजी तथा श्रीमान् म० कोलाचलम् नरिसंहरावजी अध्यक्ष थे। शास्त्रार्थ होनेके पधात् दोनों अध्यस्त्रीन एकमतसे आर्थ्यसमाजका विजय सव लोगोंको विदित किया। इसप्रकार आर्थ्यसमाजके साथ शास्त्रार्थेमें पराजित होकर ज्योतिषी पंचपक्षीजीको अत्यन्त कोध आया और उन्होंने उत्तरमारतसे पंडित गोकुलप्रसाद हमजवां नामक पौराणिक पंडितको बुलाया

और उनसे आर्य्यसमाजके सिद्धान्तके विरुद्ध व्याख्यान कराना प्रारम्भ किया । जिस हिन पंडित गोकुलप्रसादजी हैदरावादमें आकर आर्यसमाजके विरुद्ध व्याख्यान देने लगे. उसी दिन आर्य्यसमाजने रिजस्टर्ड पोष्टद्वारा शास्त्रार्थके लिये आह्वान-पत्र उनको भेज दिया; परन्तु उन्होंने उसको नहीं स्वीकारा । इसके पश्चात् राजा शिवराज बहादुरने अपनी डेवढीमें अपनी अध्यक्षतामें " मूर्तिपूजा " इस विषयपर आर्य्यसमाजके पंडित वालकृष्णशर्मा और पौराणिक पंडित गोकुलप्रसाद इन दोनोंमें शास्त्रार्थ करानेके लिये दोनों ओरके पंडितोंको बुलवाके वडी सभा की जिसमें राजासाहबने कहा कि हरएक पंडितको अपना भाषण हरएक बार केवल तीस मिनट कहना होगा । इसपर आर्यसमाजके पंडित बालकृष्णशर्माजीने कहा कि "हमारा सिद्धान्त कहनेके लिये हमको तीस मिनटोंकी आवश्यकता नहीं है: क्योंकि हमारा मन्तव्य यह है कि चारों मूलवेदोंके मंत्रोंमें कहीं भी मूर्तिपूजाका विधान नहीं है. सूर्तिपूजा करना वैदिकधर्मके विरुद्ध है, अतएव प्रतिपक्षीको यह सिद्ध करना होगा कि वेदमें मूर्तिप्जाका विधान है, अर्थात् मूर्तिपूजाविधायक वेदमंत्रोंका प्रमाण प्रति-पक्षीको देना होगा, तदर्थ हम उनको आह्वान करते हैं कि दे अपने मंत्र सभाके सामने रक्खें । इसके अनन्तर पंडित गोकुलप्रसादजी पौराणिक प्रमाणोंको उद्भृत करते हुए दो घंटोंतक व्याख्यान देते रहे। अध्यक्षकी तीस मिनिटोंकी आज्ञाका उल्लंघन करके दो घंटोंतक व्याख्यान देकरभी एक वेदमंत्रका मूर्तिपूजा समर्थक प्रमाण न दे सके । इससे सर्व समाजनोंको विदित हुआ कि आर्य्यसमाजका पक्ष सत्य है । परन्तु पंडित गोकुलप्रसादजीके पास मूर्तिपूजाविधायक एकमी वैदिक प्रमाण नहीं है। इस त्रुटिको देखकर ज्योतिषी पंचपक्षीजीके लोगोंने करतलध्वनिका प्रारम्भ किया और " शेषं कोपेन पूरयेत्" इस वाक्यानुसार आर्य्यसमाजके पंडितको उत्तर देनेके लिये पांच मिनिटभी न दिये, अर्थात अध्यक्ष महाराजकी आज्ञाकी परवाह न करतेहुए अन्तमें पौराणिकपक्षी लोगोंने गड़बड़ की, और इस प्रकार सभा विसर्जन होगई । इस दुवारा पराजयके कारण पंचपक्षीजी अपने आपेमें नहीं रहे । ज्योतिषी होनेके कारण उनका समागम प्रायः रियासतके अधिकारियों में भी होता रहता था इसका उन्होंने अनुचित लाम उठाया और आर्प्यसमाजके विरुद्ध यथाशक्ति उत्तेजना फैलाते रहते । इसी अवसरमें स्वामीजी यहां पधारे और ३० से अधिक व्याख्यान दिये ।

(१) ता० ११-९-९४ मंगळवारको श्रीमान् राय वन्सीळाळ साहबकी डेवढीमें "मोक्षसाधन" विषयपर अध्यक्षस्थानपर श्रीमान् सरिश्तेदार विश्वनळाळजी साहब थे। व्याख्यानके अन्तमं बहुतसे लोग कहने लगे कि हम तो सुनते थे कि आर्य्यसमाज-धर्म द्वारा है और आर्य्यसमाजके व्याख्यान सुननेसेही मनुष्यका धर्म चला जाता है, परन्तु आर्य्यसमाज तो केवल हमारे धर्मकी स्थापना कर रहा है। हम अभी तक उलटाही सुनते थे, इस व्याख्यानमें प्रायः सब अच्छे २ विद्वान् उपस्थित थे।

- (२) दूसरा व्याख्यान ता० १२-९-९४ बुधवारको " ब्रह्मविद्या " विषयपर सिकन्द्रावादमें वहांके प्रसिद्ध वकील श्रीमान् रामचन्द्र पिल्लेने सार्वजनिक हालमें करवाया। उक्त वकील साहव आर्य्यसमाजी थे । स्वामीजीके इस व्याख्यानमें प्रायः सब सरकारी अधिकारी आये थे । अध्यक्षस्थान श्रीकृष्ण अयंगार वकील मद्रास हाईकोर्टने मूित किया था । व्याख्यानके अन्तमें अध्यक्षसाहबने बडे आवेशसे कहा कि जिन लोगोंने अविद्यावश होकर वैदिक आलंकारिक विद्याको न जाकर वैदिक शब्दोंके गलत मायने किये हैं, उन सब गलत मायनोंको दिखाकर वेदोंका सचा अर्थ आजकल आर्य समाज मात्र दिखा रहा है। इस कथनपर सब समासदोंने बडी धूमके साथ तालियोंकी गरजसे अपनी सम्मति प्रकट की। विशेषता एक यह थी कि समापितजी पौराणिक पक्षके थे, अन्तमें इन्होंने कहा कि "में सुनता था कि हजारोंमें एक पण्डित होता है परन्तु ब्रह्मचारीजी महाराज सरीखे तो लाखोंमें एक होते हैं। अब में अपने और सब समासदोंकी ओरसे श्री० ब्रह्मचारीजीसे प्रार्थना करता हूं कि आप यहां जबतक रहें तबतक हम सब लोगोंको वैदिक धर्मोंपदेशसे कृतार्थ करते रहें "अध्यक्ष महोदयकी इस प्रार्थनाके अनुसार एक व्याख्यान शनिवार २२-९-९४ को इसी स्थानपर होना निश्चय हुआ।
- (३) तीसरे व्याख्यानका विषय "ऋषियोंका उपदेश" था। यह व्याख्यान वृहस्पतिवार ता० १३-९-९४ को श्रीमान् पापामल चुनीलाल सेठके हालमें हुआ। समापति श्रीमान् पंडित तीर्थरामजी वकील थे। इन्होंके यहां स्वामीजी ठहरे थे।
- (४) ता॰ १४-९-९४ शुक्रवारको सन्मार्गदर्शक क्रबमें मेडिकल कालेजके विद्यार्थियोंने स्वामीजीका "मतुष्यजन्मकी सार्थकता " इस विषयपर व्याख्यान करवाया । अध्यक्षस्थान श्रीमान् डाक्टर # अघोरनाथ चहोपाध्याय साहबने भूषित किया या । व्याख्यानके अन्तमें अध्यक्ष महोदयने कहा कि "आजके व्याख्यानमें श्री॰ ब्रह्मचारीजी महाराजका ऐसा सारगर्भित कथन था कि जिसको अच्छे प्रकारसे वर्णन करना मुझसे दुस्तर है"। सभा विसर्जन होने पश्चात् कालेजके विद्यार्थियोंने अपने क्रबमें वेदे आदर सत्कारके साथ श्रीस्वामी विस्वेश्वरानन्दजी और स्वामीजीको भोजन करवाके निम्न खिखत मानपत्र दिया:—

श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य्य आर्यधर्मप्रचारक श्रीस्वामी विदेनेद्वरानन्द सरस्वतीजी व श्रीव्रह्मचारी नित्यानन्दजी संप्रति वास्तव्य मागानगर (हैदराबाद) प्रान्त तैलंगण, इनकी सेवामें, हम हैदराबाद मैडिकल कालेजके दाक्षिणात्य विद्यार्थी और उनके बेही विनती करते हैं कि आपके विषयमें हमारे मनमें स्थित जो पूज्य बुद्धि है, उसको

<sup>े</sup> व महादेय वर्तमान समयकी कवयित्री ग्रूरोप व आयावतंमें प्रसिद्ध श्रीमती सौ. सरोजिनी वाईके पिता थे।

व्यक्त करनेका यह सुयोग आया है, तदनुसार हम अत्यन्त नम्रतासे उस पूज्य बुद्धिको अकट कर आपको यह मानपत्र समर्पण करते हैं कि-

9 यहां आर्यसमाजकी स्थापना होनेसे आपके दर्शनकी सबके। इच्छा थी, चह आपके आगमनसे पूर्ण हुई और इतर प्रान्तोंकी अपेक्षा यद्यीप आपके दर्शनका स्त्रम हमको पीछेसे हुआ, तथापि आपने अभेदद्दिसे हमको अन्योंके समानहीं अपने ज्ञानभंडारका स्त्रम करा दिया, इस विषयमें हम आपके वहुतही ऋणी हैं।

२ आपकी कृतिसे भारतपुत्रोंकी आध्यात्मिक और आधिमौतिक उन्नतिका उत्कर्ष हो रहा है, यह हम अच्छेप्रकार समझते हैं। और उसके वारेमें हम आपके अत्यन्त कृतज्ञतापूर्वक ऋणी हैं।

३ आर्प्यसमाजकी स्थापना होनेके पश्चात् पंजाव और राजपुताना इनमें कितना प्रगमन हुआ है, यह सब लोग जानते हैं और आगे जब कोई आर्प्यावर्तका इतिहास लिखेगा तब आपकी कृतिका उल्लेख उसमें हुए बिना नहीं रहेगा ऐसी हम सर्वोकी पूरी समझ हुई है।

४ हम महाराष्ट्रीय दाक्षिणात्य यद्यपि विशिष्टनामसे आर्थ्यसमाजमें दाखिल नहीं हैं, तथापि हम आर्थ्यसमाजके होकरके आपकी कृति समझते हैं, और हमारा बर्तावभी आपके कृत्यनुसार होकर किसी प्रकारसे विरोधी नहीं है, और न प्रतिक्रियामी करता है।

५ हमारी ऐसी पूरी आशा और समझ हुई है कि कालाविष सब आय्यीवर्त आर्य्यसमाजरूपी शान्त और पह्नवयुक्त वृक्षके नीचे राष्ट्रेक्यरूपी मिष्ट फलका स्वाद लेता रहेगा ।

६ परन्तु राष्ट्रेक्टय होनेके लिये एक लिपि यह अनेक साधनोंमें एक प्रधान साधन है, व वालबोधलिपि स्वच्छ व सुन्दर होनेके कारण आर्व्यसमाजमें प्रचार करनेका आपकी ओरसे प्रयत्न होगा ऐसी हमको पूरी आशा है।

अन्तमें हमलोगोंकी प्रार्थनाको आपने मान देकर छुना, हमारा स्थान और मन पवित्र किया इसलिय हम सब आपके नम्रतापूर्वक ऋणी हैं।

(१) ह॰ नरहर शिवराम परांजपे. (७) ह० यशवन्त गोविन्द जोशी.

(२) ह॰ नरसो रामचन्द्र वैद्य. (८) ह॰ कल्याणराव. (३) ह॰ प्रह्वाद एकनाथ बाब्रेकर. (९) ह॰ व्यंकटराव.

(४) ह० लक्ष्मण गोविन्द जोशी. (१०) ह० रामचन्द्र विष्णु गोरे.

(५) ह॰ माधव रामकृष्ण शतवारकरं (११) ह॰ अंबादास गणेश सुशरीफ. (६) ह॰ विन्तामण हरी गोखले. (१२) ह॰ गंगाधर सखाराम पारखी.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

हह

(५) ता० १८-९-९४ मंगळवारको स्वामीजीका पांचवां व्याख्यान "जीवात्मा विषयपर यंगमेन सोसायटीकी ओरसे हुआ। समापतिके आसनपर बाबू निशिकान्त डाक्टर आफ् फिळासफी मृत पूर्व प्रिन्सिपळ गवर्नमेन्ट काळेज हैदराबाद विराजमान थे। इस व्याख्यानमें स्वामीजीने इंग्रेजी तथा संस्कृत साइन्स और फिळासफीसे यह अच्छे प्रकार सिद्ध कर दिखाया कि प्रकृतिजनित जितने पदार्थ हैं उनसे मिन्न जीवात्मा एक नित्य पदार्थ है, और वह एकही अनेक प्रकारके शरीर धारण करके अपने कमीजुसार मुख दु:ख भोगता है.

(६) ता॰ १९-९-९४ बुधवारको फिर यंगमैन सोसायटी हालमें उक्त सासाइ-टीकी ओरसे "मानवक्टत्य" विषयपर व्याख्यान हुआ श्रीमान् विष्णु भास्कर बी. ए. एल. एक. बी. वकील हाईकोर्ट आजके दिन समापति थे। आजके दिन यहाँके बढे २ वकील अन्य भी सरकारी बढे २ अधिकारी सभामें विराजमान थे। स्वामीजीकी प्रासंगिक बक्तासे लोग बहुत प्रसन्न हुए, इस व्याख्यानमें इतनी भीड़ थी कि बहुतसे अच्छे २

बी. ए. एस्, ए. सरकारी लोग स्थानामावसे खंडे होकरही सुनते थे.

- ( ) ता २०-९-९४को सिकंदराबादमें "वर्णश्रमधर्म " विषयपर व्याख्यान एक बढ़े हालमें यहांकी एक सोसाइटीकी ओरसे हुआ। अध्यक्षस्थानको श्रीमान् कृष्ण अयंगार वर्षाल मद्रास हुईकोर्टने सुशोभित किया। आजके दिनमी स्वामीजीने ऐसा युक्तिप्रमाण विभूषित व्याख्यान दिया, कि किसीकोमी बुरा मालूम न हुआ। प्रायः सबोंको, कर्मानुसार वर्णव्यवस्थाकी प्रथाको सराहनाही पड़ा। उक्त व्याख्यानमें एक यूरोपियन श्रीडर मिस्टर वाटनवर्गमी आये थे, ये हिन्दीभी जानते थे, इन्होंने व्याख्यानके अन्तमें अत्यन्त हर्षित होकर कहा कि "आज जो स्वामीजी महाराजने लेकचरमें द्रजीलों और इल्मी किताबोंसे वयान किया है उसपर कोई मज़हववाला ऐतराज नहीं कर सकता, इसलिये हम सबोंको लेकचरारसाहबका बढ़ी ख़ुशीके साथ शुक्रिया अदा करना नाहिये।"
- (८) ता॰ २१-९-९४ ग्रुक्रवारको आर्घ्यसमाजमें " धर्मरक्षा " विषयपर व्याख्यान हुआ। अध्यक्षस्थानपर श्रीमान् डाक्टर श्रीनिवासरावजी विराजमान थे।
- (१) ता॰ २२-९-९४ शनिवारको फिर सिकंदराबाद पीपल्सहाउमें "ईश्वर और जगत्से हमारा क्या सम्बन्ध है," इस विषयपर व्याख्यान हुआ। प्रबन्धकर्ता श्रीमान् रामचन्द्र पिल्ले वकील हाईकोर्ट थे। अध्यक्षपदवीको श्रीमान् कावसजी पारसी वकीलने स्वीकृत किया था। आजके व्याख्यानमें अच्छे २ विद्वान् थे। व्याख्यानके अन्तमें यहांके एक बढे मुसलमान सौदागर सैय्यद जैनुल आवहीनने कहा कि स्वामीजीका लेक्चर ऐसा है कि इससे सब मजहववालोंको इत्तिफाक है और ऐसे लेक्चर सुननेमें कम आते हैं, स्वामीजीका लेकचर इस तरहका है कि इसका सबोंको पावन्द होना पढेगा और हम सबको स्वामीजीका शुकर अदा करना चाहिये।

(१०) ता० २३--९--९४ को बुलारममें " वेदशास्त्रोंकी हमारे लिये क्या शिक्षा है " इस विषयपर हुआ। आजके दिन श्रीमान् सोहनलालजी समापति थे।

स्वामीजी हैदराबादमें २--९-९४ को आगये थे। ऊपर विस्तारमय केवळ दस व्याख्यानोंकाही संक्षिप्त विवरण दिया गया है, इसी प्रकार शेष २० से आधिक व्याख्यान हैदरावादके भिन्न २ स्थानोंमें प्रतिष्ठित पुरुषोंकी अध्यक्षतामें (जिनमें नवाब जफरजंग वहादुर, नवाव इमदादुल् मुल्क, श्रीमान् कृष्णमाचार्य्य वकील, नवाव सैय्यद हुसेन बिल्प्रामी अध्यक्ष शिक्षाविभाग आदि गण्यमान पुरुष थे ) हुए। इधर पौरा-णिक पंडितोंकी दशा विचित्र थी, वे दुःखी हृदयसे देखते थे कि उनका फैळाया हुआ जाल छिन्न भिन्न होता जा रहा है, जनता (वह मूर्ख जनता भी जो कि उनके झांसेमें आकर उत्तर भारतके पंडित गोकुलप्रसादजीसे शास्त्रार्थ करते समय ं हा हू ' करके आर्य्यसमाजके पंडित वालकृष्णजी शर्माको वोलनेका अवसर दिये विनाही " सनातनधर्मकी जय " के नारे करती सभास्थानसे उठ खडी हुई थी और थोडा वहत इन्हें ढाढस बंधाती थी ) प्रतिष्ठी नहीं करती । सारांश, उनकी आजी-विकार्नेभी घुन लगता दिखाई पड़ा । तव वे इस आपत्तिसे छुटकारा पानेके लिथे निराश होकर उपाय सोचने लगे । उन्हें और सर्वसाधारणको यह निश्चय होगया कि शास्त्रार्थं करके विजय नहीं पासकते । तव इसके अतिरिक्त कि सीधे मार्गको छोड़कर टेढ़े मार्गसे चलना चाहिये और दूसरा क्या उपाय कर सकते थे, इस प्रकार ज्योतिषी पंचपक्षी आदि लोगोंने शास्त्रार्थ करनेका सीधा मार्ग छोडकर शहरके कोतवाल साहवके पास हस्ताक्षररहित गुप्त पत्र भेजनेका दुस्साहस किया। साथही स्थान २ में " सत्यार्थप्रकाश " लेकर मुसलमानोंको दिखाते फिरते कि इस पुस्तकर्य तुम्हारे विरुद्ध लिखा है । पुलिस कमिइनरने स्वामीजीसे पूछा कि सत्यार्थप्रकाशर्में जो कुछ इसलाम और मुहम्मद साहबके विरुद्ध लिखा है, उसके विषयमें आप क्या कहते हैं ? स्वामीजीने कहा यदि वह आपको असत्य प्रतीत हो तो आपको अपने मौलवियों द्वारा उसका खंडन करानेका अधिकार है। उस समय हैदरा-बादके कोतवाल नवाव अकवर जंग वहादुर थे, उन्हें आर्थ्य समाजियोंका कुछ थी परिचय नहीं था, उनके पास जर निपक्षियों के पत्र गये जिनमें यह लिखा था कि. " आर्थ्यसमाजके व्याख्यानोंसे हिन्दू तथा मुसलमानोंका बहुत अपमान हो रहा है, इसका कुछ प्रतिबंध शीघ्र किया जाय, नहीं तो स्रोग बहुत विगर्देगे. इ॰ " कोतवाल साहवने प्रथम म० कामताप्रगादं और पं० वालकृष्णजी वार्माको और पथात् स्त्रामां श्रीविश्वेदवरानन्दजो और स्त्राभीजीको अपने वंगलेपर गुलवाकर सव ' वृत्तान्त पूछा । इसी अवसरमें आर्य्यसमाजने श्रीमान् रामचन्द्र पिल्ले वकील सिकं-दराबाद द्वं रा अपना आशय कोतवालसाहबको विदित किया, उनसे सब वृत्तान्त सुन-कर कोतवालसाहबको पौराणिकोंकी अर्जियोंकी पोल विदित होगई। अन्तमें कोतवाल

साइवने अपना अभिप्राय प्रकट किया कि "हैदराबादके लोग निरे जाहिल हैं, इस लिये आप रेजीडेन्सीमें रहकर सब जगह व्याख्यान देसकते हैं । इस सम्मतिके अनुसार स्वामीजी रेजीडेन्सीमें आकर रहे, पं॰ बालकृष्ण शर्माजी पूर्ववर सिदियंबर वाजारमें रहते थे। ये तीनों उपदेशक पूर्ववत् वैदिक धर्मका उपदेश करते रहे। जब इस सम्मतिके समाचार श्रीमान् रामचन्द्रम् पिह्ने साहबको मिले तो इन्होंने कोतवाल साइबके उपदेशको धर्मोपदेशकोंके लिये अपमानास्पद समझकर यंग मैन, इम्प्रुवमैन्ट सोसायटीके हालमें एक वड़ी सभा करके अपने व्याख्यानमें " स्वामीजी इच्छानुसार वे जिघर चाहें उधर रह सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं " इत्यादि कहकर कोतवाल साइबके उपदेशका निषेध किया । उन्होंने उस समय यह स्पष्टतापूर्वक कहा कि "लोगोंके स्वास्य और शरीर आदि सम्पत्तिका रक्षण करना पुल्लिसका काम है न कि अन्यस्थान पर निशस करो ऐसा उपदेश करना" यह सब १३ रे तक हो चुका था। इसके पश्चात् भी स्वामीजीके व्याख्यान पूर्ववत् होते रहे जिनकी साधारण झलक पाठकोंको इसके पूर्व दिखला चुके हैं । हां, पौराणिक गण इस बातमें तो सफल हो गये कि एक दिन जब पं॰ बालकुष्णजी शहरमें " मूर्तिपूजा " पर व्याख्यान दे चुके थे और श्रोतागण उससे प्रभावित होकर और दो तीन व्याख्यान करानेके विषयमें प्रबन्ध करने पर विचार कर रहे थे कि निजाम राज्यकी पुलिसने विना कोई कारण वतलाये · - अकस्मात् उन्हें रेलमें विठाकर नगरके बाहर कर दिया । यह वृत्तान्त सब शहरमें एकदम फैल गया और लोग पुलिसके इस व्यवहारसे चिकत हो गये । आर्घ्य समाजकी ओरसे इस विषयपर बहुत कुछ आन्दोलन किया गया परन्तु पुलिसकी इस कार्य्यवाहीका लेखबद्ध कारण निजामकी सरकारने नहीं दिया । पंडितजीके साथ ऐसा वर्ताव होनेके कारण छोगोंको यह भी शंका हुई कि कही स्वामीजीके साथ मी यही वर्ताव न किया जावे परन्तु उनके व्याख्यानोंमें किसी प्रकारकी रोक टोक नहीं हुई और जैसा कि पाठक पढ़ चुके हैं स्वामीजी अपना मिशन अदम्य उत्साह और गम्भीरतासे पूरा करते रहे । पंडित बालकृष्णजीके इस अन्यायपूर्ण निष्कासनके २५ दिन पीछेतक स्वामीजीके व्याख्यान होते रहे और अन्तमें आप १७ अक्टूबर १८९४ को सब छोगोंका धन्यवाद छेते हुए बंगले। स्वी भार चले गये । स्वामीजीको पहुँचानेके लिये स्टेशन पर एक हजारसे अधिक आदमी उपस्थित थे जिनमें वे सज्जन भी थे जिन्होंने स्वामीजीके व्याख्यानेंमि अध्यक्षपद प्रहण किया था।

स्वामीजीके आनेके पूर्व जो हैदराबाद आर्थ्य—समाज, ज्यो॰ पंचपक्षी और पे. गोकुल प्रसादके व्याख्यानोंसे कुछ दबसा गया प्रतीत होता था वह स्वामीजीके पथारते समय इतना बल पकड़ गया कि जनता आर्च्यसमाजके प्रचारकको बिदा कर-नेके लिये एक हज़ारसे अधिक संख्यामें आई । हैदराबादसे प्रसात करनेके पूर्व स्वामीजीने महातमा रानडे महोदयको एक पत्र लिखाया

जिसमें उन्होंने अपना विचार मद्रास प्रान्तमें अमण करनेका प्रकट किया । स्वामीजी मद्रास प्रान्तमें किसीसे परिचित नहीं थे अतः रानडे महोदयसे यह भी इच्छा प्रकट की कि वे अपने मित्रोंके नाम स्वामाजीके विषयमें परिचयपत्र भेज दें। हैदरावादसे प्रस्थान करनेके पीछे लाहोरके मित्रविलास आदि पौराणिक पत्रोंने स्वामीजीके विषयमें यह सम्बाद प्रकाशित किया कि निजामराज्यकी पुलिसने उन्हें राजद्रोही समझकर हैदरावाद राज्यसे निकाल दिया है. जिसका खणडन आर्थ्यवर्तादि आर्थ्यसम्जिक पत्रोंने यथोचित रीतिसे करादिया । ता. २०-१०-९४ को स्वामीजी बंगलोर पहुंचे और धर्मशालामें ठहरे, स्वामीजीका यहांपर किसीसे परिचय नहीं था अतः श्रीमान रानडे महोदयके परिचय पत्रोंकी प्रतीज्ञा कररहे थे। इसी बीचमें स्वामीजीको पता लगा कि यहां पर कुछ सज्जन सार्य्य सामाजिक विचारोंके हैं। यहां स्वामीजीका परिचय मिस्टर गणेश सिंहजी रिटायर्ड ंडिपटी कलेक्टरसे होगया । और उन्होंने स्वामीजीको अपने निवासस्थान वंगलोर छावनी में ठहराया । स्वामीजीका पत्र पढकर श्रीमान रानडे महोदयने अपने वंगलोर निवासी मित्रोंको स्वामीजीके आतिथ्य और व्याख्यानोंका प्रवन्ध करनेके लिये लिखा। और स्वामीजीसे इच्छा प्रकट की कि अब आप मद्रास प्रान्तमें पंहच गये हैं अतः वहांसे स्रोटनेकी जल्दी नहीं करें। इस अवसरपर रानडे महोदयने जो उत्तर स्वामीजीके पत्रका 'दिया था उसकी एक प्रति लिपि यहां दी जाती है:--

> Oumbala Hill, Bombay. 16th October, 1894.

#### Reverend Sirs,

As desired in your letter received today, I send herewith a general letter of introduction which you may show to the gentlemen named helow whom you should make a point of seeing as you proceed place to place now that you are in the Madras presidency do not be in a hurry to return soon, but try to see as many places on that side as you can conveniently visit. A general introduction of the sort appeared to me to be more convenient than particular letters to the gentlemen named whom you may or may not find when you visit their places.

The names of the gentlemen whom I wish you to see are:-

- (1) T. Ramchandra Iyre, Second Judge chief Court, Bangalore.
- (2) T. Narsingh Iyangar Darbar Bakshi Mysore.
- (3) Devan Bahadur R. Raghunath Rao, Kumbhkonum.
- (4) The Honourable Rai Bahadur Sabhapati Mudliar, Belari.
- (5) Mr. G. Subhramani Iyre, Editor "Hindu."
- (6) The Honourable Subrabmanya Iyre, pleader, High Court
  Madras.

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

(7) The Honourable Shanker Nair, Pleader High Court, Madras.

(8) Mr. Balwant Rao Sahasrabudhe, Military Finance Superintendent, Triplicane.

(9) Mr. Vijayaragho Charloo, Pleader District Court, Salum.

The other names you can pick up from the gentelemen named Yours Truly,

Sd. M. G. Ranade.

. सारांश.

#### कम्बालाहिल बम्बई १६ अक्टूबर १८९४.

पूज्य महानुमानो,

190

असी कि आजके मिले हुए आपके पत्रमें इच्छा प्रकट की गई है, मैं इस पत्रके साथ एक सार्वजिनिक परिचयपत्र भेजता हूं। इस पत्रको आप ज्यों ज्यों एक स्थानसे दूसरे स्थानको पघारें निम्नलिखित सज्जनोंको दिखला दें। अब जब कि आप मद्रास प्रान्तमें पहुंच गये हैं अतः वहांसे लौटनेकी जल्दी न करें। परन्तु जितने स्थानोंमें आप सुभीते से जा सकें जानेका ज्योग करें। विशेष पत्र लिखनेक स्थानमें एक सार्वजिनिक परिचय पत्र (जैसा कि भेजा जाता है) मुझे सुविधाजनक प्रतीत हुआ, क्यों कि जिन सज्जनोंके नाम पत्र लिखा जावे वे जब आप उनके स्थान पर पधारें मिलें या न मिलें।

उन सब्बनोंके नाम जिनसे मेरी इच्छा है कि आप मिलें ये हैं:-

इन सज्जनोंसे और भी सज्जनोंके नाम आप पूछलें परिचय पत्रकी नकल यह है:-

भवदीय, माधव गोविन्द रानंड

Cumbala Hill, Bombay. 16th October, 1894.

Dear Sir,

I have a great pleasure in introducing Brahmachari Nityanand and swami Veshveshavaranand who are gifted preachers of the Doctrines of Arya samaj. This movement as you know was founded by Pandit Dayanand Sarasvati about twenty years ago and it has secured a very respectable footing in Northern India especially in the Panjab where the Arya Samajes number hundred and fifty and have the followers of very earnest men numbering a thousand. Unfortunately Dayanand Sarasvati died too early about ten years ago, before his work was completed. A number of his disciples have taken upon themselves to

complete the work he had commenced and among these Brahmachari Nityanand and Swami Vishveshavaranand are certainly most gifted. They are both good Sanskrit Scholars and Nityanand knows Englishalso.

As the Madras Presidency has not been visited by the Arya Samaj preachers I suggested to them that they should visit those parts and I am glad to see that they have been able to find time to visit Banglore. They proposed to go to Mysore and further on to Madras. They can only speak Hindi to large audiences but their Hindi eloquence is of a very high order. I am quite sure they will make themselves intelligible to the educated classes and you will find in them very effective preachers of the true Aryan religion. As they are unacquainted with friends there, I have ventured to furnish them with the general introduction. I hope that their mission will be, with your help, successful.

Sd. M. G. Ranade.

# अनुवाद्.

कम्बालाहिल, बम्बई. १६ अक्टूबर, १८९४.

त्रिय महाशय,

बह्मचारी नित्यानन्दजी और स्वामी विक्वेश्वरानन्दजी का (जो आर्थ्य समाजके सिद्धान्तों के प्रशंसनीय उपदेशक हैं) आपको परिचय देते हुए बड़ी प्रसन्तता होती है। यह संस्था (अर्थात आर्थ्य समाज) सम्भवतया आपको विदित होगा, पंडित द्यानन्द सरस्वतीजी द्वारा अनुमान २० वर्ष पहिले स्थापित की गई थी। और उत्तर भारतमें (विशेष कर पंजाबमें जहां आर्थ्य समाजोंकी संख्या ढेढ़ सौ है और एक हजार उत्साही अनुयाथी हो गये हैं) इस संस्थाने प्रतिष्ठित हढ़ स्थान प्राप्त कर लिया है। दुर्भाग्यसे अनुमानतः दश वर्ष पहले दयानन्द सरस्वती अपना कार्य्य पूर्ण किये विनाही परलेकको प्रयाण कर गये। उनके कुछ शिष्य और अनुमाययोंने उनके प्रारम्भ किये हुए कार्य्यको पूरा करनेका मार अपने ऊपर लिया है, और उनमें ब्रह्मचारी नित्यानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्द निश्चय ही सबसे अधिक योग्य हैं। वे दोनोंही संस्कृतके अच्छे विद्वान हैं और नित्यानन्द अंग्रेजी भी जानते हैं, क्योंकि महास प्रान्तमें आर्थ्य समाजके उपदेशकोंका दौरा नहीं हुआ है। मैंने उनसे प्रस्ताव किया कि वे इस प्रान्तमें अमण करें और मुझे प्रसन्तता है कि सन्होंने वंगलोर जानेके लिये समय निकाला। उनका विचार माईसीर और उससे

आगे मद्रास जानेका है, अधिक जनताके सम्मुख वे केवल हिन्दीमें बोल सकते हैं परन्तु उनकी भाषणशिक्त बहुत ऊँची श्रेणीकी है, मुझे पूर्ण निश्चय है कि वे अपना आश्चय शिक्षित समुदायको समझा सकेंगे और आप उन्हें सचे आर्व्यधर्मके अत्यन्त प्रभावशाली उपदेशक जानेंगें। उनकी मित्रमंडली उघर नहीं है, इस लिये मैंने यह सार्वजनिक परिचयपत्र देनेका साहस किया है, मैं आशा करता हूं कि आपकी सहायतासे उनका उद्देश्य सफल होगा।

भवदीय, माधव गोविन्द रानडे.

रानहे महोदयका पत्र आनेके पश्चात् स्वामीजी जस्टिस रामचन्द्र अय्यर द्वितीय न्यायाघीश चीफ कोर्ट बंगलोर और दी. नरसिंह आयङ्गर दरवारवर्शा माइसोर आदि सज्जनोंसे मिले। इन सज्जनोंकी सम्मातिमें इन प्रान्तोंमें हिन्दी समझनेवाली जनताका समाव था। अतः उन्हें खामीजीके उद्देश्यकी सफलतामें भी सन्देह था। इसी धारणासे इन्होंने खामीजीकी सहायता करनेका विशेष उद्योग नहीं किया। परन्तु मिस्टर गणेश सिंह रिटायर्ड हिप्टी केलक्टरके प्रवन्थसे स्वामीजीने बंगलोरके टाउन हालमें व्याख्यान देना आरम्म किया। जनता उन्हें भली प्रकार समझने लगी और परिणाम यह हुआ कि ता॰ १०-११-८४ को बंगलोरमें आटर्यसमाज स्थापित हो गया।

वंगलोरसे खामीजी क्षासपेट गये। यहांका विवरण ता॰ २२ नवम्बर १८९४ के ईवनिङ्ग मेलसे उद्भत किया जाता है:---

Dear Sir,

Please vouchsafe a small space in your valuable journal to the following few lines which must assuredly be gratifying to your large number of readers particularly to the lovers of true religion and the The Arya missionaries, Swami Vishveshvaranand. saraswati and Sriman Nityanand Brahmachary broke their journey from here (Bangalore) to Mysore at Closepet in compliance with an invitation they had already received from certain gentlemen of that place and delivered a lecture in the evening of the 16th instant. The adience was so much charmed with the lecture that they prayed for another lecture being given the next evening and this was done on the 17th. The popular notion is that the people of this country do not understand the Hindi language but it has been tried and proved that when they were once addressed in that. language by the Reverend Brahmcharee they invariably expressed their desire to hear him again and again. The Honoarable Justice Ranade of the Bombay High Court, calls these swami.

the "gifted preachers" of the vedic religion. It is but too true that they are such for the peculiar eloquence with which they impress their ideas on the minds of their hearers, who professedly feel diffident of their own capacity, to comprehend the oration is really admirable. Their preaching is of such a high order, being fraught with philosophical and scientific investigations and supported by authorities from the eminent workers of the vedic period, that every impartial person blessed with sufficient intellectual power to distinguish good from bad, ought to be convinised of the propriety of what they say. Bigotry and irreligiousness may gainsay them, but this will only be an outcome of a suppressed conviction. The advent of the swamis to this part of the country appears to be very auspicious in the interest of its people, the gloom encompassing the latter's conduct in all spiritual physical and social matters will rapidly vanish under the fusion of Aryan principles which they disseminate broad cast over all the human race; a few of their lectures in the civil and military station. Bangalore had the effect of an Arya Samaj being founded on the 10th instant, as is already known to you and the two lectures delivered in Blosepet as stated above resulted in the establishment of a Samaj on the 17th in that place. I dare say some more samajes will soon spring up in this province if the swamis only take the ttrouble to preach the vedic doctrines by visiting the different Centres of the population. This of course will depend on the inclination of the people to hear them.

Perhaps most of your readers are probably not thoroughly conversant with what is an Arya Samaj and what is the duty enjoined in the Samajist members. For the satisfaction of such of your readers I briefly state that an Arya Samaj is an institution where its members meet to preach Vedic doctrines and discuss them for the mutual benefit, and reciprocally inculcate to one another the practice of virtue in all its phases in order to preserve peace and harmony between man and man during life, and secure salvation for the soul after death. The obligation imposed on the samajists con sists in due observation of the 10 Rules.

P. S. Sheshagiri Rao,
Asst. Secy,
Arya Samaj, Bangalore.

19th Nov. 1894.

## श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

## मावार्थ।

त्रिय महाराय,

80.

कृपाकर निम्नलिखित पंक्तियोंको, जो निध्वयही आपके अनेक पाठकोंको (विशेष कर उनको जो सच्चे धर्भ और सच्चे ईश्वरके प्रेमी हैं ) आनन्ददायक होंगे, स्थान दें। कतिपय सज्जनोंके निमंत्रणानुसार आर्घ्यसमाजके उपदेशक स्वामी विद्वेस्वरा-नन्दजी सरस्वती और श्रीमान् नित्यानन्दजी ब्रह्मचारी वंगलोरसे महीशूर जाते समय क्कासपेटमें उतरे । और १६-११-९४ को सायंकालके समय एक व्याख्यान दिया। श्रोतागण इतने मोहित हुए कि उन्होंने दूसरे दिन एक व्याख्यान और देनेके लिये प्रार्थना की। अतः १७-११-९४ के सार्यकालको स्वामीजीका दूसरा व्याख्यान हुआ। सर्व साधारणका विचार है कि इस देशके मनुष्य हिन्दी भाषा नहीं समझते, परन्तु प्रयोग करनेपर यह सफलतापूर्वक प्रमाणित हो चुका है, कि एक बार जहां ब्रह्मचारी-जीने उनके सन्मुख उसी माषामें (हिन्दी) व्यख्यान दिया कि उन्होंने वारम्बार श्रवण करनेकी उत्कट इच्छा प्रकट की । बम्बई हाईकोर्टके जज माननीय रानडे महोदय की सम्म-तिमें ये वैदिक धर्मके "दैव निर्मित उपदेशक" हैं यह अक्षरशः सत्य है। क्यों कि वे अपनी विशेष भाषणशक्तिसे अपने विचार उन श्रोताओं के हृदयमें भी ( जो अपनी समझनेकी शक्तिमें अविक्वास प्रकट करते हैं ) पूर्णतया विठा देते हैं। और इस प्रकारसे समझानेकी शक्ति वास्तवमें प्रशंसनीय है। उनके उपदेश तात्रिक और वैज्ञानिक अनुसन्धा-नोंके उदाहरणोंसे पूर्ण होते हैं। और उनके समर्थनमें वैदिक कालके माननीय प्रन्योंके प्रमाण दिये जाते हैं। इस लिये वे अत्यन्त उच्च श्रेणीके होते हैं और प्रत्येक निष्पक्ष व्यक्ति जिसंमें कि मले और बुरेमें मेद करने योग्य पर्व्याप्त बुद्धि है उनके कथनको पूर्णतया हृदयमें धारण कर हेते हैं। कहरपन और अधार्मिकताके विचारवाले पुरुष चाहे विरोध करें । परन्तु यह केवल संकीर्ण विस्वासवालोंकेही मस्तिष्ककी उपज होगी। स्वामीजीका देशके इस मागमें पधारना यहां की जनताके लिये वड़ा लाभकारी सिद होगा । इसके ( सर्व साधारणके ) आत्मिक शारीरिक और सामाजिक जीवनमें जो अन्यकार छाया हुआ है वह आर्प्यधर्मकी शिक्षाके कारण (जो मनुष्यमात्रके लिये देते हैं ) नाश होजायगा । वंगलोरमें उनके थोड़ेसे व्याख्यानोंके प्रभावसे गत १० नवस्वर १८९४ को आर्य्यसमाज स्थापित होगया और क्रासपेटमें केवल दोही व्याख्यानोंसे (जिनका वर्णन ऊपर आ चुका है) १७-११-९४ को आर्य्यसमाज खुळ गया । यदि स्वामीजी इस प्रान्तके भिन्न भिन्न स्थानोंमें भ्रमण करनेका कष्ट स्वीकार करें तो में सःइसपूर्वक कह सकता हूं कि शीघ्रही और भी बहुतसी आर्यसमाजें स्थापित है। जायँगी । अवस्यही जनताकी खिच इस ओर होना आवस्यक है । सन्भवतया आपके बहुतसे पाठक आर्थ्यसमाज और उसके समासदोंके कर्तव्योंसे परिचित नहीं होंगे उनके सन्तोषके लिये संक्षेपमें यह वतला देना चाहता हूं कि आर्यसमाज वह संस्थ

है जहां उसके सभासद वैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार करते हैं, अपना ज्ञान बढानेके लिये वैदिक सिद्धान्तोंपर विचार और वादानुवाद करते हैं. और इस जीवनमें मनुष्यमात्रमें शान्ति ओर मुखका राज्य हो, और मृत्युके पश्चात् मुक्ति मिले इस उद्देशसे एक दूसरे की सहायता करते हुए सदाचारका जीवन व्यतीत करते हैं । प्रत्येक समाजीको प्रतिज्ञा करनी पडती है कि वह दश नियमोंका पालन करेगा। पी. एस. श्रोषागिरिराव उपमंत्री आर्घ्यसमाज, वंगलोर. क्रास-पेटसे स्वामीजी १८-११-९४ की माईसोर पहुँच गये । और श्रीयुत वेंकट कृष्ण ऐय्या हैडमास्टर मरीमल अप्पा हाईस्कूलके प्रवन्धसे एक वडी उत्तम धर्मशालामें नगरके बाहर ठहरे । इसी धर्मशास्त्रोमें एक असिस्टेण्ट इन्जीनियर साहव भी रहते थे। आपने अत्यन्त आग्रह करके स्वामीजीके भोजनका प्रवन्ध अपने ऊपर लिया। साई-स्रोर्में स्वामीजीका पहला व्याख्यान श्रीमान् वैकटकृष्णऐय्याजीके ही प्रवन्धसे उन्होंके हाईस्क्रलमें हुआ; उसको सुनकर उपस्थित जनताकी सम्मति हुई कि स्वामी-जीके व्याख्यानोंका प्रवन्ध यहां के सुप्रसिद्ध रंगाचार्छ, टाउन हालमें होना चाहिये। इसी प्रवन्धके अनुसार दूसरे दिनसे स्वामीजीके व्याख्यान उक्त हालमें होने लगे । इन व्याख्यानोंके बारेमें ता. २६ नवम्बरका माईसोर हेरल्ड लिखता है "The Arya samaj priests who arrived on the 18th have had a very successful "compaign" in Mysore. Sri Swamy Nityanand delivered a series of public lectures in the town hall in all of which, except perhaps in the first, the huge hall was fully packed from end to end a thing quite unprecedented in Mysore " अर्थात् आर्थसमाज के पुरोहित यहां १८ नवम्बरको पधारे अपने उद्देशमें बहुत सफल हो चुके हैं। श्रीस्वामी नित्यानन्दजीने यहांके टाउनहालमें व्याख्यानोंका क्रम जारी कर दिया है, न्याख्यानके समय यह सुविशाल " हाल " ( सम्भवतया पहले न्याख्यानेको छोडकर ) एक छोरसे दूसरे छोर तक पूरा भर जाता था। यह घटना माईसोरमें अभूतपूर्व है। मद्रासके हिन्दूपत्रके ३०११ के अंकमें स्वामीजीके व्याख्यानों ओर माईसोरमें पंधारनेके बारेमें एक वड़ा लम्बा नोट निकला जिसका सारांश नीचे दिया जाता है:--

"स्वामी नित्यानंद और स्वामी विश्वेश्वरानन्द आजकल माईसोरमें हैं, दोनों स्वामी हिन्दूधर्मप्रन्थोंमें पूर्णतया योग्य हैं। वेदवेदांग और स्पृतियां इनको पूर्णतया विदित हैं। दर्शन, पुराण और इतिहास प्रन्थोंका उन्हें असाधारण ज्ञान है, रंगाचार्लू स्मारक भवनमें उनका व्याख्यान "मनुष्यके कर्तव्य " विषयपर हुआ, उनका एक व्याख्यान ईश्वराराधन विषयपर हुआ। "मनुष्यके कर्तव्य विषयवाला व्याख्यान अत्यन्त प्रभावशाली हुआ, साधारण विद्यार्थीमी उसकी प्रशंसा करतेये। यह व्याख्यान दो घंटोंसे अधिक समयतक होता रहा, और वीचरमें हर्ष और करतळ्यांने होती रहती थी

व्याख्यानकी समाप्तिपर श्रीयुत शामराव M. A. ने ( जो इस सभाके सभापित थे ) व्याख्याताको धन्यवाद दिया और दूसरे दिनके व्याख्यानमें समयसे पूर्व आनेकी इच्छा करती हुई श्रोतृमंडली अपने २ घर गई। "

माईसोरमें स्वामीजीके व्याख्यानोंमें इतनी उपस्थिति होती थी कि हालके ऊपरके बरामदे और खिड़िकयों तकमें आदमी जा बैठते थे फिर भी सैकड़ोंको निराश होकर कोट जाना पड़ताथा। अभी स्वामीजीको व्याख्यान देते हुए पूरा एक सप्ताह भी नहीं होने पाया था कि माइसोर नगरमें इस बातका आन्दोलन होने लगा, कि, ऐसे निद्वान, उदार, और Reasonable संन्यासियोंके व्याख्यानोंसे राज्यके सर्वस्व महाराजाको सवस्य लाभ उठाना चाहिये । क्यों कि माइसोर राज्यमें केवल महाराजाही थे जो स्वामीजीके व्याख्यानोंमें उपस्थित नहीं हुएथे । अन्यथा दीवान, जज, और राज्यके आधिकारियोंसे लेकर व्यापारी, व्कील, जागीरदार और साधारण श्रेणीके सब मनुष्य स्वामीजीके व्याख्यानोंमें अत्यन्त उत्साह और प्रीतिसे पधारतेथे । व्याख्यानोंके समय अध्यक्षका स्थान दीवान, एडवेकिट, हेडमास्टर, न्यायाधीश आदि प्रसिद्ध व्यक्ति प्रहण करते थे। प्रजाके आन्दोलनने वल पाया अन्तमें राज्यके advocate और नगरके प्रति-ष्ठित सज्जनोंने मिलकर उक्त आशयका एक सम्मिलित प्रार्थनापत्र महाराजाकी सेवामें भेजा । जिसमें स्वामीजीके गुणोंका विशेष रूपसे वर्णन किया गया था, और महाराजा साहबसे प्रार्थना की गई थी कि आप इन दोनों आर्थ्य संन्यासियोंसे अवस्य मिलें। इस प्रार्थनापत्रके पहुंचतेही महाराजा साहवने स्वामीजीको बुलवा भेजा । इस प्रकार ता. २८ नवम्बर १८९४ को स्वामीजी महाराजासाहव (माइसोरसे मिलनेके लिये गये। महाराजासाहबसे स्वामीजीकी इस प्रथम मेटका वृत्तान्त अत्यन्त संक्षिप्त रूपमें ता. ५ दिसम्बर १८९४ के हिन्दूपत्रमें प्रकाशित हुआया । वह नीचे दिया जाता है:-

"Swamy Nityanand Brahmcharee has for the last two weeks been delivering a course of lectures on different subjects of religious and social interest. The Dewan and almost all the high officers of the state together with all the leading citizens, showed a great appreciation of the lectures delivered. The Swamy possesses a rare and charming eloquence together with a fund of inexhaustible information. These gifts have made the Swamy an object of great esteem and veneration in Mysore. He had an interview with H. H. the Maharaja. The Swamy when ushered into the presence of H. H. the Maharaja, told him that it gave him the greatest pleasure to have the honour of an interview with His Highness. He told him that while he was in Northern India he used to hear of the enlightened, constitutional and progressive rule of Mysore. He very much wished to pay a visit to this province. He was glad that he not only

had the object fulfilled but was glad to find that all that he hap. heard of the administration of Mysore was founded on truth. He congratulated the Maharaja upon the progress and spirit of reform that characterised his rule all round. His Highness the Maharaja thanked the Swamies for their appreciation and for their kindly paying a visit to Mysore. His Highness told the Swamies that so far as administrative matters were concerned he had nothing to regret. He was however sorry, that in matters spiritual he could not with confidence say that everything was quite satisfactory. opinion that a few preachers of the stamp of the Swamy would contribute greatly to the social and moral elevation of his people. His Highness added that he would extend any encouragement if an attempt was made to teach the general principles of all religious on an unsectarian basis. The Swamy thereupon proposed the establishment of a Darma Vardhini Samaj in Mysore and asked the Maharaja to become its patron. The Maharaja not only readily agreed to comply with the request, but also promised to render him any help necessary to the advancement of the Samaj."

अर्थात् स्वामी नित्यानन्द ब्रह्मचारी गत दो सप्ताहसे धार्मिक और सामाजिक भिन्न २ विषयोंपर व्याख्यान दे रहे हैं । राज्यके दीवान और अन्य वडे २ अधिकारी नगरके नेता और सर्व साधारणने इनकी अत्यन्त प्रशंसा की है । स्वामीजीकी भाषण-शक्ति चमत्कारिक और असाधारण है. और उनके ज्ञानका विस्तार अनन्त है। इन गुणोंसे खामाजीने माइसोरमें महान् प्रतिष्ठा और गौरव प्राप्त किया है । उनकी महा-राजासाहबसे भी भेट हुई । जब स्वामीजी महाराजा साहबसे मिले तो उन्होंने महाराजा साहबसे भेट होनेके कारण बडी प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि जब वे (स्वामीजी) उत्तरभारतमें थे तो माइसोर राज्यकी उन्नत, उच और नियमबद्ध शासन प्रणार्ख्यकी चर्चा सुना करते थे। इस प्रान्तमें आनेकी उनकी वडी इच्छी थी। उन्हें इस बातसे अत्यन्त प्रसन्नता है कि यहाँ आनेसे उनकी केवल इच्छाही पूर्ण नहीं हुई परन्तु जो कुछ उन्होंने माइसोरकी शासनप्रणाठीके बारेमें सुना था उसे अक्षरशः सत्य पाया । आपने महाराजासाहबको उनके उन्नति और सुधारके विचारोंके छिये जो उनके राज्यमें प्रत्येक स्थानमें दृष्टिगोचर होते थे वधाई दी । महाराजासाहवने खामीजीको उनकी इस प्रशंसा और कृपा करके माइसोरमें पधारनेके छिये धन्यवाद दिया। महाराजा साइवने कहा कि "जहांतक शासन सम्बन्धी प्रबन्धकां सम्बन्ध है उन्हें किसी प्रकारका शोक प्रकट करनेका कारण नहीं दिखाई पड़ता परन्तु उन्हें दुःख है कि धार्मिक विषयोंके सम्बन्धमें वे विक्वासके साथ यह नहीं कह सकते कि प्रत्येक वस्तु संतोषजनक है " महाराजासाहबने यह भी प्रकट किया कि स्वामीजीकी योग्यताके थोड़ेसे प्रचारक प्रजाकी सामाजिक और नैतिक उन्नति करनेमें बड़ी सहायता कर सकते हैं । श्रीमान्ने यह भी कहा कि यदि सर्वसाधारणको मत मतान्तरोंका विचार छोड़ करके सब धर्मोंके साधारण सिद्धान्त सिखानेका उद्योग किया जावे तो वे जो कुछ उत्साह दे सकते हैं देंगें। इसपर स्वामीजीने माईसोरमें एक वैदिकधर्मवर्द्धिनी सभा स्थापित प्रस्ताव किया और महाराजासाहवसे उसके संरक्षक वननेकी इच्छा प्रकट की। - महाराजासाहबने न केवल तत्परतासे उक्त प्रार्थनाको ही स्वीकार किया किन्तु स्वामीजीसे कहा कि इस समाजकी उन्नतिके लिये जो कुछ सहायता वे द सकते हैं अवस्य देंगे " इस प्रकार प्रथम ही भेटमें महाराजासाहव स्वामीजीसे मिळ और वार्ताळाप करके अत्यन्त प्रसन्न हुए । इधर रंगाचार्छ स्मारक भवनमें व्याख्यानोंका क्रम निरन्तर जारी था जिनमें महाराजासाहन भी यथानसर पधारा करते थे। जिस वैदिकधर्मवर्धिनी सभाके स्थापित करनेका विचार महाराजासाहवके सन्सुख निश्चय हुआ था उसके संगठन पर विचार करनेके लिये एक विशेष सभा श्रीमान पंडित अन्नायाजी के यहां संगठित हुई जिसमें श्रीस्वामी विस्वेक्वरानन्दजी और स्वामीजीके अतिरिक्त राववहादुर ए॰ नरसिंह अय्यर, सी. वी. शेषगिरि राव, एम. शामराव M.A. ्रेष. मल्हारीराव B. A. ए॰ महादेव शास्त्री B. A. एस. वेंकटरावशास्त्री B. A. और अनेक सज्जन थे । सर्व सम्मतिसे सार्यकालको होनेवाली सभामें उपस्थित • करनेके लिए यह कार्य्यक्रम निश्चित किया गया।

" एक समा जिसका नाम वैदिकधर्मवर्द्धिनी सभा हो स्थापित की जाने, और श्रीमान् महाराजासाहव उसके संरक्षक बनाये औं वें। शेष अधिकारी इस प्रकार निश्चित किये गये:—

श्रीमान् सर शेषान्त्रि अय्यर ्दीवान साहिक महीशूर राज्य-प्रधान.

| (१) श्रीमान् रा. राकचन्द्र अय्यर जजचीफ कोर्ट<br>(२) रावबहादुर रा. श्रीनिवास चार्छ् अधिष्ठाता<br>मुजरा<br>(३) श्रीमान् रा: नरसिंहं ऐअंगार R. A दरवारवक्षी | उपप्रधान      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (१) श्रीमान् अनव्या पंडित<br>(२) ,, एम. ज्ञामराव M. A. र्मेत्री                                                                                          |               |
| श्रीमान् अनय्या पंहित कोषाध्यक्ष                                                                                                                         |               |
| श्रीमान् महादेव शास्त्री B. A.<br>श्रीमान् वेंकटशास्त्री आदि-                                                                                            | पुस्तकाष्यक्ष |
| बन्य सभामें उपस्थित छोकिक (गृहस्थ ) और वैदिक (वेदोंके<br>जाता ) सज्जन जो सभामें सम्मिलित होना स्वीकार को                                                 | सभासद.        |

सभाका उद्देश वेद और शास्त्रपारंगत विद्वानोंकी समिति द्वारा अनुमोदित वैदिक सदाचार का प्रचार और उन्नति करना रक्खा गया ।

निश्चयानुसार यह सब सायंकालको होनेवाली सभामें सुनाया गया और अत्यन्त उत्साह और हर्षसे उक्त सभाकी स्थापना हो गई. सभासदोंकी संख्या सैंकड़ोंसे अधिक हो गई सभाके अधिवेशनोंके लिये महाराजासाहवने निजके उपयोगका स्थान दे दिया था। व्याख्यानोंके अतिरिक्त स्वामीजी प्रथम भेट होनेके पश्चात् प्रायः महाराजा साहब से नित्यही मिला करते थे। स्वामीजीके व्याख्यानोंपर महाराजा सःहव इतने सुग्व हुए कि एक व्याख्यान तो उन्होंने यथावसर सदा छुननेके लिये फोनोग्राफकी चुर्डीमें भरवा लिया था। वैदिकधर्म और आर्य्यसमाजकी और भी महाराजासाह की श्रद्धा अत्यन्त बढ गई । और आपने अपनी उत्तर भारतकी यात्रामें प्रसिद्ध स्थानोंकी आर्य्य समाजोंके देखनेका विचार स्वामीजीसे प्रकट किया और यथोचित प्रवन्थके लिये स्वामी-जीको कह दिया \*। जिससे आर्थ जगत्कीं प्रसन्नताका पार न रहा। महाराजासाहवने अपनी यात्रामें प्रयाग और दानापुरकी समाजोंको देखा और उक्त समाजोंसे अभिनन्दन पत्र प्रहण किये । परन्तु भारत और विशेष कर माईसोरके दुर्भाग्यसे महाराजासाहव जब कलकत्ते पहुँचे तो उन्हें गलरोगने सताया और अन्तमें इसी रोगसे २८-१२-९४ को कलकत्ते हीमें देहत्याग दिया । आर्य्यजगत्में जो आशाएं महाराजाके राज्यमें वैदिक धर्मके प्रचार होनेकी लहलहा रही थीं सब पर तुषार पढ़ गया । स्वामीजीको भी महाराजाके मृत्युसम्वाद सुनकर अत्यन्त दुःख हुआ परन्तु परमात्माकी इच्छाके आगे किसीका चारा नहीं यह जानकर घेर्य्य धारण कर अपने मिशनकी सूर्तिमें लगे रहे पू स्वामीजीके भाषण. विद्वत्ता, उदार और सरल स्वभावका महाराजा साहत्र पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने महलके प्रवन्धकर्ता (House controller) को आजादी कि "स्वामीजीके सामने सब खजाना खोलदो और जो कुछ वस्त लनेकी वे उच्छा प्रकट करें या आजा दें वह उनके स्थानपर भिजवादो । " प्रवन्धकर्ती स्वाभीजीके पास गये और महाराजकी आज्ञा निवेदन की। स्वानीजी महलोंमें आये और महाराजाको उनकी इस असाधारण उदारताके लिये धन्यवाद देकर स्पष्ट शब्दोंमें निनेदन किया कि हम संन्यासी हैं हमें धन नहीं चाहिये आपन जो वैविक धर्म स्वीकार किया. है हमारा परिश्रम एक इसी कार्य्यस सफल हुआ। स्नामीजीके व्याख्यानों-की ख्याति दूर दूर तक फैलगई और श्रीरंगपट्टन आदि आसपासके स्थानोंके अनेक-विद्वान् केवल स्वामीजीके व्याख्यान श्रत्रण करने माइसीरमें आगये। स्वामीजीके व्याख्यानोंकी रिपोर्ट, उनके जी नकी विशेष घटनाएं, माइसोर राज्यके प्रतिष्ठित व्यक्तियोंकी भेट, आदि अनेक रूपसे स्वामीजीके बोरेमें सामयिक समाचारपञ्

<sup>\*</sup> महाराजाके पोप्रामके अनुसार स्वाभीजीने आर्यसमाजामें पत्र भी मेज दिये.

# श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

यथा माईसीर हेरड, ईवनिङ्ग, मेल, हिन्दू, इंडियन सोशल रिफार्मर आदि पत्रोंमें निकला करतेथे । इंडियन सोशल रिफार्मरने अपनी एक टिप्पणीमें लिखाथा—

"There are Swamies and Swamies, Two gentlemen of that denomination have recently been lecturing in Mysore and so far as we have been able to understand them from the report published in the papers, we think they have one or two things to teach to some other Swamies whom we have heard of."

अर्थात् संन्यासी हैं और सन्यासी हैं । इस संज्ञाके दो सज्जन इस समय माईसोरमें व्याख्यान दे रहे हैं । और जहांतक समाचार पत्रोंमें प्रकाशित समाचरोंसे हम समझ सके हैं हमारा निचार है कि इनके स्वामी नित्यानन्दजी और विश्वेश्वरानन्दजीके पास और स्वामियोंको जिनके बारेमें हम सुनते रहते हैं एक या दो बात लिखानेको है। "स्वामीजीके व्यक्तित्व (Personality) की ओर लक्ष्य करके उक्त पत्र लिखता है:—

"A cowl does not make a monk, nor the Kashaya a Sannyasi Of late we are glad to find, some emminent and learned sannyasis have risen up to justify their state to the world. Although we object to celibacy being preached as the highest ideal of life, we readily grant that provided a man or woman feels drawn to a cause or great principle or work, it is their duty to devote themselves to it soul and body. In their cases complete life lies in a union with their highest yearnings."

अर्थात् लम्बा कुरता पहननेसे कोई, साधु और काषाय पहिननेसे कोई संन्यासी नहीं होता। हमें इस बातकी प्रसन्नता है कि संसारमें अपनी स्थितिको न्याय संगत सिद्ध कर-नेके लिये कुछ विद्वान् और प्रसिद्ध संन्यासी प्रकट होने लगे हैं। यद्यपि हम " ब्रह्मचर्य व्रतके जीवनका सबसे उच्च उद्देश्य रखना चाहिये" ऐसे उपदेशोंके विरोधी हैं तथापि यदि कोई पुरुष वा स्त्री अपने आपको किसी महान् सिद्धान्त वा कार्य्यकी ओर खिंचता हुवा पावे तो उसका कर्तव्य है कि वह अपना शरीर और आत्मा उस उद्देशको सिद्धिके अर्थ समर्पित करदे। ऐसी दशामें सम्पूर्ण जीवन उस उच्च उद्देशके साथ एक रस होता है " इसी विषय पर अपने अन्य विचार प्रकट करता हुआ उक्त पत्र फिर स्वामाजीके बारेमें लिखता है:—

"Swami Nityanand is not one of those who will shut their eyes to the greatness of other nations and races or to the faults of our own. "No where in the world" he said "do differences of opinion breed such atred of beach other as in India. This is a sign of uncultivated and barbarous age and it is to be deplored that we who have been noted for a spirit of toleration and resignation should

#### जीवनचरित्र ।

display a spirit of aggressive hostility to one another when nations who some times ago were out and out inferior to us have become our masters, and have begun to set an example of not only emulating but also beating us on our own ground viz., that of pursuing truth by a calm and a dispassionate spirit of inquiry and never hating their opponents and flying away from them, but of mixing with them and learning as much as possible from them. I hope "Continued the Swami" you will cultivate this noble spirit, originally taught by our Rishis, a spirit practically carried out by the founders of different Schools of our philosophy. It is with their spirit that I want every fallen Hindu Aryan to approach the question of marriage in as much as this is the key-stone either of our future greatness or of our extermination." We are happy to be in agreement with every one of the above statements and we should like that some institution should invite the Swamy to lecture in Madras."

अर्थात् स्वामी नित्यानन्द उनमेंसे नहीं है जो कि और जातियोंके महत्वकी ओरसे अपने नेत्र बन्द करलें या अपने दोष न देखें । अपने एक व्याख्यानमें स्वामीजीने कहा " संसार भरमें मतभदके कारण परस्परमें कहीं भी इतनी घुणा उत्पन्न नहीं होती. जित्नी भारतवर्षमें । यह असभ्य और वर्वर समयके चिन्ह हैं और यह शोकका विषय है कि जो त्याग और सहनशीलताके लिये प्रसिद्ध हो चके हैं, वे अब परस्पर इस प्रकार वैरसे वर्ते । विशेष कर जब वे जातियाँ जो कुछ काल पूर्व हमसे अत्यन्त है। नीच थीं हमारी स्वामी बन चुकी हैं । और हमको न केवल प्रतिस्पर्धी वननेकी ही शिक्षा देती हैं किन्तु हमको हमारेही स्थानमें पराजित कर रही है । अर्थात वे सत्यके पीछे शान्तिसे चलती हैं। और खोजके कार्यमें इतनी शान्त रहती हैं कि अपने विरोधीसे कभी घृणा और परहेज नहीं करती, किन्तु उनमें मिल जाती हैं, और उनसे जितना ज्ञान सम्पादन कर सक्ती हैं कर लेती हैं।" स्वामीजीने कहा " मुझे आशा है कि तुम भी अपनेमें इस उच भावकी वृद्धि करेंगे । जिसकी शिक्षा वास्तवमें हमारेही ऋषियोंने दी थी और जिस भावको बर्तावमें भी हमारेही दर्शनकार लाये थे। उन्हींके भाव हैं जिनको में चाहता हूं कि प्रत्येक पतित आर्य्य या हिन्दू विवाहके प्रश्नपर विचार करते समय अपने हृदयमें रखे, क्यों कि यह भाव ही वह कुंजी है, जिसके पालनसे हमारी भविष्यत्में वृद्धि हागी, और उपेक्षा करनेपर नाश हो जायगा " हम स्वामी-जीके इस कथनसे पूर्णतया सहमत हैं और आशा करते हैं कि मदासकी कोई संस्था ·स्वामीजीको उपदेश देनेके लिये बलायगी ।"

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> वे भाव स्वामीजीन अपने " गृहस्थाश्रम " विषयेके व्याख्यानके अन्तिम अंशेर्भे मकट किये थे।

इस वर्ष इन्डियन नेशनल कांप्रेसका अधिवेशन मद्रासमें होनेवाला था अतः कांप्रेसके साथ होनेवाली इंडस्ट्रियल कान्फ्रेन्स, सोशल कान्फ्रेन्स आदि समाएँ भी वहीं थीं। ता॰ २ दिसम्बर १८९४ को स्वामीजीके व्याख्यानके पीछे श्रीमान् वेंकट कृष्ण अइ-च्याने सामाजिक समा (Social conference) के उद्देशोंका वर्णन किया और यह प्रस्ताव किया कि श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजी सामाजिक विषयोंमें असाधारण यित रखनेके कारण इस कान्फ्रेन्सके प्रतिनिधि वन कर जानेके लिये विशेष रूपसे योग्य यित रखनेके कारण इस कान्फ्रेन्सके प्रतिनिधि वन कर जानेके लिये विशेष रूपसे योग्य हैं और जनतासे प्रार्थना की कि वे स्वामीजीको अपना प्रतिनिधि चुनें। सबने एक मत होकर इसका समर्थन किया और यह निश्चय हो गया कि स्वामीजी सोशल कान्फ्रेन्समें सारे माईसोर प्रान्तके प्रतिनिधि होकर पषारेंगे। वम्बई आर्य्यसमाजने भी इसके कुछ दिनों पहले अपने नैमित्तिक अधिवेशनमें स्वामीजीकोही प्रतिनिधि चुना था। एक दिन जब स्वामीजी व्याख्यान देकर अपने स्थानको जारहे थे तो एक सद्गृहस्थ पंढितने स्वामीजीकी गाड़ी मार्गमेंही रोकदी और उन्हें अपने घर ले जाकर आतिथ्य सत्कार किया। इनकी स्वी संस्कृतकी विदुषी थी। उन्होंने स्वामीजीकी प्रशंसामें तत्काल ही निम्न लिखित स्वेशक कहे:—

अष्टांगयोगनिरतो यतिसार्वभौमः।
दुर्वाद्खण्डनविधौ चतुरोयमद्य ॥
यस्मात्समस्तजनदृष्टिपथं जगाम ।
गायन्ति तद्यतिपतेरवदानपद्यं ॥
विमले कमलवनयुते परमो हंसो निवसति हि मानसे।
संप्रति तद्विपरीतं मानसमस्मिन्निवसति तत् "॥
महीद्यूरपुरे राज्ञी कलाशाला कलार्थिनी।
दुर्सिहार्य्यकटाक्षेण जानकीति नमस्यति "॥

इस प्रकार १८ नवस्वर १८९४ से ६ दिसम्बर ९४ तक माइसोरमें राजासे लेकर रङ्क तकके हरयमें वैदिक धर्मका सन्देश पहुंचाकर स्वामीजीने प्रस्थान किया। स्टेशनपर नगरकी जनता पहुंचानेके लिये आई । उस समय एक अद्भुत हरय था । समस्त नगरिनवासी स्वामीजीके प्रस्थानका समय निकट आया जान दुःखी प्रतीत होते थे । नगरेक प्रतिष्ठित गृहस्थोंने अनेक प्रकारकी वस्तुएं मेट स्कल्प स्वीकार करनेके लिये स्वामांजीके सम्मुख प्रस्तुत की । परन्तु स्वामीजीने उनके प्रेमका आभार मानते हुए समयोचित उपदेश देकर उन सबको लेना अस्वीकार किया । स्वामीजीके उपदेशसे निक्तर होकर अन्तमें सबने प्रार्थनाकी कि "महाराज कुछ रेशमी धोतियां तो आप अवस्य प्रहण करें और उन्हें ही धारण कियां करें, क्योंकि आप संन्यासी हैं । यदि आप इस प्रान्तमें रेशमी वस्न नहीं पहनेंगें तो यहांकी

अनता आपका आदर नहीं करेगी, प्रचारमें वाधा पड़ेगी, और जिस उद्देशकी पूर्तिके लिये आप इतना श्रम उठा रहे, हैं वह पूरा नहीं होगा; सूती वस्त्र पहने हुए आपको जो कोई देखेगा, वह आपको शह समझेगा। विशेषकर ब्राह्मणसमुदाय तो आपको स्पर्श करनेमें भी संकोच करेगा । और इन प्रान्तोंमें ब्राह्मणोंका वल अधिक है। इस लिये अधिक नहीं तो कमसे कम ४ रेशमी घोतियां तो आप अपनेपास अवस्थ रक्खें। " स्वामीजोने अपनी स्वभावजन्य सरलतापूर्वक यह कहा कि हमारा उद्देश्यही इस प्रकारको निस्सार और आडम्बरपूर्व पोपलीलाके नाश करनेकेका है, इस लिये हमें इन घोतियोंकी आवश्यकता नहीं और घोतियाँ लौट दी। राजा और प्रजा दे नोंसे सम्मानित होकर स्वामीजी माइसोरसे पथारे । मार्गमें श्रीरङ्गपट्टनमें-ही वहांके डिप्टी कांमश्रर और अन्य सद्गृहस्योंने इन्हें आप्रहसहित उतार लिया और. स्वामीजीको अत्यन्त सत्कारपूर्वेक निवासस्थानपर ठहराया । यहाँ भी स्वामीजीके ४ क्याख्यान हुए और परिणामभें समाज स्थापित हो गया । श्रीरङ्गपट्टन ऐतिहासिक स्थान है। हैदर अली और टिपू सुलतान जब मैसूरका शासन करते थे, तब यह उनकी राजधःनी था । इसका किला और महल आदि अनेक प्राचीन स्मारक अपनी वर्तमान दशामें भी दर्शनीय हैं। प्रत्येक यात्री जो दक्षिण भागतकी यात्रा करता है, श्रीरङ्गपट्टन अवर्य आता है और इन स्थानोंको अवर्य देखता है। स्वामीजीने भी इन सक स्थानीका देखा और भारतके अतीत शिल्पका महत्त्व देखकर जो कुछ विचार उनके हृदयमें उन्पन्न हुए होंगें उनको पाठक स्वयं अनुभव कर सकते हैं। श्रीरङ्ग-पटनसे स्वामी जी बंगलोर आये । यहां बंग और नगरके राजकर्म चारियोंने स्वामी-जीको नगरमें निवास करनेके लिये अत्यन्त आग्रह किया; स्वामीजी यद्यपि अपने पूर्वपरिचित मिस्टर गणेशसिंहजी रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टरके यहां बंगलोर छावनी में ठहरनकी स्वीकृति दे चुके थे, परन्तु नगरनिवासियों के आप्रहसे नगरमें ठहरे । नगरमें स्वामीजीके व्याख्यानें।का प्रवन्ध एक विशाल स्थानमें किया गया । नग्रकी जनता स्वामीजीके दर्शन करने और व्याख्यान सुननेके छिये उमड़ी आती थी और व्याख्यान देनेके विशाल स्थानमें थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं रहती थी। श्रीमान् रानडे महोदयंके जो मित्र स्वामीजीको हिन्दीमें भाषण करनेके कारण सहायता देनेमें शिथिल थे अब झासपेट, माईसीर और श्रीरंगपहन आदि स्थानोंमें खामाजीकी सफलताके समाचार जानकर स्वामीजीके पूर्ण प्रेमी हो गये। और उनके हृदयपर यह दृढतासे अंकित हो गया कि-हिन्दीही एक भाषा है जो भारतभरमं चाहे कोई प्रान्त हो, सरलतापूर्वक सबसे अधिक बोली और समझी जा सकती है। केवल तामिल और कनाड़ी जाननेवाले भी यह कहते सुन गये कि हम स्वामीजिक ट्यास्यानोंके सुनने और उनका आशय हृदयङ्गम करनेमें कोई

अङ्चन प्रतीत नहीं होती। बहुतसे सजन (जो स्वामीजीके प्रथम आगमन-समय यह जानकर कि स्वामीजीके व्याख्यान हिन्दीमें होंगे और हम हिन्दी नहीं समझ सकेंगें व्याख्यान सुनने नहीं आये थे) यह कहते थे कि हम नहीं जानते थे कि स्वामीजीकी हिन्दी इतनी सरल है और उसमें संस्कृत शब्दोंका पूर्ण आश्रय लिया जाता है। स्वामी-जीके व्याख्यान बड़े प्रभावशाली हुए, और आर्व्यसमाजने अच्छी शक्ति प्राप्त की। यह असिद्ध सत्य है कि ईसाई मिशनिरियोंको जितनी सफलता महास प्रान्तमें हुई, उतनी मारतके और किसी प्रान्तमें नहीं हुई है; इसका कारण वहांकी बाह्मण जातिका इतर वर्णोसे कुव्यवहार है। मद्रास प्रान्तमें वैदिक धर्मके प्रचारके लिये आर्थ जनताका ध्यान आकर्षित करनेके लिये जो लेख स्वामाजीने आषाढ और श्रावण १९६७ वि०के भारतो-द्यमें प्रकाशित कराया था उसमें मद्रास प्रान्तकी धार्मिक अवस्थाका वर्णन इस प्रकार किया है।

" मद्रास प्रेसीडेन्सीके भिन्न २ प्रान्तोंमें ५ भाषाएं बाली जाती हैं-यथा हैदराबाद -राज्यमें व उसके आसपासके बृटिश राज्यमें तिलगु भाषा बोली जाती है, मद्रासके आस-पाससे लेकर रामेश्वरतक द्राविडी भाषा [ जिसे अरवी ( अरबी नहीं ) तथा टामिलमी कहते हैं ] बोली जाती है, मैसूर प्रान्तमें व उसके निकटवर्ती देशों में " कर्णाटक " उर्फ " कनेटी " भाषा बाली जाती है, कुर्ग देशमें " तुलू " कालीकट, कोचीन, कन्याकुमारी व ट्रावनकोरके राज्यमें " मल्यालम भाषा बोली जाती है। महास प्रेसी-हेन्सीकी ये ५ भाषाएं, हिन्दी भाषा आदिसे तो सर्वथा पृथक् हैं हीं, परन्तु इन ५ भाषा-ऑमें परस्पर भी बहुतही भिन्नत्व है, और इनकी लिपिके अक्षर भी सर्वथाही सब भाषाओं के भिन्न २ हैं। जितना हिन्दीका बंगाला भाषासे, किन्ना पंजाबीसे भेद है. उतनाही इन भाषाओंका परस्पर भेद है। अस्तु। इस प्रान्तमें ब्राह्मणही मुख्य हैं, ब्राह्मणेतर वर्ण शह व अतिशहही समझे जाते हैं। क्षत्रिय वैश्य तो नाममात्रकेही माने जाते हैं, इन त्राद्मणोंमें इतना स्पर्शास्परीका रगड़ा चलता है कि इनके भोजन (पाक ) को यहि कोई दूसरी जातिका ब्राह्मण वा ब्राह्मणेतर देख लेव तो बस वह पाक नापाक (अपवित्र) होगया। ऐसा मानकर उस अन्नको फेंक देत हैं। इस मदरासप्रान्तमें तीन प्रकारके नाह्मण होते हैं स्मार्त, श्रीवैष्णव, तथा वैष्णव, जो शंकरमताजुयायी हैं उनकी स्मार्त कहते है. और रामानुजमतानुयायीको श्रीवैष्णवतथा मध्यमतावरुम्बीको वैष्णव कहते हैं। विनुमानसे इनकी संख्या इस प्रकार है। ६० स्मार्त, ४० श्रीवेष्णव, व २५ वैष्णव। इन तीनों ब्राह्मणोंका परस्पर भोजनव्यवहार भी एक नहीं है, पुनः कन्याव्यवहार तो होनाही क्या था। अस्तु। मुखाबार देशके कोचीनके राज्यमें कालडी एक प्राम है, उसी प्राममें श्रीआदा शंकराचार्य उत्पन्न हुए थे, जिस ब्राह्मण वर्णने श्री शंकराचार्य्य उत्पन्न हुए थे, उस जातिके ज्ञाह्मणोंको नम्बूदी ज्ञाह्मण कहते हैं। ये लोग अब भी संस्कृतके अच्छे पीडत होते हैं। ये ब्राह्मण मलाबार ट्रावनकोर राज्यमेंही रहते हैं । मलाबार देशमें उक्त जाह्मण, और कुछ थोड़ेसे महाराजा ट्रावनकोरकी जातिके क्षत्रिय हैं, वाकी नायडू, ग्रह, पिल्ले तथा जो उनसे भी नीच पदके शूद समझे जाते हैं वे रहते हैं। नम्बूदी ब्राह्मणका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है, वही अपनी सजातीय ब्राह्मणकुमारीसे विवाह कर सकता है. बाकीके किनष्ठ ब्राह्मण कुमार अपनी सवर्णासे विवाह नहीं कर सकते; हां ज्येष्ठ ब्राह्मण-कुमार अपनी अनेक सवणी कन्याओंसे एकही समयमें विवाह कर सकता है। एक एक नम्बद्री ब्राह्मणके ज्येष्ठ पुत्रके दस २ वीस २ तक भी खियां होती हैं, किन्तु प्रथम पुत्राति-रिक्त अन्य सब कनिष्ठ पुत्र शहर कन्याओंसेही विवाह कर सकते हैं। शहकन्यासे विवा-हकी रीति यह है कि एक ओढनेका वस्त्र शूद्रा कन्याको ब्राह्मणकुमार देकर उसका हाथ पकड लेता है, वस विवाह हो गया । इन नम्बूदी त्राह्मणोंकी वड़ी भारी दुर्दशा है, सहस्रावधि ब्राह्मणकुमारिकाएँ आजन्म अविवाहितही रहती है, और वे वेड यहारे परदेमें रक्खी जाती हैं, पदी वडा सख़त होता है। इस देशके बाह्मण इंग्लिश वहुतही कम पढते हैं. परन्तु संस्कृत पढते हैं। इस देशमें स्त्री केवल गुह्य अङ्गको एक छोटेसे अंगोछे ( उपवस्न ) से ढांक लेती है, बाकी नाभिप्रदेशके ऊपरका सब अङ्ग सब स्त्रियां उपडा खुळाही रख्ती हैं। इस देशमें एक और विचित्रता है, यदि कोई भी प्ररुष किसी भी स्त्री के स्कंन्धोंको छोड़कर अन्य किसी भी अस्पर्य अंगको स्पर्श करे तो बुरा नहीं माना जाता, परन्तु उसके स्कन्धको सिवाय उसके पतिके और कोई भी नहीं छू सकता, यदि कोई भूलसे भी स्कन्धका स्पर्श कर ले तौ लड़ाई हो जाती है। इस मलवार किम्बा मलावार देशकी संस्कृतमें केरल देश कहते हैं। श्री १०८ शङ्कराचार्यका जन्म इसी देशमें हुआ था । इस समय श्रीशङ्कराचार्यके जन्मस्थानमें वर्तमान शृङ्गेरी मठाधिपति शङ्कराचार्य्यने श्री आद्य शङ्कराचार्यकी वड़ी धूमधामसे प्रतिमा स्थापन की है। ५०,००० ब्राह्मण एकत्र हुए थे। १०,००,००० दशलक्ष रुपये भोजनादिमें व्यय हुए थे। इधर पौराणिक व सम्प्रदायी मत-मतान्तरोंका वड़ा जोर है, इसी कारणसे यहां ईसाई बहुन होते हैं। जितने सम्पूर्ण भारतवर्षमं ईसाई हैं करीवन आधे मद्रास प्रान्तमें हैं । भारतके कुछ ईसाइयोंका चतुर्थ भाग मलवार देशों ही है, इसका कारण पौराणिक धर्मही है। इस देशमें अर्थोडाक्सी (orthodoxy) पोपलीलाने ऐशा जबरदस्त कवजाहासिल किया है कि वगैर ईसाई होनेके इससे छु:कारा या मुक्ति नहीं मिल नकती ! मारे पेापलीलाके हिन्दू धड़ाधड़ ईसाई होते चले जाते हैं । क्या किसा आर्यधर्मासिमानीका इस ओर ध्यान आकर्षित होगा ? आः जिस श्रीशंकराच टर्भने अखिल भारतवर्षको बौद्ध धर्मसे बचाया, उसी शंकरस्वामीके देशवासी लोग सहस्राविध प्रतिमास ईसाई होते चले जाते हैं। " इत्यादि, मद्रासहीकी दशाका लक्ष्यमे रखकर स्व मी विवेकानन्दजीने भी अपने एक व्याख्यानमें ये शब्द कहें थे- " उन पुाने विवादों हो, उन पुरानी लडाइ--योंको जो व्यर्थ की हैं छे इ दो, छसी अथवा सातसी वर्षोंकी अवनतिके विषयमें खयाळ करों कि वर्षों बड़े आदमी इस बातका ही विवाद करते रहे कि हमको बांये हाथसे बळ पीना चाहिये अथवा दाहिने हाथसे हाथ चार वार घोना चाहिये अथवा पांच वार, और हमको पांच वार कुछा करना चाहिये अथवा छ वार। उन आदिमियोंसे तुम क्या आशा कर सकते हो, जो ऐसे व्यर्थके प्रश्नोंके विचार करनेमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं और ऐस प्रश्नों पर विद्वतापूर्ण दार्शनिक विचार लिखते हैं हमारे धर्मका रसोई एहमें परिणत हो जानेका भय है, अब हममेंसे न तो कोई वेदानती है, न पौराणिक है, न तान्त्रिक है; हम ठीक (Dont Tonchist) मत छुओ अस्पर्थ हैं, हमारा धर्म रसोईगृह है। हमारा परमेश्वर रसोईका वर्तन है, और हमारा धर्म '' मुझे मत छुओ '' मैं पवित्र हूं 'है। यदि यह दशा एक शताब्दितक और रही तो, हममेंसे सब पागलखानेमें होंगें '' इत्यादि।

स्वामीजी जब वंगलोर थे तब बहुतसे परियाह ( यह मद्रास प्रान्तको एक अस्पर्स्थ अन्त्यज जाति है। उनके पास आये और कहने लगे कि हम हिन्दू हैं, परन्तु इतर हिन्दू इमसे घुणा करते हैं ) इस लिये आप यहां अपने उपरेशोंद्वारा इतर हिन्दुओंको हमारे साथ मनुष्यताका व्यवहार करनेको उद्यत करें, वरना हम ईसाई हो जांयगे । स्वामीजीने इसपर दो तीन व्याख्यान तो जनताको परियाह लोगोंके साथ अच्छा व्यवहार करनेके लिये दिये, जिन्हें सुननेको परियाह लोग भी वरावर आते थे। और चलते समय उन्हीं लोगोंकी एक वड़ी भारी सभा करके उन्हें वैदिक धर्मके सिद्धान्त समझाकर उन्हें बतलाया कि आज कलका हिन्दू समाज भूलमें है। समाजकी भूल धर्मके मध्ये नहीं मढ़नी चाहिये । और उन्हें वैदिक-धर्मानुयायी रहनेका उपदेश देते हुए कितनाही संकट पड़े निराश और धैर्यहीन न होनेकी प्रार्थना की। साथही प्रतिज्ञा की कि मद्रासमें सोशल कान्फ्रेन्सके अवसरपर ( जहां कि वे मुंबई-समाज और माइसार राज्यकी ओरसे प्रतिनिधि बनकर जा रहे थे ) उनके वारेमें विशेष आन्दोलन करेंगे । स्वामीजीके व्याख्यानका प्रभाव उन छोगोंपर इतना पड़ा कि व्याख्यानकी समा-सिपर उन सबने यह प्रतिज्ञा की कि वे शरीरमें प्राण रहते कभी भी किसी दशामें हिन्दू जातिरूपी महाशिरसे पृथक् होकर उसका अङ्गमङ्ग नहीं करेंगें और प्रसन्न-चित्त होकर अपने २ परिवारोंमें भी इस निश्चयका प्रचार करते रहेंगे। इस प्रकार १२-१२-९४ से १७-१२-९४ तक बंगलोरमें दुवारा प्रचार करके स्वामीजी मद्रास चले गये । यद्यपि श्रीमान् महात्मा रानडेके परामर्शे शौर माइसोरके अन्य प्रतिष्ठित पुरुषोंके आग्रह और निजके विचारसे भी स्वामीजीकी इच्छा मदुरा, कोचीन, ट्रावनकोर, कुम्भ-कोनम, त्रिचुनापली, तंजोर अदि स्थानोंमें जाकर प्रचार करनेकी या और अपने माइ-सोरनिवासी मित्रोंसे स्वामीजीके आनेके समाचार पाकर उक्त स्थानोंके प्रतिष्ठित पुरुष स्वामीज़ीको आनेके लिथे नित्य आप्रहपूर्ण निमंत्रणपत्र मेजकर प्रार्थनापत्र मेजते रहते थे, परन्तु मदासमें सोशल कान्फ्रेन्सका समय निकट देखकर स्वामीजी मदासही गये।

और मिस्टर जी॰ सुन्नहाण्य अय्यर सम्पादक "हिन्दू " मद्रासके यहां ठहरे । सोशलं कानफरेन्सके अधिवेशन होनेतक स्वामीजीने मद्रासमें मिन्न २ स्थानोंपर व्याख्यान देना आरम्भ किया, जिसमें मद्रासके सभी श्रेणीके पुरुष आते रहते थे । जितनी सर लतासे वंगलोर और माइसोरानिवासी हिन्दी समझते थे, मद्रासी उतनी सरलतासे नहीं समझे। नियत तिथियोंपर सामाजिक परिषद्के अधिवेशन आरम्भ हुए, जिसमें स्वामीजीके मापणोंको लोगोंने अत्यन्त प्रेम और ध्यानसे सुना। न्यायमूर्ति रानंड उन दिनों सामाजिक परिषद्के मंत्री थे, उन्होंने स्वामीजीके प्रतिनिधि चुने जानेपर अपनी प्रसम्तता प्रकट की। अपनी प्रतिज्ञानुसार स्वामीजीने परियाह लोगोंसे समान व्यवहार करनेके लिए एक प्रस्ताव हृदयप्राही भाषणद्वारा उपस्थित किया और वह सर्व सम्मतिसे स्वीकृत हुआ। उक्त प्रस्तावके अतिरिक्त स्वामीजीने निम्नलिखित प्रस्तावमी उपस्थित किया था, जिसका अंगरेजी अनुवाद उक्त कान्फ्रेन्सकी रिपोर्टेसे यहां उद्धत किया जाता है:—

"The conference congratulates the Government of Mysore upon the decided step, it has taken this year after consultation with the representative leaders of the province to check by legislation the evil constoms of infant and ill assorted marriages and it hopes that it is only a first instalment of marriage reform which will encourage that state and the other leading native states to restore the old purity of our family life. Till such legislation or executive action can be undertaken in British India the conference recommends that every effort will be made by societies for social reform to pledge their members to increase the minimum marriageable age of girls up to 12 years at least according to circumstances of each caste and that in the case of boys parents will as far as possible obey the injunctions of the Shastras by putting off their marriages till their education is completed and they are able to earn their own livelihood." In proposing the above resolution Brahmcharee Nityanand quoted several texts, permitting marriages of children at advanced ages after they are educated and become able to earn their livelihood and enjoining house holders to give the same treatment to girls as is given to boys. He said that marriage was optional and not compulsory in the case of both boys and girls."

अर्थात् यह परिषद् मैसूर राज्यको, उसके उस निर्णयपूर्ण निश्चयके लिये, जो कि उसने प्रान्तके प्रतिनिधि नेताओं के प्रामर्शके पश्चात् अनमेल और बालविवाहकी हानि-कारक कुरीतिको राजनियमसे वर्जित प्रकट करनेमें, प्रकाशित किया है धन्यवाद देती है। और आशा करती है कि प्राचीन पवित्र गाईस्थ्य जीवनके स्थापित करनेके लिये

विवाहसम्बन्धी सुधारोंके सम्बन्धमें यह प्रथम उद्योग होगा और अन्य प्रधान देशी राज्य भी इस उदाहरणसे लाम उठानेका साहस करेंगे। जबतक निटिश भारतमें इस प्रकारका कोई राजनियम या दंड निश्चय नहीं होता, तबतक यह परिषद् प्रत्येक समाजसुधारक समाको सम्मति देती है कि वे अपने सभासदोंसे अपनी अपनी व्यक्तिगत जातिकी सुविधाके अनुसार कन्याके विवाह समयकी आयु न्यूनसे न्यून १२ वर्षकी नियंत करनेकी प्रतिशा करावें। बालकोंके विषयमें उनके मातापिता जहांतक सम्भव हो सनका विवाह उस समयतक रोक रक्षें जवतक वे अपनी शिक्षा समाप्त कर अपनी आजीविकाके साधन उपस्थित न करें। "

इस प्रस्तावको उपस्थित करते हुए ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने अति गम्भीर और प्रभाव-शाली व्याख्यान दिया और सैकडों ऐसे प्रमाण उपस्थित किये, जिनमें सन्तानका विवाह-उनकी शिक्षाके समाप्त होने और आजीविका प्राप्त करनेके योग्य होनेके पश्चात् करनेकी आज्ञा थी। और प्रत्येक गृहस्थके लिये यह आवश्यक बतलाया गया था कि बालक और बालिका दोनोंके साथ एकसा बर्ताव किया जाय। स्वामीजीने यह भी कहा कि विवाहका करना या न करना बालक या कन्याकी इच्छाके अधीन है। इसमें लज्जा करना उचिता नहीं। उचित शब्दोंमें समर्थन और अनुमोदन होनेके पश्चात् यह प्रस्ताव भी सर्व सम्मतिसे करतलध्वनिके मध्यमें पास हुआ।

सोशल कान्फ्रन्सके पश्चात् भी स्वामीजीके व्याख्यान मदासमें होते रहे और स्वामीजी अन्य स्थानोंमें जानेका विचार करही रहे थे, कि उन्हें शाहपुरा-राजाधिराजका एक तार बीघ़ही पघारनेके छिये । मिला क्योंकि शाहपुरा युवराजका विवाह श्रीमान् अजीतः सिंहजी खेतडी नरेशकी कन्यासे होना निश्चित हुआ था और इस विवाहमें राजस्थानके अनेक राजा और जागीरदार सम्मिलित होनेवाले थे । अतः राजाधिराज इस अवसरपर स्वामीजीद्वार। वैदिक धर्मका प्रचार करानेके इच्छुक थे, इसी निमिल आपके स्वामीजीको छगतार ३, ४ तार दिये । अतः स्वामीजीको राजाधिराजके आग्रहसे मद्रास प्रान्तमें अमण करनेका अपना विचार उस समय रोक देना पड़ा और ७ जनवरी १८९५ की आप मदाससे सीघे अजमरेके लिए खाना हो गये । अजमेरमें बंडित हमीरमळजी स्वामीजीको खेतडी छे जानेके छिये ठहरे थे । स्वामीजीके आनेपर उसी दिन जयपुरके लिए प्रस्थान किया, जयपुरसे खुरकी मार्गसे एक बैलगाडीद्वारा तीसरे दिन खेतडी गए. मार्गमें एक गांवके समीप चोरोंने बढ़ा दुःख दिया। खेतडीमें स्वामीजी ५-७ दिन ठहरे। खेतड़ी नरेश श्रीमान् अजीत सिंहजीने स्वामीजीके सत्का-का विशेष अवन्छ किया था। वर और वधू पक्षकी ओरसे जितने सरदार इस विवाहके अनुसरपर समिनिकत हुए थे, उन सबकी उपस्थितिमें स्वामीजीके व्याख्यान नित्य होते थे । विवादकी समाप्तिपर स्वामीजी खेतड़ीसे रिवाड़ीकी ओर प्रचारार्थ गये, और रिवाड़ी

बांदीकुई, जयपुर, खाचरियावास, दांता आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए अजमेर पर्दचे । १२ फरवरी १८९५ को स्वामीजी अजमेरसे श्रीमान मास्टर कहैयाळाळजी B. A. L. L. और श्रीमान् मास्टर रावलमळजीके साथ श्रीमहयानन्द आश्रम-पाठ-शास्त्रके लिये सहायता प्राप्त करनेको डेपुटेशन लेकर खैरागढ गये। यहां खैरागढ़नरे-शने स्वामीजी तथा उक्त महाशयोंका अच्छा सत्कार किया और सदाके लिए एक अच्छी रकम प्रतिवर्ष सहायतामें देनेकी प्रतिज्ञा की। खैरागढ़से स्वामीजी अजमेर आ गये और यहांसे आवू, अहमदाबाद और बड़ोदा आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए बम्बई पधारे । बम्बईमें स्वामीजी सेठ लक्ष्मीदास खेमजी J. P. के यहां तथा माथेरान, नानोली आदि प्रीष्मनिवासस्थानोंमें ठहरे । न्यायम्ति रानडेके साथ समागम होता रहता था। जिससे स्वामीजीको अनेक प्रकारके विचारोंमें बढ़ी सहा-यता मिलती थी। रानडे महोदयके साथ प्रायः देशकी सामाजिक और घार्मिक दशाके सुधारके भिन्न भिन्न अङ्गोपर विचार होता रहता था, और दोनोंई। विचार-परिवर्तनसे लाम उठाते थे । इस बार रानडे महोदयने स्वामीजीको बड़ोदा-नरेशसे मिल-नेके लिये अनुरोध किया, और महाराजसाहबके नामके परिचय-पत्रके अतिरिक्त अपने बहोदानिवासी मित्रोंको महाराजासाह्वसे भेंट करनेके छिये स्वामीजीको सहायता और मुविधा उपस्थित करनेके लिये लिखा । जबतक स्वामीजी बम्बइमें रहे, प्रायः नित्यही यथावसर व्याख्यान देते रहते थे, जिन्हें सुनकर कई सज्जन स्वामीजीको सदा मुंबईमेंहि रहनेके लिये प्रार्थना किया करते थे । बम्बईसे स्वामीजी १६ मार्च १८९५ को बड़ोदा आ गये और आर्घ्यसमाज बड़ोदाके प्रबन्धसे व्याख्यान देते रहे । महाराजासाहक उस समय राजधानीमें नहीं थे, अतः थोडे दिन ठहरकर स्वामीजी पीछे बम्बई आ गये। यहांसे स्वामीजी सूरत, मरोच, अहमदाबाद और पाळनपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए आबूरोड चल्ले गये । पालनपुरमें बाबू लालारामजी परमैनेन्टवे-इन्स्पेक्टरने स्वामीजीका बहुत सत्कार किया और उन्हींके प्रबन्धसे पालनपुरको हाईस्कूलमें स्वामीजीने दो तीन व्याख्यान दिये, जिनमें इस राज्यके दीवानसाहबसे लेकर सब श्रेणीके लोग आते रहे। आब्रोड आकर स्वामीजीने श्रीमान् स्वामी विक्षेक्षरानन्दजीसे मातृद्र्शन करनेकी इच्छा प्रकट की । भीर कहा कि "जबसे घर छोड़ा है, मातापिताके दर्शन नहीं हुए; इस समय सुभीता है, अतः माताजीके दर्शन करता चलूं "। अतः ऊंटकी सवारी करके दोनों महात्मा एरनपुरासे सिरोही राज्यके गांव मणादरामें आये । यहां स्वामीजीके बढ़े भाई पंडित शिवरामजी रहते थे। स्वामीजीकी माता और अन्य कुटुम्बी भी यहीं बुलना लिये गये। और सब प्रेमपूर्वक मिले। स्वामीजीकी प्रवल इच्छा तो केवल मातृदर्शनकी थी । धर्मपरायण और सांसारिक बन्धनोंसे अलिप्त माताने अपने पुत्रको बद्धकवेषमें देखकर, अत्यन्त प्रसमता प्रकंट की । मोहका छेश मात्र भी उस सामीके हदयमें स्थान नहीं प्राप्त कर सका; फिर मोहसम्बन्धी चर्ची कहां ?

वास्तविक पुत्रप्रेम प्रदर्शित करती हुई माता जीनें स्वामी जीको सम्बोधन करके कहा " बेटा अच्छा किया. तुमने अपना जन्म सुधार लिया, तुम धर्मका ग्रुम कांम करते हो, में बढ़ी प्रसन्न हूं। इसमें तुम्हारा भी भला है, हमारा भी भला है "। स्वामीजीके आता आदि अन्य कुटुम्बी तो मोहके प्रवाहमें वह गये और अनेक प्रकारके सांसारिक प्रलोभन देकर घरमें रहनेके लिये आप्रह करने लगे और विवाहकी वर्चा चलाई। गांवके ठाकर ठकरानीने भी कहा कि-'तुम घरमें रहो: इस तुम्हारी जीविकाके लिये कुछ जागीर देते हैं। ' ३ दिन ठहरकर और माताजीका आशीवीद लेकर स्वामीजी ऐरनपुरा होते हुए अजमेर आ गये । अजमेरमें इन दिनों स्वामी शकना-चार्य्यके उद्योगसे पंडित श्री शालिप्रामजी शास्त्री प्रोफेसर ऑफ् संस्कृत गवर्मेन्ट कॉलेज अजमेरके प्रधानलमें और महता फतहचंदजी बैरिस्टर और पंडित विद्रलनाथजी-मिश्रके मंत्रित्वमें एक धर्मसम्मेळन होना निश्चय हुआ था । इस सम्मेळनमें भिन्न २ धर्मानुयायी अपने २ मत प्रकाशित करने आये थे । स्वामीजीने आर्य्यसमाजके मन्तव्योपर अपने विचार प्रकट किये। जिनका प्रभाव अन्य वक्ताओंसे अत्यधिक पड़ा। इस सम्मेलनमें और वक्ताओंको जहां एक २ बार भाषण करनेका अवसर दिया गया, वहां स्वामीजीको कतिपय आगन्तुकोंके अनुपस्थित होनेके कारण तीन बार व्याख्यान देना पड़ा । यह सम्मेळन २७,२८, और २९ सितम्बर १८९५ को हुआ था । अजमरसे स्वामीजी अहमदाबाद और ईंडर होते हुए बड़ोदे गये और अपने आनेकी सूचना महात्मा रानडेको दी । इस समय महाराजसाहव राजधानीमें ही थे। रानडे महोदयने स्वामीजीसे भेंट करा देनेके लिये निम्नलिखित पत्र नहांके दीवा-नको लिखा था।

My dear Dewan Bahadur,

16-8-95

I have great pleasure in recommending to your kind notice Brahmchari Nityanand and Swamy Visheswaranand of the Aryasamaj, who are proceeding to Baroda, in the course of their mission work. Both are good Sanskrit Scholars and one of them knows English also and can speak in Hindi with some effect. Last year I sent them with recommendation to Mysore and Sir Sheshadri Aiyar and the late Maharaja were much pleased with their view and method of work. They were sent by the Maharaja even as Mysore delegates to the social conference held in Madras. This year they propose to visit Guzerat. They are anxious to secure an interview with His Highness the Maharaja saheb and to recieve encouragement from him in their work. Of the late Pandit Dayanand Saraswatee's disciples the two seem to be most likely to carry on his work if



श्रीमंत महाराजा सयाजीराव गायकवाड-वदोद्रा.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

properly supported. They are swamies and need no money but they naturally desire the support of such an enlightened ruler as H. H. the Maharaja. I hope you will find them very disposed to help us all in the work of social reform.

Yours sincerly,

(Sd.) M. G. Ranade.

# ( भाषानुवाद )

95-6-84

त्रियवर दीवान वहादुर,

Sale porture biscours income

मुझे आपको आर्व्यसमाजके ब्रह्मचारी निःयानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी-(जो अपनी संस्थाके कार्व्यके लिये बड़ोदे आ रहे हैं) का परिचय कराते हुए बड़ी प्रसन्नता होती है। दोनोंही संस्कृतके पंडित हैं और हिंदीमें प्रभावशाली व्याख्यान देते हैं। वात्वर्ष मेंने इन्हें अपने परिचय-पत्रोंसहित माइसोर भेजा था। वहां सर शेषाद्रि अइय्यर (दीवान) और पूर्व महाराजा, इनके विचार और कार्व्यप्रणालीसे अत्यन्त प्रसन्न हुए। महाराजासाहबने इन्हें मद्रासकी सामाजिक परिषद्में माइसोरके प्रतिनिधि बनाकर मेजा था। इस वर्ष इनका विचार गुजराथमें घूमनेका है। इन्हें महाराजासाहबसे मिलने और अपने कार्य्यमें उत्साह प्राप्त करनेकी इच्छा है। स्वर्गवासी पंडित दयानन्द-सरस्वतीके शिष्योंमेंसे ये दो (यदि उचित सहायता मिले) उनके कार्य्यको जारी रखनेमें समर्थ हैं। ये संन्यासी हैं और धन नहीं चाहते, परन्तु स्वामाविक रीतिसे उनकी इच्छा महाराजासाहबके समान शिक्षित नरेशसे सहायता और सहाजुमूति प्राप्त करनेकी है। मुझे आशा है कि आप इन्हें हम सबके समाजसुघारके कार्य्यमें सहायता करनेकी तत्पर पार्येगे।

आपका,

माधव गोविन्द रानडे.

सन् १८९० में जब स्वामीजी रानडे महोदयसे प्लामें मिछे थे, तब भी रानडे महोदय-ने स्वामीजीको महाराजासाहब बढ़ोदासे मिछनेके लिये कहा था और उस समय भी बरिचयपत्र शादि दिये थे (जैसा कि उनके १२ फरवरी १८९१ के पत्रसे जिसकी अतिलिपि नीचे दी जाती है, अतीत होगा) परन्तु स्वामीजीके बढ़ोदा जानेके कुछ दिन पूर्वही महाराजसाहब विकायत चले गये थे, अतः उस समय यह विचार पूर्ण न हो सका।

च्याय**य्**ति **रामडे महोव्यके** पत्रकी नकल

93

Shevgaum, 12-2-91.

Revered Swamiji,

I replied to your letter addressed from Baroda to the address therein given. I fear you left the place before my letter reached you. Kindly make enquiries at the place and you will possibly get the letter if it has not been sent to the dead letter office on the same day that I wrote to you my last letter I wrote also to Rao Bahadur Janardan S. Gopal and Rao Bahadur Yashwantrao Wasudeorao Athley and asked these gentlemen to help you in every way you can. When you go to Baroda see both these gentlemen and ask them to help you in arranging for your public lectures. You can show this letter to these gentlemen by way of confirmation. I am sorry my lass letter did not reach you in time. I hope that you are well recieved by Ahmedabad friends.

Yours truly,

(Sd.) M. G. Ranade.

# भाषानुवाद

शेगांव १२-२-९१

युज्य स्वामीजी,

मैंने आपके बड़ीदेखे, तेजे हुए पत्रका उत्तर उसमें दिये हुए पतेके अनुसार दे दिवा था। मुझे प्रतीत होता है कि मेरा पत्र पहुंचनेके पूर्वही आपने वह स्थान छीड़ दिया। छूपा करके वहां जांच कर और सम्भव है कि यदि वह पत्र डेडलेटर ऑफिसमें न नेजा गया हो तो आपको मिल जावे। जिस दिन मैंने उत्त पत्र आपको लिखा था, उसी दिन रावबहादुर जनार्दन एस्. गोपाल, और रावबहादुर यशवन्तराव वासुदेवराव आठके साहबको आपको हर प्रकारकी सहायता देनेके लिये पृथक् पृथक् पत्र लिखे थे। आप जब बड़ोद्दा जावें तो इनसे मिलकर अपने क्याख्यानोंका प्रवन्ध करनेमें सहायता करनेकों कहें और यह पत्र पृष्टि करनेके निमित्त उन्हें बतलाई। मुझे दुःख है कि मेरा पहिला पत्र आपको समयपर नहीं मिला। मैं आशा करता हूं कि अहमदानादके मित्रोने आपका स्वागत अच्छा किया होगा।

आपका,

माघव गोविन्द रानडे.

इन पत्रोंकी नकल यहूँ। देनेका आश्य यह है कि पाठकोंकी प्रतीत हो जाया कि रानले महोदयको स्वामीजीकी योग्यतासे लाभ उठानेकी पूरी इच्छा थी, और उनकी यथाशक्य सहायताके लिये वे सदा तत्पर रहते थे । अस्तु । बढोदाधाकर स्वामीजीने महारमा रानलेका परिचयपत्र महाराजासाहबके पास भिजवाया, जिसे पढकर महाराजासाहबने स्वामीजीको बुलवाया और बढे आदरसहितभेंटकी । महाराजासाहब स्वामीजीसे अतिकालतक वार्तालाप करते रहे और अत्यन्त प्रसन्न हुए । इसके अनन्तर महाराजा साहबने स्वामीजीके कई व्याख्यान अपने निज निवासस्थान स्क्षीविलास महल और मकरपुरामें कराये ।

महाराजाधाहबने व्याख्यानोंकी अत्यंत प्रशंधा की और स्वामीजीसे यह इच्छा प्रकट की, कि प्रत्येक वर्ष जब हम बडोदेमें उपस्थित हों तब क्षवस्यही आप पधारा करें। और एक राजाज्ञाद्वारा अपने कर्मचारियोंको प्रेरणा की कि तुम सबको स्वामीजीके व्याख्यानोंमें उपस्थित रहना चाहिये। क्योंकि इनके व्याख्यान सुनकर जितनी ज्ञानवृद्धि हो सकती है उतनी कई वर्षतक पढनेसे नहीं हो सकती। स्वामीजी भी महाराजासाहबसे। मिळकर प्रसन्न हुए।

बढ़ोदेसे स्वामीजी अजमेर, जयपुर और वांदीकुई आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए । काहोर समाजके वार्षिकोत्सवपर छाहोर पहुँच । यहांसे जालंघर और अमृतसर आदि स्थानोंमें व्याख्यान देकर संयुक्त प्रान्तके अनेक स्थानोंमें व्याख्यान दिये । और संयुक्त प्रान्तकी प्रतिनिधिसभाके वार्षिकोत्सवमें, जो उस वर्ष बरेलीमें था सम्मिलित हुए ।

बरेलीसे १ जनवरी १८९६ को अजमेर आ गये और यहांसे ३ दिन ठहरकर उदयपुर बले गये। उदयपुरमें स्वामीजी इस बार अनुमान एक मासके ठहरे और यथावसर राज्यके सरदारोंको धर्म-उपदेश करते रहे। श्रीमान् महाराणाजी भी यदा-कदा स्वामीजीके उपदेश अपने महलोंमें कराया करते थे।

उद्यपुरसे चलकर स्वामाजीने फरवरी और मार्च १८९६ में नीमच, अजमर, जयपुर, बोदीकुई, मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयाग, दानापुर, पटना और कलकत्ता आदि स्थानोंमें प्रचार किया।

इन्ही अवसरोंपर दानापूर और आगरा आर्य्यसामाओं के वार्षिकोत्सव थे।

अन्तमं कलकत्ते पहुँचे ।

मुम्बई और माईसोरके समान, कलकत्तेमें भी स्वामीजीके ब्याख्यानोंका प्रमान बहुत पहुंग । यहां स्वामीजी १० मार्च ९६ से २१-४-९६तक ठहरे । स्वामीजीके ब्याख्यानोंकी रिपोर्ट और विस्तृत आलोचना इंडियन मिरर, हिन्दुप्रेट्रियाट, और आर्प्यावर्त आदि पत्रोंमें निकलती रहती थी ।

१३मार्च ९६ के इंडियन मिररम स्वामीजीके विषयमें निम्न उद्भृत नोट प्रकाशित हुआ।

"Swami Visheswara Nand and Brahmcharee Nityanand the 'two "gifted preachers" of the Vedic religion as Justice Ranade of the Bombay High court rightly styles them have arrived here and are staying at the new Dhurumshala on the Harrisson Road Burra Bazar. These sannyasees intend delivering a series of public lectures of which timely notices will be issued. Their advent in this city "the intellectual centre of all India" is surely a matter of great joy and public welcome and specially in the present age of general sceptecism and religious decrepitude. It is well to mention that the swamies are very eminent Sanscrit scholars, and their lectures are remarking for their Charming eloquence, irresistible logic and an entire absence of begotry and sectarianism. Their lectures in Madras, Bombay, Mysore, Rajputanas, Central India, N. W. P. Punjab have had very striking effects in creating religious yearning every where and it is hoped that Bengal will not fail to have its fully share and give them a fair and patient hearing.

'' अर्थात् वैदिक धर्मके ' तेजस्वी प्रचारक ' (जैसा कि बम्बई हाईकोर्टके न्यायमूर्ति श्रीमान् रानडेने उनको उचितही लिखा है ) स्वामी विक्षेत्रतरानन्द और जहाचारी नित्यानन्द यहां आये हुए हैं और बड़ा बाजार हेरीसन रोडकी नई धर्मशालामें उहरे हुए हैं । इन संन्यासियोंका विचार एक व्याख्यानमाला आरम्म करनेका है, जिसकी सूचना विज्ञापनद्वारा दी जायगी । इस नगर अर्थात् समस्त भारतवर्षकी विचाके केन्द्रमें, विशेषकर इस सन्देहवाद और धार्मिक पतनके अवसरपर, इनका पघारना वास्तवमें अत्यन्त प्रसन्नता और सर्व साधारणके सीमाग्यका विषय है।

यह बतलाना उचित है कि स्वामीजी संस्कृतके उत्कृष्ट विद्वान् हैं और उनके व्याख्यान आकर्षक भाषणकािक, अकाट्य तर्क, और कहरपन और मतवादसे शून्य होनेके कारण प्रसिद्ध हैं। मद्रास, बम्बई, माईसीर, राजपुताना, मध्यभारत, युक्त प्रान्त और पंजाबमें धार्मिक जिज्ञासा उत्पन्न करनेके लिथे उनके व्याख्यानोंका बढ़ा प्रभाव हुआ है और आशा है कि बङ्गाल भी अपना भाग लेनेमें नहीं चूकेगा और उनके व्याख्यानोंको संतोष और घ्यानसे सुनेगा।"

उपरोक्त सूचनाके अनुसार स्वामीजीके व्याख्यानोंका कम आरम्भ हो गया और कई स्थानोंपर कई संस्थाओंकी ओरसे व्याख्यान बढी सफळतासे हुए। जिसमें सब श्रेणीके श्रोता आते थे। उदाहरण के लिये २२ मार्च ९६ में के इंडियन मिररका नोट उद्धृत किया जाता है। "As announced in the local papers a public meeting of the Calcutta literary society was held at the Emerald theatre Beden square Yesterday at 5-30 p. M. under the presidency of Babu Norendra Nath Sen. Among those present we noticed the Hon'ble Bai P. Ananda charlu. Rai Bahadur Rai Baikuntha nath Bose, Bahadur, Rai Sahib Rala Ram and other. After the proceedings of the last meeting had been read by the Secretary, the president introduced the lecturer of the evening, Swami Brahmacharee Nityanandji of the Punjab as a distinguished preacher of the "Arya-Samaj" The lecturer spoke for more than an hour, he pointed out how the present system of education was defective, and how it was necessary for us to conduct a system of teaching in a thoroughly national way. He concluded by exhorting the audience to live the pious lives of their forefathers and to follow the teachings inculcated in the Vedas."

" अर्थात् जैसी कि स्थानिक पत्रोंमें सूचना प्रकाशित हो चुकी थी, कल सायंकालके इमेरल्ड थियेटर वीडन स्कायरमें कलकत्ता-साहित्यसामितिकी एक सार्वजिनिक समा श्रीयुत वावू नरेन्द्रनाथ सेनके सभापितिकों हुई। उपस्थित गणोमें माननीय राय पी॰ आनन्द चार्छ वहादुर, राय वैकुण्डनाथ सेन वहादुर, राय साहिव रलारामजी आदि सज्जन थे। पूर्व सभाकी कार्यवाही पढक सुनानेके पश्चात् सभापितेनें सायंकालके व्याख्याता पंजाबक स्वामा ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीका पारंचय आर्ध्यसमाजके प्रसिद्ध व्याख्याता रूपमें दिया। व्याख्याता एक घंटेसे अधिक समयतक बाले और वर्तमान शिक्षा प्रणालीकी शुंटयां बतलाई और यह भी कहा कि पूर्ण जातीय ढंगपर शिक्षा देना अत्यन्त आवस्यक है। अपन जनताको पवित्र जांबन व्यतीत करनेका उपदेश देते हुए अपना भाषण समाप्त किया। ''

इसी प्रकार ता. २९ मार्चको स्वामीजीने एक व्याख्यान आदि ब्राह्मसमाज-भवनमें 'ब्रह्म-उपायनाकी आवश्यकता विषयपर' दिया। इस व्याख्यानपर अपनी सम्मति प्रकट करते हुए श्रीयुत बाबू वृन्दावनचन्द्र दत्तने निम्निक्षित विचार प्रकट किये।

The subject was full of Philosophic thoughts and was treated in a most attractive and masterly way. Several Sanscrit quotations were put forward in support of the argument and that showed the profound scholarship of the venerable speaker. Every one was highly pleased with the lecture. The hall was crowded with all classes of the Hindu community. The lecture, though it was delivered in Hindi, was untelligible to every Bengaly gentleman present, the language used being very easy."

"अर्थात् व्याख्यान तात्त्विक विचारोंसे परिपूर्ण था और अत्यन्त आकर्षक और विद्वत्ता-पूर्ण ढंगस दिया गया था। युक्तियोंकी पुष्टिमें अनेक संस्कृतिक प्रमाण दिये गये थे। जिससे पूज्य वक्ताके स्वाध्यायका पता चलता था। प्रत्येक पुरुष व्याख्यानसे अत्यन्त प्रसन्न था। भवन प्रत्येक विचारके हिन्दुओंसे भरा था। और व्याख्यान यद्यपि हिन्दी-में था प्रत्येक उपस्थित वंगाली सज्जनकी समझमें आया; क्यों कि भाषा बढी सरल थी"।

आदि ब्राह्म समाजमें व्याख्यान देनेके लिय स्वामीजीको महर्षि देवेन्द्रनाय

-रगोरके पौत्र बाब् क्षितीन्द्रनाथ रगोरने निमंत्रित किया था।

स्वामीजी महर्षि देवेन्द्रनाथ टगोरसे भी मिले थे, और परस्परमें आर्य्य समाजके और नाह्मसमाजके एक होकर कार्य करनेपर विचार होता रहा ।

स्वामिजीके व्याख्यानोंके प्रवन्ध करनेके क्षिये आर्य्यसमाजके अधिकारियोंके अतिरिक्त श्रीयुत नरेद्रनाथ, सम्पादक इंडियन मिरर, विशेष परिश्रम किया करते थे।

व्याख्यानोंके अतिरिक्त स्वामीजाने कलकत्तेमें आर्यसमाजका मन्दिर बनवानेके लियेमी उद्योग किया; जिसमें सर्वेप्रथम सहायता महार्षे देवेन्द्रनाथ टगोरने १०००) एक हजार रुपये देकर की।

कलकत्तेसे स्वामीजी आरा गये और वहांसे झंग मिषयाना (पञ्जाब) समाजके उत्सवपर पहुँचे। यहां आर्थ्यपथिक लेखरामजी भी इस अवसरपर आये थे। उनसे सामाजिक दशापर विचार किया। झंगसे चलकर स्वामीजी जालंघर और होशियारछर पु) आदि स्थानोंमें व्याख्यान देते हुए १८ मई १८९६ को शिमला पहुँचे और ११ जून ९६ तक सिमलेमें निवास किया।

श्रीमान् महाराजासाहव गायकवाड़ बड़ोदा, इस वर्ष श्रीकाश्रद्धों मस्री गये थे। अतः आपने स्वामीजीको भी वहीं आनेके लिये पत्र मेजा। महाराजा साहबंका पत्र पाकर स्वामीजी १६ जून ९६ को मस्री पहुंचे और २८ जून ९६ तक महाराजा साह-बसे व्याख्यान और वार्तालापद्धारा धार्मिक और स माजिक विषयों पर विचार करते रहे। इसके अतिरिक्त श्रीमान् बाबू ज्योतिःस्वरूपजी और रायबहादुरलालां रलांरामजी चीफ् इन्जीनियर (रायसाहव इस अवसरपर कलकत्तेसे मस्रुरा आ गये थे) के प्रवन्थसे मस्रुरीके टाउनहालुमें भी व्याख्यान होते रहते थे।

ता. २९ जूनको स्वामीजी मसूरीसे उत्तरकर देहरादून आ गयं, और यहां भी आर्थे-समाजके विशाल मन्दिरमें कई व्याख्यान दिये। सर्व साधारणपर स्वामीज के व्याख्यानोंका बढ़ा गहरा प्रमाव पढ़ा और वे नित्य स्वामीजोके व्याख्यानोंको धुननेके लिये आतुर रहते थे।

ता. २ जुलाईको स्वामीजी देहरादूनसे अम्बाला था गये और यहांस चलकर जालंघर, जीवियारपुर, अमृतसर, पठानकोट, धर्मशाला आदि स्थानोंमें ख्व धूमधाम और समारो- हसे प्रचार किया। धर्मशालामें स्वामीजी ४ अगस्त ९६ से ९६ अगस्त ९६ तंक ठहरें थे। यहांसे जब वापिस पठानकोट आ रहे थे तो मार्गमें जल स्सलधार वरसने लगा, निर्मा बड़े बेगसे चलने लगीं, तांगाके घोडे आगे, नहीं चलते थे अतः पठानकोटतक तांगसे उत्तरकर पैदल आना पडा । पठानकोटसे चलकर दीनानगर और गुरदासपुर आदि स्थानोंमें प्रचार किया।

गुरदासपुरके व्याख्यानोंमें मागोवालाके सरदारसाइव भी उपस्थित थे। आप स्वामी-जीके व्याख्यानोंको सुनकर अस्यन्त प्रसन्न हुए। जब खामीजी गुरुदासपुरसे जाने लगे तो आप स्वयं, बटाला स्टेशनपरसे स्वामीजीको अपने गांवमें ले जाकर प्रचार करानेके लिये, गाड़ी लेकर आये। और स्वामीजीको जबर्दस्ती रेलसे उतार अपने गांव ले गये और एक २ दिनमें ४, ४, ट्याख्यान कराये।

यहांसे स्वामीजि अमृतसर आये । इन दिनों पंजाब आर्थ-प्रतिनिधि-सभाके संनी अीमान् मास्टर आस्मारामजी वर्तमान एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर बड़ोदा राज्य थे। आपने स्वामीजीसे अत्यन्त आग्रह किया कि वे कुछ दिन पंजाब प्रान्तमें विशेषरूपसे प्रचार करें। खामीजीने मास्टर साहबके आग्रहको स्वीकार किया। और उनके दिये हुए अोग्रामके अनुसार पंजाबके अनेक स्थानोंमें प्रचार किया। उनमेंसे मुख्य २ ये हैं।

अमृतसर, लाहोर, गुजरानवाला, रावलिपेडी, पिशावर, कोहाट, वन्तू, डेरा इस्माईलखा, मुजफ्फरगढ, डेरागाजीखां, मुलतान, कसूर, जालंधर, होशियारपुर, नाभा आदि ।

आर्थ्य-प्रतिनिधि-सभा पंजाबकी ओरसे स्वामीजीकी प्रत्येक प्रकारकी सुविधा और सेवा शुश्रुषा आदिका प्रबन्ध करनेके लिये पंडित पूर्णानन्दजी नियत किये गये थे और वे बराबर इस प्रवासमें स्वामीजीके साथ रहे।

नामार्मे इन्हीं दिनों स्वामी ईश्वरानन्द आर्ध्यसमाजके विरुद्ध व्याख्यान दें रहे थे। वहांके स्टेशनमास्टर और असिस्टेंट स्टेशनमास्टरने (जो समाजी थे) स्वामीजीको नामा प्यारनेका अत्यंत आप्रह किया। स्वामीजी नामा गये। स्वामीके प्रधारनेकी सूचना पाकर नामा-नरेश महाराज हीरासिंहजीने स्वामीजीको लंगेके लिये, स्टेशनपर सर्वारी मिजवा दी और नगरके बाहर एक रम्य बगीचेमें उहराया। खान पान आदिका सब प्रबन्ध राज्यकी ओरसेही था। स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध हाईस्कूलमें किया गया और महाराजा हीरासिंहजीसाहब सदा आया करते थे। स्वामी ईश्वरानन्दजीको महाराजसाहबने शास्त्रार्थके लिये बुलवाया, परन्तु वह आनेमें तो कुछ टालमटील करते रहे। अन्तमें जब वे कहीं बाहर घूमनेके लिये जा रहे थे तो जबरदस्ती गाड़ीमें बिठाकर लाये गये। समामें आनेपर आरम्भमें तो कुछ समयतक इधर उधरकी बातें करते रहे; परन्तु अन्तमें भरी समामें स्वष्ट कह दिया कि—'में तो लिखना भी नहीं जानता, शास्तार्थ करनेको तो नितान्तही अयोग्य हूं "। इसपर महाराज साहबने उनसे कहा कि—" तब में शेखी क्यों मारता था है " और स्वामीजीसे अत्यन्त प्रक्षत्र हुए और विशेष सत्कार

किया । इसके पीछे स्वामीजीके ५,६ व्याख्यान और हुए, जिनमें हिन्दू और मुसलमान सब आते थे और अत्यन्त प्रसन्न होकर जाते थे । स्वयं महाराजासाहब तो स्वामीजीके पूरे प्रेमी बन गये । यहीं स्वामीजीको बम्बई नगरमें छेगकी प्रबलताके समाचार मिले थे ।

नाभाषे स्वामीजी अम्बाला आये और छावनीकी दाईस्कूलमें ५, ६, व्याख्यान दिये, जिसमें हिन्दू और मुसलमान सबही मतोंके मनुष्य आते थे।

अम्बालेसे स्वामीजी लाहोर गये और वहांसे जालंघर, देहली, जयपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए १२ अक्टूबर १८९६ को अजमेर पहुँचे । अजमेरसे स्वामीजी शाहपुरा गये और वहांसे वापिस अजमेर होते हुए बढ़ोदामें गये ।

बड़ोदामें स्वामीजी ३० अक्टूबरसे ९ दिसम्बरतक ठहरे । महाराजा साहबके साथ अनेक अवसरोंपर धर्मविषयमें बातचीत करते रहे । स्वामीजीके व्याख्यान नगरके भिन्नर स्थानोंके अतिरिक्त महलोंमें भी होते थे । इस वर्ष महाराजासाहेबने एक विद्यार्थी स्वामीजीके सिर्पुद वैदिक कर्मकाण्ड और आर्यसिद्धान्त सिखलानेके लिये किया । यह विद्यार्थी भैट्रिक पास था । महाराजासाहेब कभी २ स्वामीजाको अपने साथ भोजन करनेमी बुलाते थे ।

बडोदेसे स्वामीजी विद्यार्थिसहित अहमदाबाद आये और प्रार्थनासमाजके मन्दिरमें हो तीन व्याख्यान देकर अजमेर चले गये। अजम्हमें स्वामीजी १८ दिसम्बर ९६ से ३० दिसम्बर ९६ तक ठहरे और फिर उदयपुर गये।

उदयपुरमें स्वामीजी श्रीमान् महाराणाजीके प्रवन्थसे कविराज स्थामलदानजीकी बाई में ठहरे और जनवरी ९७ से २० फरवरी ९७ तक आर्य्यसमाज मन्दिर और महाराणासाइवके महलोंमें यथावसर धर्मीपदेश करते रहे। स्वामीजीके आतिश्यका प्रवंध राज्यकी ओरसे था।

उदयपुरसे स्वामीजी अजमेर आये और ४, ५, दिन ठहरकर जयपुर होते हुए आर्य्यसमाज आगराके वार्षिकोत्सवपर पहुंचे । उत्सव वड़ी सफलतासे हुआ । स्वामी- जोके व्याख्यानोंका प्रमाव विशेष था । आगरेस स्वामीजी कानपुर प्रयाग और काशी आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए दानापुर पहुंचे । अप्रेल ९६ जबमें स्वामीजी कलकत्तेसे वापिस आये, तमींसे स्वामीजीको नेपाल प्रधारनेके विषयमें कई आर्थ- पुस्स आग्रह कर रहे थे । विशेषकर नेपालक प्रिन्स कर्नल नरासिंहराना स्वामीजीको इस ओर प्रचार करनेके लिये अत्यन्त प्रेरणा कर रहे थे । अतः दानापुरसे स्वामीजीने नेपालकी और जानेका विचार किया, और वीरगंजतक पंहुच भी गये। परन्तु इससे आगे कई आचिन्त्य, और आकर्सिक अडचनोंके कारण जिसमें विशेष अडचन नेपाल एउन्में प्रवेश करनेके लिये पासका न मिलना था, वापिस छीट आना पढ़ा

और नेपालयात्रा न हो सकी । वीरगंजसे स्वामीजी रांची छौट आय और ३१ मार्च ९७ से २६ अप्रेल ९७ तक आनरेबिल बाबू बालकृष्ण सहायजांके यहां ठहरे और आर्यसमाजमें व्याख्यान देते रहे । रांचीसे स्वामीजी कलकत्ते गये और आर्यसमाज मन्दिरके निर्माणार्थ उद्योग करते रहे । कलकत्तेसे स्वामीजी दार्जिलिङ्ग गये और श्रीयुत महेन्द्रनाथ बनर्जी गवन्मेंण्ट श्रींडरके यहां ठहरे और उन्हींके प्रवन्धमें तारीख ३ मई ९७ से २ जून ९७ तक पूरे एक महिना टाउनहालमें ज्याख्यान दिये। दार्जिलिङ्गसे स्वामीजी करसियंग गये और दो तीन व्याख्यान देकर पीछे कलकत्ता आ गये ।

कळकत्तेमें इस वार स्वामीजी फिर महर्षि देवेन्द्रनाथ टगोरसे मिले और आर्घ्यसमाज खौर आदि ब्राह्मसमाजके सम्मलनपर विचार होता रहा । महर्षिके आप्रहपर स्वामी-जीने बोलपुरके शान्तिनिकेतनका भी निरीक्षण किया । और थोढ़े दिन ठहरकर रांची चले गये ।

यहां आनरेविल वाबू बालकृष्ण सहायजीसे आर्थ्यावर्त साप्ताहिक समाचारपत्रके सुवाह रूपसे संचालन करनेके विषयमें विचार हुआ और फिर प्रचारार्थ लोहारदगा और पटना आदि स्थानोंमें गये । पटनेमें स्वामीजी १०-६-९७ से १४२६ तक नगरके बाहर गङ्गाके तटपर एक स्वतंत्र मंदिरमें उहरे और अनेक व्याख्यान देकर समाज स्थापित किया। और फिर बनारसकी ओर पधारे।

बनारसमें स्वामीजी अनुमान ३ मासतक डाक्टर छन्नूलालजीके वागमें ठहेर । यहीं १९५६के भीषण अकालके दृश्य देखकर स्वामीजीने अनाश्योंकी सहायता करनेका संकल्प किया, जिसका वर्णन यथास्थान आवेगा ।

महाराजा साहव गायकवाड वडोदाका विद्यार्थी \* स्वामीजीके साथही था । यहां स्वामीजीने उसे एक योग्य पंडितके निरीक्षणमें रक्खा, जिससे उसने वैदिक कर्मकाण्डकी सब कार्य्यवाही सीखी और प्रयोगमें स्वकर अपनी शिक्षाको यहीं समाप्त किया ।

स्वामीजीने उसकी परीक्षा की और सब प्रकारसे योग्य पाकर योग्यतासूचक प्रमाण-पत्र देकर महाराजाके पास बडोदा भेज दिया।

काशीमें स्वामीजीके व्याख्यान पबिलक लाईनेरी आदि कई स्थानोंमें हुए ।

34+8 €

<sup>\*</sup> इस विद्यार्थीका नाम श्रीयुत जी. जी. राणे है । जबतक यह स्वामीजीके साथ वैदिक सिद्धान्य और कर्मकाण्डकी शिक्षा प्राप्त करता रहा. महाराजा गायकवाड इसे स्वामीजीके द्वारा ८० ) प्रतिमासकी छात्रवृत्ति देते थ. स्वामीजीके पास अपनी शिक्षा पूर्ण करके जब यह बढ़ांदा गंग, तो महाराजा साह्यने इसकी परीक्षा ली और उसमें उत्तीर्ण होनेपर इससे अत्यन्त प्रमुंज हुए और इंसाई मिशनरियोंके प्रचारका ढंग सीखनेके लिये इसे छात्र चृत्ति देकर इंगलैंड भेज दिया । वहां इसने इसाई धर्मके प्रचारक ढंग सीखनेके अतिरिक्त oxford, यूनिविद्धि से B. A. भी पास कर लिया ।

स्वगैवासिनी महाराणी विक्टोरियाकी हीरक जुबिलीके उपलक्ष्यमें आर्थ-समाज मन्दिर काशीमें स्वामीजीने ब्रिटिश राज्यके लामोंपर एक प्रमावशाली व्याख्यान दिया । और राजमिकप्रदर्शक एक तारमी आर्थ्यसमाज काशीकी ओरसे वाइसराय-महोदयकी सेवामें भिजवाया ।

काशीसे स्वामीजी कानपुर होते हुए आगरे गये और वहां २८ आगस्त ९७ से ९ सितम्बरतक व्याख्यान देकर भरतपुर होते हुए अजमेर चले गये । जहांसे शाहपुरा,

जहाजपुर और बूंदी आदि स्थानोंमें होते हुए कोटे पहुंचे।

कोटेमें श्रीयुत विजयसिंहजां कुनाड़ी राजने स्वामीजीके निवास और मोजन क्षादिका समुवित प्रवन्ध किया था, अतः इमी प्रबन्धके अनुसार स्वामीजी कोटा नगरके बाहर

एक ब्राह्मणकी कोठीमें राज्य के अतिथि रूपसे ठहरे।

यहां स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रबन्ध हुआ और राज्यके सरदार, कीटा महारावजीके प्राइवेट सेकेटरी, दीवान, शिक्षाविभागके संचालक ( Director ) आदि प्रतिष्ठित सज्जन बढ़ी रिविसे वहां प्रधारकर स्वामीजीकी विद्वत्तापूर्ण वक्तृताओं से लाभ उठाने लगे।

जिन सज्जनोंको आर्थ्यसमाज और सनातन धर्म दोनों संस्थाओंके उपदेशकोंकी नामावळीसे थोड़ा बहुत भी परिचय है, उन्हें सनातन धर्मके साधु आळाराम सागरका

परिचय देनेकी अधिक आवर्यकता नहीं है।

यही साधु आलारामजी इस समय कोटमें उपस्थित थे। श्रीमान् स्त्रामी विश्वेश्वरा-नन्दजी महाराज सौर स्वामीजीका कोटे पघारकर इस प्रकार प्रमावशाली व्याख्यान देना उन्हें सहा नहीं हुआ! अतः आपने भी अपने व्याख्यानोंकी घोषणा कराई और दोचार मुफती इकटे करके आर्घ्यसमाजको पुष्पांजलि देना आरम्भ किया। परन्तु लाख उद्योग करनेपर भी श्रोताओंका अभाव बना रहा।

इस निष्फलतासे खिजकर आप एक अनर्थ कर बैठे । जिसका परिणाम इन्हींके लिये

अन्तमें बद्नामीका कारण सिद्ध हुआ।

(आपने परिणामकी चिन्ता कियेविना एक प्रार्थनापत्र श्रीमान् पोलिटिकल एकण्ट काटाके नाम लिख मारा। जिसमें आपने लिखा कि - 'श्रीमान् स्वामी विक्वेश्वरानन्दजी और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी गवन्मेंन्टके वागी हैं, इसी कारणसे निजाम हैदराबादके राज्यसे भी इन्हें देश निकाला दिया गया है। आप यदि केटा महाराब साहवको संकेत कर दें तो इन्हें राज्यसे तत्काल निकाल दिया जावे; क्योंकि इनका यहां रहना राज्यके लिये लाभदायक नहीं है। इत्यादि साथही सत्यार्थप्रक श और आर्यामिविनयमेंसे कई अवतरण उद्धृत किये और अन्तमें यह भी वतलाया कि वर्तमानमें जो युद्ध सीमा-प्रान्तपर है। रहा है उसका कारण भी यही लोग हैं "।

पोलिटिकल एजण्ट महोदयने इम पत्रके प्राप्त करनेपर श्रीमान् विजयसिंहजी कुनाड़ी राज और स्वामीजीको युलवाया और वास्ताविक रतान्त जानकर स्वामीजीको सम्मतिदी ाकि आप इस प्रार्थनापत्रकी प्रतिलिपि लेकर आलारामपर मिथ्या दोषारोपण करनेका सुकदमा अवश्य चलावें । राज्यके न्यायालयमें मुकदमा चलानेकी स्वीकृति में देता हूं । एजण्डमहोदयके इच्छानुसार स्वामीजीने आलारामपर मुकदमा दायर कर दिया ।

एजण्डमहादयक इच्छातुसार स्वामाजान आलारामपर मुकदमा दायर कर दिया।
स्वामीजीको जो पत्र उन दिनों अजमरसे मिले, उनसे पता चलता है कि वहांकी
सद्धर्मामृतवर्षिणी सभाके अधिकारियोंने आलारामको सहायता करनेमें कोई भी
कसर नहीं छोड़ी थी और प्रत्यक्ष रूपमें उनकी सहायताके लिये समाचारपत्रोंमें अपील
करी थो, परन्तु कोटा राज्यके फौज़दारसाहबने न्यायकी रक्षाके लिये आलाराम पर १००।
रुपया जुर्माना और राज्यसे निकल जानेका दंड देनेकी अपनी सम्मति न्यायाधाशके पास
लिख भेजी। साथही यह भी लिखा कि यदि आलाराम जुर्माना न दे सके तो तीन
महीनोंकी कठोर केदका दण्ड भुगत। परन्तु धर्मात्मा सनातनी न्यायाधाशने फौजदार
साहबकी न्यायोचित सम्मतिको रद्द कर दिया। और आलारामको साफ छोड़ दिया।
इसपर यह मुकदमा श्रीमान् महारावसाहब कोटाके दर्वारमें अपीलद्वारा उपस्थित
किया गया और अन्तमें महाराव साहबने आलारामके संन्यासी वेषपर दया करके
केटाल १०। रुपये जुर्माना करके कोटा राज्यकी सीमासे विदा किया।

इस मुकदमेमें राजस्थान आर्य्य प्रतिनिधि सभाकी ओरसे स्वामीजीकी सहाय-तार्थ पंडित सूर्य्यनारायणजी उपदेशक कोटा मेजे गये थे।

जिस समय राजस्थानकी समाजोंने सनातनी न्यायाधीशके निश्चयानुसार आलाराम संन्यासीके छुटकारेके समाचार सुने तो वह बेचैन हुए और किंकर्तव्यावसूढ़ हो गये; परन्तु स्वामीजीको इससे कुछ भी दुःख नहीं हुआ। क्योंकि उन्हें महारावजीकी न्याय-परतापर विश्वास था। अस्तु।

'इस मुकदमेकी झंझटके कारण स्वामीजीको कोटेमें अनुमान ३ मासतक अटक जाना पड़ा। और इस समयमें स्वामीजीके व्याख्यान निरन्तर होत रहे, जिससे कोटा समाजने बहुत वल प्राप्त किया और आर्व्यसमाजके प्रचारके मार्गमें भविष्यत्के लिये कोई वाधा न रही। और यही कारण है कि राजस्थानकी समाजोंमें कोटा समाज अब भी एक प्रसिद्ध और वलवान् समाज है, जो अपने वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष किया करता है। अन्यथा रियासतोंमें आर्व्यसमाजके प्रचारमें जो वाधाएं उपस्थित होती हैं, उनसे पाठक अविदित नहीं हैं। क्योंकि वहां लिपिवद्ध कोई कानून नहीं होता।

इस प्रकार २ अक्टूबर १८९७ से २८ दिसम्बर १८९७ तक केटिमें ठहरकर स्वामीजी ३१-१२-९७ को झालावाड़ पहुंचे आर यहाँसे नीमच होते हुए ३ जनवरी ९८ को उदयपुर गये । १४ जनवरी ९८ तक उदयपुरमें ठहरकर और यथावसर महाराणाजीको धर्मीपदेश देकर मालवा प्रदेशमें प्रचारके लिये चले गये । और नीमच, इन्दोर आदि स्थानोंमें प्रचार करके महाराणाजीके निमंत्रणानुसार फिर उदयपुर गये और यहांसे अजमेर आ गये। इस वर्ष संयुक्त प्रान्तकी आर्य्यप्रतिनिधि सभाका अधिवेशन फरवरी ९८ में बुल-इ-शहरमें था। स्वामीजी इस अधिवेशनमें पधारे और फिर व्याख्यान देकर पीछे अजमेर आ गये। मान १८९८ में स्वामीजीने जयपुर, दौता, खान्वरियानास, जोबनेर आदि स्थानोंमें प्रचार किया। और फिर अजमेर होते हुए नीमन, इन्दौर, देवास और धार आदि स्थानोंमें नेदिक धर्मका संदेशा जा सुनाया। इधरसे फिर वापिस लोटकर स्वामीजी जयपुर, आगरा, कानपुर, उन्नाव, छखनऊ, फेजाबाद, बनारस, दानापुर आदि स्थानोंमें कृत हुए गई १८९८ में कळकते पहुँचे।

इस बार कलकत्तेमें स्वामीजीकी भेट बी. बरूहा नामक सज्जनसे हुई और उनसे मित्रभावका सम्बन्ध हो गया। इन्हीं सज्जनके विशेष आप्रहसे स्वामीजीने इन्हीं के यहां निवास किया। आर्ट्यसमाज मन्दिरके निर्माणके लिये इस बाद स्वामीजीने वाबू महावीर प्रसाद, शंकरनाय, गोकुलवन्द्र, जयनारायण पोहार, लाला रलाराम, बा. छाजूरामजी आदिके साथ विशेष उद्योग किया। इन सज्जनोंमेंसे कई सज्जनोंका परिचय तो स्वामी- जीसे प्रथम वारही हुआ था।

पाठक देख चुके हैं कि स्वामीजी अवतक यथावसर बङ्गालको छोड़कर भारतके प्रत्येक प्रान्त यथा मद्रास, बम्बई, मध्यभारत, गुजरात, राजपुताना, संयुक्त प्रान्त, पंजाब, और विद्वारमें थोडा बहुत घूम कर प्रचार कर चुके थे । परन्तु बङ्गालमें केवल दार्जिलिङ्ग, कलकत्ता और करसियांगको छोडकर कहीं जानेका अवकाश नहीं पा सके थे। जिन सज्जनेने आर्यसमाजमें व्याख्यानद्वारा सेवा करनेका त्रत धारण किया है उन्हें अवकाश मिलना असम्भव है। नित्य एक दो समाजके वार्षिकोत्सवपर पधारनेके निमंत्रण भिला करते हैं। फिर स्वामीजीकी स्थितिका विचार पाठक स्वयं कर सकते हैं। इसारे लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं। इस बार स्वामीजीने बङ्गाल प्रान्तमें प्रचार करनेका निश्चय कर लिया और इसके निमित्त तत्कालही तत्पर हो गये।

मई १८°८ इस्तीसे मई १८९९ तक पुरा एक वर्ष स्वामीजीने वंगाल प्रान्तके प्रचा-रको अपंण दर दिया और इस बीचमें निम्नलिखित स्थानोंमें विशेष प्रचार कियाः—

जगन्नाथपुरी, दार्जीलिङ, करसियांग, \* मैमनसिंह, लोहारदग्गा, रांची, सुंगेर,... आमदा, जलप इगाड़ी, विलासपुर, पुरुलिया, रायपुर, भाटपाड़ा, जमालपुर, फुलिया,. आसनसोल और रानीगंज।

बीच २ में सुविधानुसार कलकत्ते भी आते रहते थे।
मई १८९९ के अन्तमें जब स्वामीजी रांचीमें थे, तो महाराजा नाहगसिंहजी शाहपुन

<sup>\*</sup>मैमनसिंहमें म्वामीजीके व्याख्यानीका जनतापर बहुतही उत्तम प्रभाव पढा, वहांके बार रुमके प्रथार स्वामीजीको पुनः मैमनसिंह पघारनेके लिए बहुत पत्र लिखते रहे.

राषीशकी आज्ञानुसार पंडित हमीरमलजीने स्वामीजीको शाहपुरा पथारकर प्रचार कर-नेका अति आप्रहपूर्ण निमंत्रणपत्र भेजा था। इस समय शाहपुरामें स्वामी भास्करा-नन्दजी (जो जोधपुर राज्यकी ओरसे इङ्गलैण्ड आदि देशोंमें वैदिक धर्मका प्रचार करने गये थे और वहांसे पीछे भारतवर्षमें आ गये थे) भी आये थे, और व्याख्यान दे रहे थे।

राजाधिराज शाहपुराकी इच्छानुसार स्वामीजी भी जून १८९९ में शाहपुरा पंहुच नाये र इस बार स्वामीजीके साथ एक महासी और बंगाकी संन्यासी और थे।

स्वामीजीके व्याख्यान होने लगे, जिनको श्रवण करनेके लिये राजाधिराज नित्य पंधारा करते थे। जनसाधारण भी स्वामीजीके व्याख्यानोंको अत्यन्त भक्तिसे श्रवण करते थे। और स्वामीजीकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। यद्यपि स्वामीजीका विचार शाहपुरामें अधिक ठहरनेका नहीं था, तथापि राजाधिराजने अत्यन्त आग्रह करके उन्हें ३ महीनेंतिक ठहराया।

राजाधिराजने स्वामीजीसे अनेक बार इच्छा प्रकट की कि आप शाहपुराको अपना केन्द्र स्थान ( Head Quarter ) नियत कर दें तो बढ़ा अच्छा हो । साथही यह श्री निवेदन किया कि यदि आप यहां ठहरें तो आपकी भेट एक २००० रुपयोंकी वार्षिक आयका गांव ( जो एक नागा स्वामीके अधिकारमें था उनसे खरीदकर ) कर दिया जावे।

पाठक सोच सकते हैं कि जब स्वामीजीन महाराजा माइसोरके रत्नमंडारको देखा-तक नहीं, जब कि महाराजाकी इच्छा थी कि स्वामीजी अपनी इच्छानुसार जो चाहें उसमेंसे छे छें। श्रीमान् शिवाजीराव हे। छकर महाराजा इन्दौरद्वारा प्रतिज्ञात १०००) मासिककी आयपर ध्यान नहीं दिया और अहमदाबादकी सवा छाखकी सम्पत्तिवाली ब्रह्मचारीकी बाड़ीका प्रवन्ध नहीं लिया व राजाधिराजकी इस प्रकारकी इच्छा कव पूर्ण कर सकते थे ? अतः स्वामीजीने राजाधिराजकी इस कृपाका अत्यन्त धन्यवाद मानते हुए इसे अस्वीकार किया।

अगस्तके अन्तमें स्वामीजी शाहपुरेसे अजमेर चले गये और थोड़े दिन ठरहकर अरतपुर गये।

इन दिनों स्वामीजीके नेत्रों में कुछ कष्ट था, इस छिये कुछ दिनोंके छिये नेत्रोंकी विकित्सा करनेको भरतपुरमें श्रीयुत डाक्टर सुखदेवजी बर्माके यहां ठहरे। इसी अवसरमें स्वामीजी भरतपुरनरेश श्रीमान् व्रजेन्द्र सवाई रामसिंह बहादुर से मिले और उनकी इच्छानुसार उन्हींके सन्मुल राजपंडित पंडित मूळचंद्रजी शर्मासे घर्मविष-यपर वार्ताळाप किया, जिसे सुनकर महाराजा अत्यन्त प्रसन्न हुए और दोनों महात्माओं- (स्वामीजी और श्रीमान् विवेक्तरानन्दजी महाराज) को सो सो स्पर्थ भेट दिये।

महाराजासे मिलनेके पश्चात् स्वाभीजीके पांडित्यपूर्ण वार्तालाप की चर्चा, तथा अन्यः व्याख्यानोंका प्रभाव सर्व साधारणपर इतना पड़ा कि ता. १ अक्टूचर १८९९ ई... में भरतपुर राज्यमें आर्च्य समाज स्थापित हो गया।

भरतपुरसे स्वामीजी आगरा गये और वहांसे कानपुर जाकर प्रचार किया। कानपुरमें स्वामीजी पंडित पृथ्वीनाथजी वकीलके यहां ठहरे थे और उन्हींके प्रवन्धसे

व्याख्यान आदि होते रहे।

ता॰ २ नवम्बर १८९९ को स्वामीजी कलकत्ता पहुँच गये । और फरवरी १९०० तक वंगाल प्रान्तमें प्रचार करते रहे ।

जिन स्थानोंमें स्वामीजी मई ९९ के अन्ततक प्रचार कर चुके थे, उनमें भी एक दौरा

किया और सर्वसाधारणकी धार्मिक श्रद्धामें वृद्धि की ।

इस वार दार्जिलिङ्क, साहबगंज, भागलपुर, पुनिया, दानापुर, रांची और लक्खीसराय आदि स्थानोंमें स्वामीजीका स्वागत और सत्कार बडी धूमधामसे हुआ।

लक्खीसरायमें स्वामीजी स्वामी सहजानन्दजीसे मिले। महर्षि द्यानन्दजीके समयमें व अपनेको महर्षि द्यानन्दजीका शिष्य कहते थे, परन्तु पौछे विरोधी वन गये थे। इस दिनो ये एक कुटी वनाकर संन्यासी भेषमें रहते थे और आर्य्यसमाजसे मी अधिक विरोध नहीं रखते थे। इनके विचार प्रायः नवीन वेदान्तसे मिलते थे। इस बार भी कलकत्तमें स्वामीजी महर्षि देवेन्द्रनाय टगोरसे कई बार मिले और उनके आप्रहसे शान्ति-विकतन बोलपुरके उत्सवमें गये। आदि ब्राह्मसमाज और आर्य्यसमाजको एक करनेके विषयमें इस बार और विचार हुआ और अन्य आर्य्यनताओं के साथ इस विषयमें परा-मर्शके लिये नवम्बर १९०० में लाहोर आर्यसमाजके उत्सवपर महर्षिके पौत्र आयुत बलेन्द्रनाय \* टागोरका मेजा जाना निश्चय हुआ। महर्षिने स्वामीजीसे यह भी निवेदन किया कि यदि आप यहां कुछ दिन स्थिररूपसे रहें तो बोलपुरका विद्यालय आपके सिपुर्द कर दिया जावे और आप यहां वैदिक सिद्धान्तोंका प्रचार करें। परन्तु स्वामीजीने कई कारणोंसे इसे स्वीकार नहीं किया।

श्रीयुत बी. वरहा साहबके सहयोगसे स्वामीजीने चक्रधरपुर, झारसुगडा, विलासपुर, विलासपुर, विलासपुर, श्रीदवाडा, और कटनी मुडवारा आदि स्थानीमें प्रचार किया । पिंडवाडा बरूहा

महोदयके व्यवसायका केन्द्र था।

कटनी मुडवारेमें स्वामीजी पंडित बालाप्रसादजी लेट पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्दोर राज्यके माईसे (जो स्वयं इन्दौरमें जैलर थे, भिले। उन्होंने स्वामीजी और स्वर्गवासी श्री. पंडित गणपतिजी शर्मासे (जो इन दिनों प्रचार करते हुए इघर का निकले थे) कई ज्याख्यान यहां कराये।

<sup>\*</sup> इस निश्चयके अनुसार बलेन्द्रवाबू छाहोर गये थे और अपने उद्देश्यमें बहुत कुछ सफलता. प्राप्तकी परन्त थोडे दिन पीछे उनकी मृत्यु हो गई और यह बात जहां की तहां ठंढी पड गई ४

श्रीमान् बरूहा महोदयके साथद्दी स्वामीजी इस वर्ष कलकत्तेसे प्रयाग और सतनाः होते हुए रीवां गये और वहांके हाईस्कूलके हैडमास्तरके प्रवन्थसे कई व्याख्यान दिये। स्वामीजी यहां महाराजा साहब रीवांसेभी मिले और उन्हें धर्मीपदेश दिया।

पीछे छोटते हुए स्वामीजीने सतनामेंभी एक दो व्याख्यान दिये और फिर अर्धकुम्भीके स्वसरपर प्रयागमें प्रचार किया। प्रयागसे कानपुर और आगरा आदि स्थानोंमें व्याख्यान देकर स्वामीजी फिर कलकत्ते चले गये और रामकृष्ण सरावगीकी धर्मशाला हैरिसन रोडमें ठहरे। यहां स्वामीजीके व्याख्यान मवानीपुर आदि अनेक स्थानोंमें होते रहे। समाजका निजूस्थान अभीतक नहीं वन पाया था।

श्रीयुत घर नामक एक सद्ग्रहस्थ स्वामीजीके बड़े भक्त हो गये और उन्होंने कलकत्तेके मारवाड़ीसमुदायमें वैदिक धर्मका सन्देशा पहुंचानेके निमित्त अपना एक विशाल गृह जो बड़े बाजारमें था, आर्य्यसमाजके व्याख्यान आदि प्रचारसम्बन्धी कार्य्यके लिये दें दिया। इस निकट स्थानको प्राप्त करके मारवाड़ीसमाज प्रायः स्वामीजीके व्याख्यान बड़ी खिंचे सुनने आता था और आर्य्यसमाजको इस प्रकार इनकी सहानुभूति प्राप्त होने लगी।

इसी वर्ष श्रीमान् महाराजासाहब गायकवाड़ वड़ोदेकी प्रेरणासे स्वामीजीने एक पुस्तक वैदिक त्यवहारोंपर लिखकर महाराजाके पास भेजी थी।

श्रीयुत पंडित गणपितजी शर्माके साथ कटनी मुडवारामें प्रवारकरके स्वामीजीनें जबलपुर, हरदा, इन्दौर, धार, दैवास, नीमच, अजमेर, जयपुर, दांता, और जोबनेर आदिस्थानोंमें प्रचार किया।

जयपुरसे श्रीस्वामी विक्वेक्वरान्दजी महाराज तो सिमले चले गये और स्वामीजी कलकत्ते गये।

अगस्त १९०० में भारतधर्ममहामंडलका एक वृहत् अधिवेशन दिल्लोमें हुआ था। इस अधिवेशनकी सफलताके लिये महाराजा दरमंगानें १४००० रूपयोंकी सहायता श्रीयुत पंडित दोनदयालजी महामंत्री भारतधर्म महामंडलको दी थी। महामंडलका यह अधिवेशन वडीहां सजधजसे हुआ। आर्य्यसमाजकी ओरसे भी एक वडा भारी पंडाल जुम्मामसजिदके पास बनाया गया। अन्य आर्ये उपदेशकोंके अतिरिक्त श्रीमान् स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजभी इस अवसरपर दिल्ली पघारे थे। यहां आपके व्याख्यान वहे प्रभावशाली हुए। सारांश आर्येसमाजका प्रचार वडी सफलतासे स्थिरप्रभावोत्पादक हुआ। महामंडलके विद्वानोंसे शास्त्रार्थकी चर्चांभी चली थी, परन्तु केवल वार्तेही होकर रह गई; शास्त्रार्थ नहीं हुआ।

दिल्लीसे स्वामी श्री विश्वेश्वरानन्दजी सिमला चले गये और थोडे दिन ठहरकर स्वामीजीसे कलकत्तेमें जा मिले। कलकत्तेसे स्वामीजीने श्रीमद्यानन्द-अनाथालय अजमेरकी सहायताके लिये कपडे और रुपया मिजवाया था। जनवरी १९०१ में स्वामीजी कलकत्तेसे चलकर रांची, मागलपुर, मुंगेर, पटना, दानापूर, आरा, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा, जयपुर, भरतपुर, अजमर आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए १६ फरवरीको इन्दौर पहुँचे और यहांसे देवास, घार, और नीमचमें उपदेश करके तांगेकी सवारी करके झालावाड गये। झालावाडमें स्वामीजी राजराणा मवानीसिंहजी और दीवान पंडित परमानन्दजी चौबसे मिले। राजराणा और दीवानसाहब स्वामीजीकी विद्वतासे अत्यन्त प्रसन्न हुए और स्वामीजीको राजके अतिथिरूपमें टहराकर कई दिनौतक धर्मोपदेश अवण किया।

झालावाडसे स्वामीजो अपने स्थापित किये समाजमें और भी उन्नति करनेके स्थि कोटा गये । और श्रीमान् विजयसिंहजी कुनाडी राजसे मिलकर आर्य्यसमाजकी उन्नतिके विषयमें उचित संमति दी कोटासे नीमच होकर स्वामीजी उपयपुर गये और महाराणाजीके **आतिथि होकर ठहरे । इस वार उदयपुरमें ठाकुर मनोहरसिंहजीके आग्रह और प्रबन्धसे** स्वामीजीने एकलिंग, नायद्वारा, कांकरे।ली, लावा आदि स्थान देखे । लावामें ठाकुर मनो-इरसिंहजीके आता ठाकुर शार्द्छसिंहजीने स्वामीजीका स्वागतसत्कार वहे प्रेम और उत्सा-इसे किया और अपने प्रामनिवासियोंको स्वामीजीका उपदेश श्रवण कराया । लावासे गंगा-पुर, भीलवाडा, और शाहपुरा आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए स्वामीजी अजमेर आ गये । इघर दो तीन वर्षोंसे अजमेर आर्व्यसमाजके समासदोंमें आपसमें वैमनस्य फैल रहा था और भी कई प्रकारके सामाजिक विवाद उठ खडे हुए थे। अतः इन्हें शान्त करनेके लिये भी स्वामीजीको वारम्बार अजमेर आना पडता था। अजमेरसे स्वामीजी अहमदावाद गये और २२ फरवरीसे ६ मार्चतक गूजरात प्रान्तमें प्रचार करके अजमेर होते हुए जयपुर गये । इस समय ठाकुरसाहब दांता जयपुरमेंही थे, अतः आपने स्वामीजीको अपने स्थानपरही ठहराया और कई दिनोंतक धर्मविषयपर चर्चा होती रही। कई मुसलमान सज्जन भी जिज्ञासामावसे अपनी शंकाएं निवारण करते रहते थे । जयपुरसे स्वामीजी सिमला चले गये । अभी सिमला गये स्वामीजीको थोडेही दिन हुए ये कि आपको श्रीमान् महाराजा साहव गायकवाड् बड़ोदाका नैनीताल पधारनेके लिये तार मिला। महाराजासाहब बड़ोदा इस बार प्रीध्मनिवासहित नैनीताल पचारे थे, अतः स्वामीजीसे घर्मोपदेश श्रवण करनेके लिये आपने उन्हें नैनीताल बुलवाया । स्वामीजी सिमलेसे नैनीताल गये और राजा जयकृष्णदास C. I. E. के यहां ठहरे । यहां स्वामीजीने महाराजासाहव और महाराणीसाहव गायकवाड्के, सन्मुख कई व्याख्यानोंके अतिरिक्त कई पविष्ठक व्याख्यान भी दिये, जिनमें सब श्रेणीकी सनतां आती रहती थी।

राजा जयकृष्णदासजीने स्वामीजीसे प्रार्थना की कि आप नैनीतालसे आगरे पधारें और इमारे 'चौबे बोर्डिझ हाउस' का निर्दाक्षण करके उसकी उत्कृष्ट रचनाके लिये अपनी सम्मति देनेकी कृपा करें इस लिये जब स्वामीजी नैनीतालसे चले तो मुरादाबादमें व्याख्यान देकर,

आगरे पहुंचे और राजा जयकृष्णदासजीकी कोठीमें ठहरे और उनके बो.ईगका निरीक्षण करके उसके प्रबन्धके बारेमें उचित सम्मति दी। इसके अतिरिक्त आगरा समाजके प्रवन्धसे व्याख्यान भी दिये । आगरेसे स्वामीजी मथुरा, फर्क्सवावाद, कानपुर, उन्नाव और लखनऊकी आर्थ्यसमाजोंमें व्याख्यान देते हुए काशी पहुंचे। काशीमें स्वा-- मीजीने एक संस्कृत पाठशाला खोलनेका विचार किया और उसके लिये उद्योग करना आरम्भ कर दिया । अयोष्यापुरी नामक संन्यासीने राजमन्दिर शतिला-षाट पर 'ऋद्धनाथका ' मठ इस निमित्त दे दिया । फैजाबादके कमीशन एजन्ट श्रीयुत राजकरणजीने १०००० रुपया इस पाठशालाके निमित्त देनेकी प्रतिज्ञा की । इस सहा-यताको प्राप्त करके स्वामीजीने उक्त मठमें पाठशाला खोल दी और एक पंडित तिवाडी-·नामकको ३०] रुपये मासिकपर पढानेके लिये नियत कर दिया । आरम्भमें पाठशालाका समस्त व्यय श्रीयुत राजकरण कमीशन एजन्ट देते रहे और १०००० का एक ्रस्ट भी तीन सज्जनोंके नाम कर दिया, जिसमें स्वामीजी भी सम्मिलित थे। स्वामीजीने इस पाठशालाके लिये काशी और कलकत्तानिवासी कई सज्जनोंसे सहायता प्राप्त की और कितनाही मासिक चंदा लिखवाया । यह पाठशाला दो तीन वर्षेतिक चलती रही । पीछे श्रीयुत राजकरणने अज्ञात कारणोंसे सहायता देना बन्द कर दिया और स्वामीजी भी उसके निरीक्षणके लिये अधिक समय नहीं दे सके। अतः थोडे दिन पीछे पाठशालाके। बन्द कर देना पड़ा। २९ अगस्त १९०१ को स्वामीजीसे बम्बईके सुप्रसिद्ध व्यापारी श्रीयुत जेठाजी त्रेमजी मिलने आये और स्वामीजीसे धर्मीपदेश श्रवण करके अत्यन्त प्रसन हुए।

काशीसे स्वामीजी सिमला चले गये। सिमलामें पंडित हमीरमलजी किसी कार्य्यवश्य था थे, अतः ९ नवम्बर १९०१ को स्वामीजी और पंडित हमारमलजी साथ २ ही लखनऊ आये। इस समय लखनऊमें क्षत्रिय महासमाका अधिवेशन था। इस महासभाके अनेक प्रतिनिधियोंने स्वामीजीके न्याख्यानोंका लाम उठाया। लखनऊसे कानपुर होते हुए स्वामीजी प्रयाग पहुंचे। दिसम्बर १९०१ में आर्थ प्रतिनिधि समा संयुक्त प्रान्तका वार्षिक अधिवेशन प्रयागमें होना निश्चित हुआ था। इस अधिवेशनका प्रवन्ध श्रीयुत मेवालालजी कलवार रईस प्रयागने किया था। प्रतिनिधिक्ते अधिवेशन और उपदेशोंके लिये एक विशाल मण्डप बनवाया गया अधिवेशन बड़ी धूमधाम और सफलतासे हुए। और इसी अवसरपर श्रीयुत मेवालालजीने स्वामीजीसे यहापवीत लिया था और काशीकी पाठशालाके लिये अपना एक स्थान स्वामीजीको दे दिया। यह स्थान स्वामीजीके प्रयागसे चले जानेके पश्चात् प्रतिनिधि समाके उपदेशकोंने मेवालालजीको कह सुनकर आर्य्यसमाज काशीका मंदिर बनवानेके लिये ले लिया। स्वामीजीने कोई आपत्ति नहीं की। आज कल आर्यसमाज काशीका मंदिर इसी स्थानपर बना हुआ है। प्रयागसे स्वामीजी काशी होते हुए कलकत्ता गये। और श्रीयुत B. बल्हाके साथ चक्र-थरपुर, झारसूगढ़ा, विलासपुर, कटनी मुड़वारा, और सतना आदि स्थानोमें प्रजार किया।

सतनासे स्वामीजीने वरूहा महोदयका साथ छोड़ दिया और प्रयाग, कानपुर, काशीर् आगरा, मथुरा, दिल्ली, अम्बाला और ब्यहोर आदि स्थानोंमें १५ मई १९०२ तकः प्रचार किया।

फाल्गुन वदी १२, १३, व १४ सं. १९५८ तदनुसार ता. ७, ८ व ९ मार्च १९०२ को मछ्छी शहर जि. जौनपुर आर्थ्य समाजका उत्सव था । स्वामीजी भी इस उत्सवमें पघारे थे । इसका वृत्तान्त श्रीयुत दुर्गाप्रसादजी शर्मो सब रिजस्प्रार वृन्दावनके शब्दोंमें पाठकोंके ज्ञातार्थ दिया जाता है ।

रजिस्ट्रार साहब अपने एक पत्रमें लिखते हैं-

" सन १९०२ ई॰ का वाकयाहै कि जवं यह दास जिला जौनपुरमें मुलाजिस था और श्री पूज्य १०८ ब्रह्मचारी नित्यानन्दकी स्वर्गवासी उन दिनों काशीजीमें राजा माघोळाळजीके बाग वाळापुरमें विराजमान थे, तो कस्वा मळली शहर जो एक प्रसिद्ध मुसलमानोंकी आबादी है और जौनपुर रेख्वेस्टेशनसे मीलके फासलेपर है, वहांके आर्थ-समाजने सुंशी भगवतीप्रसाद मंत्रीके उद्योगसे द्वितीय वार्षिकोत्सव फाल्गुन वदी १२, १३, व १४ को करना निश्चय किया। इस नवीन व अति निर्वे समाजको हानि पहुँ-चानेके लिये मछली शहर व इसके इर्दिगर्दके प्रतिष्ठित व धनवान् पुरुषोंने एक सनातन धर्मसमा मछली शहरमें कायम की । और बहुत काफी मिकदारमें चंदा एकत्रित किया कि आर्व्यसमाजसे शास्त्रार्थ करके उसकी पराजित किया जाने। चुर्नाचे उत्सवसे एक दिन पूर्व जौनपुर जिलेमें जिस कदर पंडित विद्यमान थे वह सर्व और काशीके कई पंडित जिनकी तादाद ५० थी पहुंच गये । और समाजसे श्रीमान पंडित स्दरत सम्पादकाचार्य्य और गोकुलचन्द विद्यार्थी और महाशय सत्यदेवजी जो इन दिनों काशीमें पढते थे और अब संन्यासी हैं उपस्थित थे । चूंकि मछली शहर मुसलमानी कसवा है और जुलाहों-की अच्छी आवादी है। मुसलमान लोग भी शास्त्रार्थ करने व विघ्न डालनेकी उद्यत थे । इघर इन सब विरोधोंका सामना करनेको मछली शहर समाजके आठ नौ मेम्बर थे । उस वक्त समाजने स्वामीजीको तारद्वारा शास्त्रार्थमें पधारनेके खिये निवेदन किया । आप उसी समय धर्मकी डूबती हुई नावको बचानेके छिए चछ दिये । यह दास जीनपुर स्टेशनपर किराये की गाड़ी छिये खडा था और रेखकी इन्तजारी कर रहा था कि गाडी आतेही श्रीमान्के दर्शन हुए। धर्मका सुखा खेत हरा हो गया । वावजू दे कि राजा माधोलालजीने स्वामीजीको मछली शहर पघारनेसे रोका, वहांकी बुटियां व रास्तेकी तकलीफोंको बतलाया और कहा कि आपके विद्वतापूर्ण उपदेश व गहन फिलासफी को समझनेवाला वहां कौन है ? लेकिन धर्मकी शान्तमूर्तिने उत्तर दिया कि मळ्ळी शहर समाजपर आक्रमण हो रहा है और वह संकटमें पड़ी है; उसका उदार करना मेरा परम धर्म है, मे अवश्य जाऊँगाः जो हो। स्टेशनसे २० मीलका सफर था और किरायेकी गाडीके घोडे कमजोर थे ।

शास्त्रार्थके लिये समयसे पहले पहुंचना लाज मी था। रास्तेमें जब मछली शहर ६ मीलपर रह गया तो घोडेका पुराना साज टूट गया; वांघनेके लिये रस्सीकी कमी थी ए स्वामीजीने आज्ञा दी कि मेरा अंचला जो कीमती था जोड दिया जाय। घोडे कमजोर हैं, थक गये हैं; घीरे २ आंय। हम पैदल चलते हैं, ताकि वक्तसे पहुंच जावें। सेवकके व गाडीवानके विशेष प्रार्थना करनेसें कि हम जल्द पहुंचा देगें, ब्रह्मचारीजी गाडीपर सवार हो गये और शास्त्रार्थसे पहले पहुंच गये। आर्य्यसमाजके सभासदोंकी जानमें जान आ गई।

# शास्त्रार्थ।

पहले मुसलमानोंका एक बड़ा समुदाय मुबाहिसा करनेको पंडालमें आया। मछली शहर व गुलजारगंजके थानोंके सब इन्सपेक्टर सथ अपने मातहतोंके प्रबन्धके लिये उप- स्थित थे। मुसलमानोंके वकीलसे ब्रह्मचारीजीने कुरानकी एक आयत पढ़के एतराज किया और उनसे उत्तर मांगा। उस समय उनका उत्तर और स्वामीजीका एतराज देखने व युनने योग्य था। वकील इसलाम बहुतही परेशानीमें पड़ा हुआ माकुल उत्तर न देकर समय गंवा रहा था कि उसी समय घडी घंटा बजाते और जय मनाते हुए घमसमाकी मंडली जिसके साथ दोढाई हजारसे कमका समुदाय नहीं था, आ विराजी। इस शोर व गुलके कारण वकील इसलामके जानमें जान आई और वहाना पेश किया कि इस बादमें उत्तर देंगे।

वुनाचे पण्डालमें सनातन धर्मसभाके पंडित और प्रतिष्ठित पुरुष आद्रसत्कार विठलाय गये और पुलिसने सब जगह शान्तिका प्रवन्ध कर दिया। उस वक्तकी हाजिरी किसी हालतमें ५००० से कम न थी। जब शालार्थ शुरू हुआ। इधर ब्रह्मचारीजीय पंडित खद्रदत्ताजी थे और उधर ५००० विपक्षी जिनमें ५० के लगमग काशी व हर्द-गिर्देके विद्वान् पंडित और प्रतिष्ठित पुरुष थे। सेवकने सनातन धर्मसभाके पंडितसे प्रार्थना की कि—शालार्थ किस विषयपर होगा ? ' इसपर काशोके पंडितजीने जिन्हें महामहोपाध्याय पं० शिवकुमारजी शालीने भेजा था, जोशमें आकर कहा कि सब 'विषयोपर शालार्थ करनेको उधत हूं। इसपर दासने निवेदन किया कि दिनके दो बज गये हैं, सब विषयोंका निर्णय होनेका समय नहीं है; इस लिये पूर्ति-पूजा जो प्रधान विषय है इसीपर शालार्थ आरम्भ किया जावे। इसपर सनातन धर्मके पंडितोंने सहर्ष स्वीकार करके " ज्यम्बकं यजामहे " यह मंत्र सूर्तिपूजाके समर्थनमें पेश किया और इसकी व्याख्या की। इसके उत्तरमें ब्रह्मचारीजीने इस मंत्रकी व्याख्या प्रमाणींसे की और यह भी कहा कि महाभारतमें लिखा है कि—महादेवजीने तप किया, उससे तीसरा नेत्र उनके हुआ। वेद अनादि व सनातन है। उसमें यह इतिहास नहीं हो सकता। " ज्यम्बकम्" के अर्थ तीन नेत्रके नहीं, बल्क तीन लोकोंके ज्ञाताके हैं।

स्वामीजीके अखण्ड प्रमाणका उत्तर न देकर सनातन धर्म समाके पंडितने " सहस्र शीर्षा " यह मंत्र मूर्तिप्जाकी सिद्धिमें पेश किया । इसके उत्तरमें ब्रह्मचारीजीने कहा कि इसका अर्थ केवल हजार सिरही नहीं हैं, बिल्क यहां सहस्र शब्द बहुसंख्यावाचक है अर्थात् हजारों सिर हैं ऐसा अर्थ करना चाहिये । इसके आगे युक्ति और प्रमाणों से बेदमंत्रोंकी व्याख्या करते हुए मंत्रका वास्तिविक तात्पर्ध्य समझाया; जिसे सुनकर श्रीता गण चिक्ति होकर वित्रवत् बेठे रहे । इसके अनन्तर सनातन धर्मावलम्बी पंडितोंने " ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् " इस मंत्रका उचारण करके अपने पक्षकी पुष्टि करनेका उच्चोग किया जिसका उत्तर पंडित खदत्तजीने दे दिया । पंडितजीके उत्तरके पीछे जब सनातनधर्मियोंने अपना पक्ष गिरता देखा तो पंडितजीके गालियाँ देने लगे और घडीचंटा बजाते हुए और कोळाइल करते हुए पण्डालसे प्रस्थान कर गये । इस शास्त्रार्थसे समाजकी सचाई और विजयका बढ़ा मारी प्रभाव पड़ा और सर्वसाधारण पंडालमें बेठे रहे । इसके पश्चात् स्वामीजीने ईश्वरके अस्तित्वपर एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया जिसमें 'ईश्वर निराकार है, उसकी मूर्ति नहीं वन सकती ' आदि मली प्रकार सिद्ध किया । जिसे सुनकर कहरसे कहर विरोधी मुसलमान प्रमुक्ति हो गये और स्वामीजीकी प्रशंसा करते हुए अपने २ घर गये ।

काशीसे स्वामी सिमला गये और यहाँ मई १९०२ के अन्ततक ठहरे और जूनके आरम्ममें वर्म्बई चले गये।

इस बार स्वामीजीका बम्बई आनेका कारण वेदधर्म प्रचारिणी सभाका निमंत्रण था।
इस समामें धार्मिक वर्चाके लिये बढे समारोहसे उत्सवकी तयारियाँ की थीं। और
माधववागके समीप बडा भारी मंडप बनवाया था। स्वामीजी भी वहीं ठहरे थे। व भोजनादिका सब प्रबन्ध श्री सेट जमनादास नारायणदासजी, तथा श्रीसेठ भवानीदास नारायणदासजी मोतीवाळाने किया था। ये दोनों वन्धु मुम्बईमें प्रसिद्ध नागरिक हैं। इनमें
सेठ भवानीदासजी आनरेरि मजिट्ट हैं। फिर कुछ मासके बाद स्वामीजी श्रीसेठ
जयनारायणजी दानीके वाळकेश्वरवाळे बंगलेमें ठहरे और मोजनादिका सब प्रबन्ध उक्त
सेठजीने ही किया।

स्वामीजीका यह प्रवास वडेही महत्त्वकाथा। जितमा धर्मिक आन्दोलन वम्बईमें इस अबर हुआ उतना सम्मवतया बहुत कम होनेकी सम्मावना है।

स्वामीजीके वम्बई आनेके पूर्व धर्मसमा अपने हेटफार्मद्वारा आर्थ्यसमाजके विचार और मन्तर्व्योंका प्रचार नहीं फरने देती थी।

इस सभाके संस्थापक ब्रह्मचारी रामेश्वरानन्दजी नामक एक उद्योगी और उत्साही सज्जन थे। आपने इस सभाका प्रथम वार्षिकोत्सव मनानेके लिये बहुतसे रुपये एकत्रित कर लिये थे। इस सभाके प्रधान श्रीयुत डाक्टर सर भालकृष्ण भाटवहेकर थे। और मंत्री डाक्टर पोपटराम प्रभुराम L. M. S. और रावबहादुर त्र्यम्बक नारायण वैद्य थे।

इस समाने २६ प्रश्न छपवाकर समस्त भारतवर्षमें विद्वान् पंडितोंके पास उत्तर देनेके लिये भेजे थे।

#### वे प्रश्न यह हैं:---

- ( १ ) वेदोंके स्वतःप्रमाण और अपौरुषेयसम्बन्धी विचार ।
- (२) मंत्र और ब्राह्मण दोनों अपौरुषेय हैं, या केवल मंत्र ?
- (३) ये समकालीन हैं, या निषमकालीन ?
- (४) मूर्त सृष्टिके पहले वेदोंका होना सम्भव है इसपर विचार।
- ( ५ ) वदोंके निर्माणकर्ता विप्रहवान् थे, वा विप्रहरहित !
- (६) ऋषि मंत्रद्रष्टा क्यों कहे जायं और उनमें मंत्रद्रपृत्व क्या है ?
- ( ७ ) वंदोमें कहे हुए मधुप छंद भारद्वाज आदि शन्दार्थका विचार ।
- (८) यज्ञमं द्रव्यदेवताओंका विचार; उसमें पशुहिंसासम्बन्धी करीव्याकरीव्यका विचार.
- (९) वेदके छ अङ्गोंके समयका विचार।
- (१०) दर्शनोंके आपसमें विरोधका परिहार तथा समयका विचार !
- ( ११ ) यज्ञदेवता विप्रह्युक्त हैं वा विष्रहरहित ?
- ( १२ ) बौद्ध और जैनियोंक दर्शन पहुदर्शनोंसे पीछे बने हैं, वा आगे ?
- ( १३ ) स्मृतियों के लिये कर्तृ चादिविवार ।
- ( १४ ) स्मृनियां प्रथम या व्यवहार ?
- (१५) कलियुगमें क्षत्रियवैश्योंक लिये सद्भाव और उपनयनविचार।
- (१६) कन्याका विवाह और वयसम्बधी विवार।
- (१७) चातुर्वण्यं विभाग गुण-कमसे है, या जन्मसं ?
- ( १८ ) द्विजोंके लिये द्वीपान्तरमें जाना उ वित है, या नहीं ?
- (१९) अपनी अपनी जातिमें सामान्य भोजन करने और भोजनव्यवहारवालेंके साथ कन्याव्यवहारसम्बधी विचार ।
- (२०) स्त्रीशिक्षा और गृहकार्यमें स्त्रियोंका स्थान।
- (२१) क्षत्रियोंकी धर्मीनितसम्बन्धी विचार।
- (२२) चौदः विद्याओं के पठनपाठनसम्बन्धी विचर ।
- (२३) पुराण, इतिहास और उनमें के संदिग्ध विषय ।
- ( २४ ) विधवाविवाह शास्त्रविरुद्ध है या नहीं ?
- (२५) आश्राधर्मीके लिए कल्यिगर्मे विशेष विचार।
- ( २६ ) पतिताँका पित्र करन सम्बन्धी विंचार ।

इन प्रश्नोंको भारतवर्षभरके विद्वानोंके पास उत्तरके लिये भेजनेके अतिरिक्त वम्बइमें भी एक महाधर्भसम्मेलनका आयोजन किया गया । जिसमें काशीके अन्य विद्वान् पंडितोंके अतिरिक्त महामहोपाध्याय पंडित शिवकुमार शास्त्रीजी मी पधारे थे ।

आर्य्यसमाजकी ओरसे इस सम्मेछनमें पंडित विद्वद्वर बालकृष्णजी प्रतिनिधि नियत किये गये। धर्मसमाके समासदोंके विचारोंकी व्यापकतासे उन्हें अपने विचार प्रकट

करनेका अवसर दिया गया।

जैसा कि जगर लिखा जा चुका है, स्वामीजी मुम्बईमें जून १९०२ के आरम्भमें आ गये थे और दिसम्बर १९०२ के अन्ततक ठहरे । बीचमें अवकाशानुसार जुलाई मासके थोडेसे दिन मर्कंच और बीजलपुर आदि स्थानोंमें प्रचारार्थ गये थे । और इसी अवसर-पर बीजलपुरमेंसे समाज भी स्थापित किया ।

इस वार मुम्बईमें स्वामीजीने क्या क्या कार्य किया, और उसका प्रभाव कैसा रहा यह सब हम अपनी ओरसे न लिखकर उस समयके मुम्बईसमाचारके अंकोंसे उद्धत कर देते हैं।

मुम्बई समाचार ता॰ २ जुलाई १९०२ स्वामी श्री ईसस्वरूप और वेदधर्म प्रचा-

रिणी सभा

" सुप्रसिद्ध स्वामी श्री इंसस्वरूप कुछ दिन हुए इस नगरमें पधारे थे । उस समयका छाभ लेकर यहांकी वेदघर्मप्रचारिणी सभाने सविनय स्वामीजीको सूर्तिपुजा, ईश्वरके प्राकृ-तिक अवतार, मृतकश्राद और जन्मसे वर्णाश्रमकी प्रथा वेदानुमोदित हो तो सिद्ध कर देनेके लिये वदर्घमप्रचीरणी समाके आमंत्रणसे यहां पधारे हुए सुप्रसिद्ध स्वामी श्री विस्वेक्वरानन्दजो और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीके साथ शास्त्रार्थ करनेके लिये निवेदन किया था । त्रम्हचारी नित्यानन्दजीने आजसे आठ वर्ष पहले फ्रामजी कावसजी हालमें मिस्टर जस्टिस् रानडे, आनरेविल मिस्टर झवेरीलाल याज्ञिक, महामहोपाध्याय झलकीकर आदिके प्रधानत्वमें अनेक व्याख्यान दिये थे। और उनके व्याख्यान श्रवण करनेके लिये छोगोंकी इतना उत्कंठा थी कि उस समय हालमें खडे रहनेके लिये भी जगह नहीं मिलती थी। उनके व्याख्यानोंमें अंग्रेजी पढे लिखे संस्कारयुक्त गृहस्थ भी जितने एनीविसेंटके व्याख्यानमें जमा होते थे, उतनेही उस समय देखनेमें आते थे। उनकी विद्वता और उच वक्तृत्वशक्तिकी सव मुक्त कंठसे प्रशंसा करते थे। अभी भी वेदधर्म-प्रचारिणा समाका जो महोत्सव माधववागमें हुआ, उसमें भी स्वामीजीने तीन व्याख्यान दिये थे । उस समय भी लोगोंकी भीड, उनकी विद्वता और वक्तृत्वशक्तिका परिचय देती थी। यदि इन दोनों समाजोंमें (आर्व्यसमाज और वेदधर्मप्रचारिणी सभा, जिनका उद्देश एकही है, ऐक्य होजाय तो आर्थमंडलको कितना लाम हो। शास्त्रार्थके लिये स्वामी इंसस्वरूप और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी जैसे महात्माओंका संयोग मुंबई जैसे नगरमें होना कोई सामान्य भाग्यका विषय नहीं है। उपरोक्त चार विषय विवादास्पद हैं। और यह दो

महात्माही उनका निर्णय करनेको अति योग्य हैं। परन्तु शोकका विषय है कि स्वामी हं सस्वरूपजी अपनी आगेसे की हुई व्यवस्थाके अनुसार नासिक गये हैं, तो भी "शार्खा .छगनलाल और शास्त्री विष्णवाचार्थ्य, ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीसे शास्त्रार्थ करनेको तैयार है।" ऐसा सम्बईसमाचारके चर्चापत्रमें अन्यत्र प्रकाशित समाचारोंसे प्रकट होगा। आर्य्य सामाजिक जगत्में शास्त्रार्थके लिये ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीसे कोई अधिक योग्य नहीं है, दूसरी ओर ाहिन्दधर्मके प्रतिपादनकर्ता स्वामी श्रीहंसस्वरूपसे अधिक दूसरा मिलना कठिन है धर्म महामंडल जिसका उद्देश्य सनातन हिन्दू धर्मका उद्धार करना है उसके वह शोभा रूप हैं। उनकी आल्हादित वाणीने सुम्बईवासी हिन्दुओं के मन आकर्षित कर लिये हैं। उनकी वाणीमें कुछ न्यनता नहीं है । आर्य्यसमाज और हिन्द्समाज दोनों वेदको ईर्वरप्रणीत मानते हैं। उनमें केवल अर्थोंमें-ही भेद है। अर्थभेदका निर्णय व्याकरणरके मननसे होगा ऐसी हमे आहा है। उन विष-योंपर दोनें। पक्षोंकी ओरसे व्याख्यान देनेकी अपेक्षा हिन्दू समाज और वेदप्रचा-रिणी सभा ( जो वास्तवमें आर्यसमाज है ) अपने अपने उत्तम विद्वानोंको शास्त्रार्थमें आनेके लिये सारे भारतवर्षमेंसे निमंत्रित करे; ताकि कोई उत्तम सर्वहितकारक लेखबद्ध शास्त्रार्थ हो और मिस्टर शामराव विद्वल वा डाक्टर मांडारकर, वा प्रोफेसर काथवटे जैसे उत्तम संस्कृत विद्वानोंको इस समय मध्यस्य नियत करें तो आयीवर्तकी धार्मिक उन्नतिका प्रारम्भ होनेमें देर नहीं छगेगी। मध्यस्थका आन्तिम अभिप्राय सबको मान्य होगा। दोनें। दलोंसे विवादास्पद विषयोंको एकसिद्ध करनेकी हमारी प्रार्थना है "।

इस लम्बे उद्धरणसे पाठकोंको यह स्पष्ट विदित हो गया होगा कि वही धर्मसभा जो आरम्में आर्थ्यसमाजके विचारोंके प्रचारकी विरोधिनी थी और आर्थ्य समाजके प्रतिनिधिको अपने हेटफार्मसे माषण करनेका अवसर नहीं देती थी, स्वामीजीके व्याख्यानोंसे प्रमान्वित होकर सत्य मार्गकी ओर चल पड़ी और उस धर्मसभाने अपनेही प्रवन्ध व अपने व्ययसे २६ प्रश्लोपर स्वामीजीके १५-२० व्याख्यान करवाए। और २ जुलाई १९०२ को वे. प्र. समाके सामिथिक प्रधान श्रीयुत प्राणजीवन विद्वललदासजीने अपने हस्ताक्षरोंसे स्वामी हंसस्वरूपजीको स्वामीजीके साथ उपरोक्त चार विषयोंपर शास्त्रार्थ करनेका चैलेंज मेज दिया! इसके बाद भरूचसमाजका निमंत्रण पाकर स्वामीजी दो दिनके लिए वहां गये, जिसका छत्तान्त १६ आगस्त १९०२ की आर्थ्यपत्रिकामें इस प्रकार मुद्रित हुआ\* भरोंचसे लौटते समय स्वामीजी नौसारी गये। वहां ता० १८ जुलाई

<sup>\*</sup> Mr. Hira, Lal M, Vaishya, Secretary, Arya Samaj, Broach, writes:—

Brahmchari Shree Nityanandji reached here on the 8th July 1902. Though his health was not good he delivered, at the Loke Hitechu Sabha Hall, two lectures on the 10th and 11th instant on 'Ishwar Nidarsan' under the Presidentship of Mr. Mani Lal, M. Vaishya, Pleader, and R. B. Moti Lal Ohuni Lal, late District Deputy

की " नवसारी ज्ञानप्रसारक सभा " की ओरसे गोवर्घनदास एजुकेशनल इन्सपेक्टरके प्रधानत्वमें 'मनुष्य जीवनका उद्देय' इस विषयपर व्याख्यान हुवा। उसके अनन्तर स्वामी-जी बंबईमें आये और नीचे लिखे अनुसार उनके कमशः व्याख्यान हुए। ता० १९ जुलाईको वेदधम प्रचारिणी सभाकी ओरसे आनरेविल मालचन्द्र कृष्णके प्रधानत्वमें 'ईस्वर क्या है' इस विषयपर उक्त व्याख्यानों के बीचमें निम्न लिखित उत्तरभी स्वामीजीके दिये हैं।ता० २२ जुलाईको श्रायुन देवकृष्णजी महामंडलद्वारा किये हुए २० प्रक्तीके उत्तर स्वामीजीकी ओरसे प्रकाशित किये गये। वे ये हैं:—

(१) वेद अनादि, अपौरुषेय और ईश्वरीय ज्ञान हैं। ईश्वर जब २ सृष्टि बनाता है: तब २ वेद प्रगट करता है।

(२) ईखर, जांव और प्रकृति तीनों अनादि हैं।

(३) ईघरके साथ जीवका न्याप्य-न्यापक, आधार-आधेय आदि सम्बन्ध है।

(४) जीव अनेक हैं।

(५) जांवको ईस्वरकी पहिचान करानेवाले सत्कर्मानुष्ठान, ब्रह्मजिज्ञासा, वेदादिः सत् शास्त्र और सदुपदेशादि साधन हैं।

( ६ और ७ ) वेदमें मूर्तिपूजा नहीं है; इसका निषेध वेदनेही प्रथम किया है । श्री-मद्भागवत्में मूर्तिपूजाका खंडन कर दिखलाया है । ता. २३ जुलाईको स्वामीजी और

Collector, now a pensioner, respectively. People of the town were already aware of the learning and the oratory of the Brahmachariji and consequently the hall, on both the days, was overcrowded. Almost all the Pleaders, officers and other gentlemen were present to hear his able and most instructive lectures. The audience numbered about 500 souls. The learned orator dealt with the subject in soeloquent and masterly a manner, giving authorities from the Vedas, Shastras, Upanishads, Gita &c., and witty and instructive examples suited to the subject at intervals, that all present were spell-bound and stuck to their places till the lectures were over. Calmness prevailed throughout both the lectures and, though the lectures exposed fallacies of other religious creeds of Hindus, Mohammelans Christians, &c., all heard him patiently, were greatly pleased with the style of his delivery of lectures, and praised the lecturer with one voice. Not only this but they and the President requested him to favour them with some more lectures; but, as his presence was urgently need d at Bombay, be could not comply with their request and left the place for Bomby on the 12th. The Samaj is highly obliged both to the Brahmchariji and the Veda Dharm Pracharini Sabha for this act.

स्वामी हंसस्वरूपजीका लेखद्वारा मुकावला हुआ। इस दिन हंसस्वरूपजी केवल एकताका राग जाकर पधार गये। किसी शास्त्रीय अथवा पूर्वलिखित विवादास्पद्विषयपर चर्चा करनेको तत्पर नहीं हुए।

ता॰ २४ जुलाईको वेदान्त फिलासकीपर श्रीयुत आनरेवल कोलदास कानदास पारिख महोदयके प्रधानत्वमें व्याख्यान हुआ।

ता॰ २९ जुलाईको देशाटनपर श्रीयुत ना. ग. चंदावरकरके प्रधानत्वमें व्याख्यान हुआ।

ता॰ १ अगस्त स्वामी गिरानन्दजीके व्याख्यानमें स्वामीजी उपस्थित थे।

ता॰ ४ अगस्तको क्षत्रियधर्मपर क्षत्रियपंचको वाडीमें श्रीयुत रावसाहब दलपत-रामजी J. P. के प्रधानत्वमें व्याख्यान हुआ।

ता. ८ अगस्त—स्वामीजीसे निर्णयके लिये निश्चित २६ प्रश्न हिन्दू सभामें उप-स्थित किये गये इसी दिन १ प्रश्न. वेदोंके स्वतः प्रमाण अपौरुषैयत्वपर व्याख्यान।

ता॰ १३ अगस्त यज्ञभेपशु हिंसानेदानुकुल हे या नहीं इस पर व्याख्यान।

ता॰ १४ अगस्त---२६ प्रश्नोंमेंसे १ और ६ प्रश्नपर व्याख्यान ।

ता ॰ १५ अगस्त-वर कन्याके विवाहका समय।

ता॰ १९ अगस्त-वर्णजन्मसे वा गुणकर्मसे ?

ता॰ २० अगस्त --विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है या नहीं ?

ता॰ २२ अगस्त-स्त्रीशिक्षण।

ता॰ २८ अगस्तको समाप्तिमें स्वामीजीको धर्मसभाकी ओरसे निम्न लेख अर्पण किया गया।

### लेखकी नकल।

परम पूज्य स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महात्मन् ! आपने धर्मसभाकी ओरसे आर्यधर्म-विषयक भिन्न २ व्याख्यान देकर जो श्रम किया है, इस लिये हम धर्मसभाकी ओरसे अन्तःकरणसे आपका उपकार मानते हैं । और परमात्मासे प्रार्थना करते हैं कि जन-समाजको वेदधर्मका उपदेश देकर उन लोगोंका इस विषयका अज्ञान दूर करके ज्ञानको प्रकाशित करनेका आपके स्वार्थरहित प्रयत्नका परमात्मा योग्य फल देवे ।

हस्ताक्षर

भालचन्द्र कृष्ण । नारायण ज्यम्बक वैद्य । पोपटराम प्रभूराम वैद्य ।

उपरोक्त प्रशंसापत्र सर भारूचन्द्रने स्वामीजीको अर्पण किया था और पुष्प्रोंकी एक चहर ओढाई थी।

30+86

## श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

588

स्वामी जीके इन व्याख्यानोंका मुम्बईको जनतापर जैसा प्रभाव पडा वह पाठकोंको मुम्बई प्रान्तके सुप्रसिद्ध गुजराती पत्र हिन्दी पंचके विनोदपूर्ण लेखके निम्न अनुवादसे विदित हो जायगा।

# हिन्दु भाईयोंके धर्मबाजरकी रुख (प्रवृति)

"हमारे हिन्दू भाईयोंके धर्मवाजारमें अभी एक दो माससे बहुत तेजी (गरमी) आई है। मुख्य मुकाबला मेसर्स इंसस्वरूप और नित्यानंदजीकी कंपनीका है। रहा है; परन्तु बाजारकी प्रवृत्ति देखकर कहना पडता है कि प्राहकोंकी छचि मेसर्स नित्यानन्दकी कम्पनीकी ओर ज्यादह है। प्राहकोंकी चिच मंहगी होनेसे कम्पनीके शेअर आजकल मंहगे हुए हैं और उसमें तरको होती जाती है । मुझे मिली हुई खबरके अनुसार मेसर्स नित्यानन्दकी कंपनीके डाइरेक्टरोंका विचार ऐसा था कि-"दढतासे मुकावला करके यहां हिन्दू भाईयोंका सारा धर्मबाझार एक हाथमें करले और उसके लिये एक धर्म-ट्रस्ट बनावें । परन्तु मेसर्स हंसस्वरूप, और मेसर्स मंगळिगिरिकी कंपनीने अन्तमें कुछ परिश्रम करके उस कंपनीको अपने उद्देशकी पूर्ति नहीं करने दी है। तो भी बाजारकी क्वि बहुधा नित्यानंदजीकी कंपनीकी ओर है। यदि कुछ समय ऐसाही रहा और उस कंपनीके ऊपर विश्वास हो गया और अभी जो विश्वास है उसमें कोई बाधा न पडी तो वह कंपनी अपने हरीफोंपर विजय पाजायगी ऐसा बाजारकी श्रवि और स्वरूप देखकर ज्ञात होता है।इस धर्मबाजारमें तेजो कहांतक रहेगी इसपर तत्सम्बन्धी अनुभवी व्यापारि-योंमे मतभद है। कई ऐसा मानते हैं कि वर्तमानमें जो धर्मकी जरूरत ज्ञात हुई है वह कुछ समयके लिये है, वह कुछ दह नहीं है; उसमें पोल अधिक है परन्तु मुमुक्षु प्राहकोंकी तो बडी भीड इकट्टी होती है। उससे कई लोग अनुमान करते हैं कि बाजारमें आई हुई तेंजी तो जानेवाली नहीं है, वह कुछ समयतक रहेगी । मेरे मतके अनुसार बाजारमें जो तेजी दिखती है वह कुदरती नहीं है; वह कृत्रिम है, बाहरी है। क्योंकि लोगोंमें मुझे कुछ भी आत्मिक वल और दढ उत्साह नहीं दीखता है । मेसर्स नित्यानन्दजीकी कंपनीके बड़े डाइरेक्टरने यहां आकर धूम मचादी है इससे लोग कंपनीकी ओर आ रहे हैं परन्तु उनके यहांसे जानेके पश्चात् इमारे भाइयोंकी रीतिके अनुसार धार्मिक असरका वाजार कम हो जानेका भय अधिक है, और बाजारमें तेजी रखनेवाले भी गूदड़े ओढ़कर सोजांयगे ऐसा अनुमान भी सकारण है। " २४ सितम्बर १९०२ के मुम्बईसमाचारमें स्वामी-जीके व्याख्यानोंपर नीचे उच्दृत सम्पादकीय टिप्पणी प्रकाशित हुई थीं।

## स्वामी श्री नित्यानन्दजीके व्याख्यानोंका प्रमाव

" स्वामी श्री नित्यान्दजी गत जून मासमें यहांकी 'वेंदधर्मप्रचारिणी' समाके गत उत्सवमें केवल तीन दिनके लिये ही पघारेथे, पर अब उनको तीन माससे अधिक ठह-

रना पडा है। उन्होंने 'वेदधर्मप्रचारिणी' सभाकी ओरसे ७, हिन्दू सभाकी ओरसे ७, और अन्य मंडलोंकी ओरसे कितनेही ज्याख्यान मुम्बई शहरमें दिये हैं। व्याख्यानोंमें प्रदर्शित विद्वता, वाक्चातुरी और विशेषकर निष्पक्षताने यहांके पुराने विचारोंके पैारा-णिक पंडितोंमें अधिक इलचल और कुछ विरोध भी फैला दिया है। एक ओर स्वामीजी, समाज और विशेषकर अंग्रेजी पढे लिखे विद्वानोंकी प्रशंसाके पात्र हुए हैं। वस्बई नगर और बाहरके सभी समाचारपत्र उनकी विद्वत्ता, वक्तव और साधुताकी प्रशंसा करनेमें एकमत हुए हैं; परन्तु दूसरी ओर जो इनसे सहमत नहीं हुए हैं वे भी मौन धारण किये हुए नहीं हैं। वे विरुद्ध दिशामेंही प्रयाण कर स्वामीजीके विरुद्ध लिखने लिखवानेमें लगे हैं। किसके लेख योग्य वा अयोग्य हैं उसका विचार यदि न करें तो भी इतना तो अवस्य माननाही पडेगा कि २५ वर्ष हुए स्वामी दयानन्दने अपने तीव्र व्याख्यानींसे मुम्ब-ईकी प्रजा और पंडितोंमें जैसी हलचल फैला दी थी वैसीही हलचल आज कल स्वामी नित्यानन्दजीनें फैला दी है। स्वामी इंसस्वरूपजीने अपने मनोहर व्याख्यानोंसे छोगोंको और विशेषकरके दृढ वैष्णवींको अत्यन्त जागृत व मुग्ध कर दिया है; परन्तु पंडितों और संसारसुधारकोंके पक्षमें वे कुछ जागृति नहीं प्रकट कर सके हैं; क्योंकि उनके व्याख्यान सांसारक व शास्त्रीय विषयोंपर न थे । केवल भक्तिसम्बन्धीही थे । इससे केवल भक्तोंके विना औरोंको उसमें आनन्दका न मिलना स्वामाविकही है।

स्वामी नित्यानन्दजीने अपने न्याख्यान सांसारिक, शास्त्रीय और धार्मिक सब तरह-के दिये थे। उनके कई न्याख्यानोंमें तत्त्विबद्याकाप्राधान्य था; जैसे कि जीवका स्वरूप, स्ष्टि-उत्पत्ति आदि।

कई व्याख्यान जैसे कि वेद, ब्राह्मण प्रन्थ इत्यादि तर्क प्रधान थे।
परेदशगमन, विधवाविवाह, स्त्रीशिक्षा, और वर्ण गुणकर्मसे है वा जन्मसे इत्यादि
व्याख्यानोंमें शास्त्रोंका प्राधान्य था; और ये विषय संसारसुवारसम्बन्धी थे।
इससे प्रत्येक पक्षमें स्वामीजीके व्याख्यानोंका प्रमाव होना स्वामाविकती है।

स्वामीजीने 'शास्त्रोंमें क्या मानना और क्या न मानना' इसका निर्णय उत्तनतासे कर दिखलायां था कि कोई स्मृति शास्त्र ईश्वरकृत नहीं है; इससे वे जितने अंशमें वेदा-नुकूल, वुद्धिपूर्वक और न्यायपूर्वकहों उतनेहीका प्रहण करना चाहिये। इसी तरह शास्त्रवचनोंके अर्थ भी उपरोक्त मर्यादा उक्षमें रखके करना।

स्वामीजीके इन वचनोंसेही पुराने विचारके पंडितोंमें हलचल मच गई है। क्यािक शास्त्रोंको स्वामीजीके कथनानुसार माननेसे ब्राह्मणों ओर पंडितोंकी लीलायें निध्या उहरती हैं।

तोमी लोगोंकी प्रीति उनकी (स्वामीजीकी) ओर असामान्य है, धर्म समाकी ओर. से उनके आन्तिम व्याख्यानमें जो आनन्दकी गर्जनाएँ मिनिट २ पर होती थीं, यही उस प्रीतिका प्रत्यक्ष प्रमाण था। जिससे अन्य प्रमाण देनेकी जल्दत नहीं दिखता। यदि स्वामीजीने संस्कृत पंडितोंको खुश करनेके लियेही व्याख्यान दिये होते तो वेः उनके साथ कैसा बताव करते यह खयाल इससे सहजहीमें आसकता है; परन्तु स्वामीजीने स्वाधियोंकी प्रशंसा वा विरोधकी कुछ भी परवाह कियेविना और जनताके कुछ अंशको अपने विचारोंके विरुद्धपाकर भी अपने व्याख्यानोंद्वारा उनसे भी जो प्रीति और प्रशंसा प्राप्त की है, वह अद्भुतही है। इससे लोग और स्वामीजी अवस्य धन्यवादके पात्र हैं।

इस प्रकार स्वामीजीने बम्बई नगरमें धार्मिक हलवल मचाई, उधर स्वामी हंसस्वरूप केवल एक दिनकेही समागममें मनमें परास्त होकर अपनी राग पृथक्ही अलापतेरहें और सन्मुख होकर शास्त्रार्थ करनेका साहस न किया । अन्य विरोधियोंने गुजराती पत्रका आश्रय लिया और सेमाजी बीन गोमाजी नामक कल्पित नामसे अंववंड लिखते रहे। परन्तु बम्बई और बाहरकी जनतापर इसका किंचित मी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी अवसरपर मिस्टर हीरालाल सर्राफ, B. A., ने नबीन वेदान्तका पक्ष लेकर महर्षि दयानन्द और स्वामीजीपर कई कटाक्षयुत लेख लिखे थे। सारांश पौराणिक दल उन दिनों पूरी घवराहटमें पेड गया और खामी हंसस्वरूपने जो मुम्बईमें इनके त्राणकर्ती बन कर आये थे जब अपनीही रक्षा करनेमें अपने आपको असमर्थ पाया, तो अन्य सहायकों-को अंडवंड लिखते रहनेका आदेशा देकर बम्बईसे प्रयाण किया।

धर्मसमाने जिस दिन स्वामीजीको प्रशंसापत्र अपैण किया था, उस दिन बड़ीही तैयारियों की थी। प्रबन्धकर्ताओं का विचार और प्रबन्ध था कि स्वामीजीको चार घोडों-को वगीमें विठाकर नगरके मुख्य र स्थानोंमें घुमानें, परन्तु स्वामीजीने अस्वीकार किया र समानें स्वामीजीको सत्कारार्थ कुछ धन भी देना चाहा, परन्तु उसे भी स्वामीजीने नहीं छिया। स्वामीजीके व्याख्यान मुम्बई समाचार, जामे जमशेद, और केसरी आदि प्रासिद्ध प्रशोमें निकलते रहे।

'ऋषिविद्या'नामक मासिक पत्रने तो स्वामीजीका देशाटनसम्बधी व्याख्यानके सुद्रित करनेमें अपना एक पूरा अंक अर्पण कर दिया ।

स्वामीजीके विषयमें कई प्रकारके कारद्रन प्रकाशित हुए। ता. १४ सितम्बरके हिन्दी पश्चमें स्वामीजीका एक चतुर्मुज कारद्रन प्रकाशित किया गया। मुखके चारों ओर सूर्य्यकिरण फैलाई गई थी। एक हाथमें वेद, दूसरेमें मनुस्मृति, तीसरेमें तर्कशास्त्र आदि प्रन्थ दिये थे। इन्हीं प्रन्थोंके समीप ज्ञान ज्योति, मान, कीर्ति आदि शब्द वेलवूरोंके मध्यमें शोभा पा रहे थे। नीचे लिखा हुआ था। '' स्वामी श्री नित्यानन्दजी मुम्बईके आय्योंकी पूजाकी मूर्ति ''। स्वामीजीकी स्याति सारे मुम्बई और दक्षिणप्रान्तमें फेल गई, स्थानस्थानसे निमंत्रण आने लगे, जिनमें काठियावाड, गुजरात, दक्षिण प्रान्त आदिके अनेक स्थानोंपर स्वामीजीके दक्षेनोंकी उत्कट इच्छा प्रगट की गई।

इन्ही दिनों भारतवर्षमें जापानमें सर्व धर्मावलिम्बयोंकी एक धार्मिक समा (Religious Conference) होनेकी चर्चा चली। कलकत्तेके सुप्रसिद्ध श्रीयुत नरेन्द्रनाय सेन, सम्पादक 'इंडियन मिरर ' इसके लिये भारतसे प्रतिनिधि आदि निर्वाचन करनेके निमित्त जनरल सेकेटरी निर्वाचित किये गये थे। श्रीयुत नरेन्द्रनाथ सेन महोदयने मुम्बई प्रान्तके प्रतिष्ठित विद्वानोंसे उक्त सम्मेलनमें मुम्बईकी ओरसे भेजे जानेवाले प्रतिनिधिका नामोलेख करनेके लिये लिखा।

श्रीयुक्त डाक्टर सर मालचन्द्रके यहां वम्बई नगरके विद्वानोंकी एक सभा इस लिये हुई। और सर्वसम्मित्तसे निश्चय हुआ कि वम्बई प्रान्तकी ओरसे हिन्दू धर्मके सिद्धान्त प्रकट करनेके लिये स्वामी श्रीनित्यानन्दजीको प्रतिनिधि वनकर जानेके लिये प्रार्थना की जावे। ओर उनकी सहायताके लिये उनके साथ एक आंग्छ माषाके विद्वान् भी हों। श्रीयुत राजारामजी वोडस B. A. के युपुत्र जो स्वयं B. A. L. L. B. थे, इस कार्य्यके लिये चुने गये। स्वामीजीने धर्मप्रचारके निमित्त जापान्यात्रा स्वीकार कर ली।

महाराजा कोल्हापुरकी ओरसे स्वामीजीको कोल्हापुर पधारकर धर्मीपदेश करनेके लिये कई पत्र क्षा चुके थे और स्वामीजी अभीतक वहां गये नहीं थे; अतः २६ सितम्बर १९०२ के मुम्बईसमाचारके सम्पादकीय लेखानुसार सम्पादकहीके शब्दोंमें।

" स्वामी श्रीवित्यानन्दजी और स्वामी श्रीनिश्वेश्वरानन्दजी कल (२५-१९०२ को) दो बजेकी गाड़ीसे कोल्हापुर गये। स्टेशनपर वेदधर्मप्रचारिणी सभा, आर्थसमाज तथा अन्य सज्जनोंकी ओरसे वहां उनका पुष्पहार आदिसे सत्कार किया गया।

कोल्हापुरमें स्वामीजी नामदार छत्रपति शाहु महाराजाके अतिथि रहेंगे। महाराजाकी ओरसे वहांके कमिश्नर राववहादुर शिरगांवकरने उनको आमंत्रण दिया था।

कोल्हापुरमें रहकर वे धारवाड़, बेलगांव, त्रावणकौर, और रामेश्वरतक व्याख्यान देते हुए प्रवास करनेका और फिर काठियावाड़में भ्रमण करनेका विचार रखते हैं।

इस यात्राको सम्पूर्ण करके अगले मार्चमें वे यहां पधारेंगें और फिर यहांसे जापान-में होनेवाली पूर्वके धर्मोंकी कान्फ्रेन्समें जांयगे। "

कोल्हापुर स्टेशनपर बाबासाहब सर सूबा श्रीगांवकर, रावसाहब जादोराव जज आदि राज्यके सब प्रतिष्ठित सज्जन स्वामीजीके स्वागतके लिये आये । और पुष्पहार आदिसे सत्कार करके बडे आदरसे नगरके बाहर एक सुन्दर वगीचेमें ठहराया ।

महाराजा साहब स्वामीजिसे मिलनेको स्वयं पधारे और वार्तीलाप करके अत्यन्त प्रसन्न हुए। व्याख्यानोंका प्रबन्ध एक बडे विस्तीर्ण मैदानमें किया गया और जनता बड़े प्रेमसे उन्हें युननेको खाती थी, और अपने को धन्य कहती थी। यहां इस बातपर बहुत खान्दोलन हुआ कि मरहटोंको वेद पढनेका अधिकार है या नहीं ?

स्वामीजीने "परमात्माकी वाणीके पढने और सुननेका अधिकार मनुष्यमात्रको

है " इस सत्य सिद्धान्तकी घोषणा कर दी। इसपर अनेक पंडित शंका करने लगे और स्वामीजी उनका समाधान करते रहे। धीरे २ इस वादविवादने शास्त्रार्थका स्वरूफ घारण किया। अन्तमें सबने स्वामीजीके पक्षकी सत्यता स्वीकार कर ली और मरहेटा जातिमें वेदोक्त संस्कारोंका खुब प्रचार होने लगा।

स्वामीजीके व्याख्यान "वेदोंके पढनेका अधिकार, अनिधकार " इस विषयको लेकर मिन २ प्रकारसे व्याख्यान मंडप, थियेटरहाल, और राजमहल आदि स्थानोंमें वड़े समारेहिसे होते रहे। राजमहलमें जितने व्याख्यान हुए उन सबमें पोलिटिकल एजन्ट, सेनाके कमांहिंग आफिसर, और प्रतिष्ठित सरदार सदा आते थे। यहां भी स्वामीजीके पास कई निमंत्रणपत्र आये और वीजापुर आदि कई स्थानोंपर तो जनताने प्रकाश्य रूपसे सर्वसाधारण सभा करके नगरभरकी ओरसे स्वामीजीको बुलानेका प्रस्ताव पास करके मुख्य २ पुरुषोंके हस्ताक्षरोंसहित छपे हुए निमंत्रणपत्र भेजे थे।

परन्तु स्वामीजीको सुम्बईसे अति आवश्यक तार पाकर पीछा छोटना पडा ।

बम्बई आनेके दो कारण थे; एक तो हीरालाल सर्राफ बी. ए. महोदयने मुफ्तकी डींग हांककर स्वामीजीको शालार्थके लिये आह्वान किया था। दूसरे स्वामीजीके परम भक्त श्रीयुत जेठाजी प्रेमजीका देहान्त हो गया। और उन्होंने अपने स्वीकारपत्रमें अपने उत्त-राधिकारिथोंको यह आज्ञा की थी कि मेरी मृत्युके पीछे वम्बईमें श्री स्वामी नित्यानंदजीके ५,० व्याख्यान कराये जावें और उनका खर्चा मेरी इस्टेटसे दिया जावे। (श्रीयुत जेठाजी प्रेमजीने यह स्वीकारपत्र स्वामीजीकी सूचनासे लिखा था। आज कल इस धनसे गुज-राती भाषामें धार्मिक पुस्तकें छापी जाती हैं।)

इन कारणोंसे स्वामीजीको बेलगांव आदि जानेका अपना विचार त्याग देना पड़ा और वे बम्बई आ गये।

स्वामीजीके वस्वई आनेपर वस्वईसमाचारने २ नवस्वर १९०२ की यह टिप्पणी प्रकाशित की ।

"स्वामी श्री नित्यानन्दजी कोल्हापुरमें शास्तार्थ कर, आज फिरसे बम्बईमें पथारे हैं। वे पबलिक मानसादरके साथ दक्षिणमें गये थे। परन्तु पीछेसे अनेक वातें बनाई थीं। धर्मिजज्ञापुओं के लिये स्वामीजीका इस समयपर आगमन अति लाभदायी होगा। यहां सोशल कान्फ्रेन्स और नेशनल कांग्रेसका समय भी पास आ गया है। इस समय धर्मचर्चा कर उससे लाभ लेना जरूरी है। विदेशगमन और विधवाविवाहके प्रश्लोपर अभीविचार करना अत्यावस्थक है। स्नीशिक्षा, बालविवाह, जहां भोजनन्यवहार वशं बेटीव्यवहार, इन विषयोपर अब सब सहमत हुए हैं। अन्य दूसरे प्रश्नोंपर अभी विचार करनेका समय नहीं है, जातिबन्धन टूटने कठिन हैं और वेदपर चर्चा करने का समय नहीं है। इस लिये अभी तीन वियपोंपर ही विद्वान ग्रहस्थोंकी एक समाद्वारा निर्णय किया जाय तो उमयपक्षने देशकी वास्तविक सेवा की है, ऐसा माना जायगा। और

ऐसे कार्य्यके लिये सुप्रसिद्ध खामी रामेश्वरानन्दजी भी सहमत हो उदारतासे सहायता देंगें तो उनके किये हुए पुण्य कृत्योंमें बृद्धि होगी।

यदि दोनों पक्ष अहमदावादमें होनेवाली सामाजिक परिषद (Social conference) में अपना २ मत न्यायपूर्वक प्रतिपादन करेंगें तो अवस्य कुछ आशाजनक फल हो। परन्तु दूर दूर खड़े रहकर कुत्सित शब्द फेकनेसे परिणाम कुछ भी न होगा और संसारका सुधार भी न होगा। शास्त्रियोंको धर्मके आवेशमें न आना चाहिये; परन्तु शान्त और सभ्यगृहस्थोंद्वारा स्वामी श्री नित्यानन्दजीसे मिलना चाहिये। अन्य यहां पधारे हुए स्वामी विक्वेश्वरानन्दजी, स्वामी पूर्णानन्दजी, स्वामी मंगलिगिरिजी, महाराज गोस्वामी श्री देवकीनन्दनाचार्य्यजी इत्यादिको भी केवल धर्मसंशोधनभावनासे इकटे होकर उपरोक्त विषयोंपर देशकालका विचार करके और शास्त्रमर्योदाकी रक्षा करके अपने अधिकारका गौरव और श्रद्धालुप्रजाको आवश्यक स्पष्टीकारण करके रक्षा करने को आगे कदम बढाना चाहिये। "

बम्बईसमाचारके उपरोक्त लेखमें जिन विरोधी सज्जनोंका उल्लेख किया गया है, स्वामी-जीके बम्बईमें आतेही उन सबने चुप साधी, और शास्त्रार्थ करनेका साहस न किया।

तव स्वामीजीने व्याख्यानोंद्वारा पौराणिकोंके आक्षेपोंका खंडन आरम्म किया परन्तु उध-रसे फिर कुछ उत्तर न मिळा। श्री हीरालाल सर्रोफ महोदयकी लेखनी भी शान्त हो गई। इसी अवसरमें श्रीमह्यानन्द अनाथालय अजमेरके निमित्त सहायता प्राप्त करनेके लिये एक डेपुटेशन आया था। जिसमें श्रीयुत पंडित वंशीधरजी M.A.L. L. B., मास्टर कन्हैयालाल जी B.A.L.L., और पंडित केशन देवजी शास्त्री M.d. सम्मिलित थे। स्वामीजीने इस डेपुटेशनको पूरी सहायता दी। आपहींके आप्रहसे गुजराती नाटक

कम्पनीने गेयटी थियेटर हालमें जयराज नामक प्रसिद्ध नाटक अनाधालयकी सहायताके लिये खेला था।

खेलका प्रथम भाग पूर्ण हो जानेके पश्चात् एक सभा की गई, आरम्भमें अनाथालयके आनरेरी सेकेटरी पंडित वंशीधरजी M. A. L. B. वकिलने राववहादुर वसनजी खीमजीको सभापतिका आसन प्रहण करनेकी प्रार्थना करनेका प्रस्ताव किया और सेठ रणछोढ़जी भवान्के अनुमोदन करनेपर उक्त महोदयने प्रधानका आसन प्रहण किया । पश्चात् अनाथालयके आनरेरी गर्वनर श्रीयुत केशवदेवजी शास्त्री अनाथालयका वृत्तान्त कहते हुए कहा कि यह आश्रम १८९७के दुष्काद्यके पश्चात् खोल गया है। इसमें अभी ३०० अनाथ हैं, उनके लिए दो बडे हाल तैय्यार करवाये गये हैं। उनके लिये सहायताकी जकरत है इत्यादि। तत्पश्चात् स्वामी नित्यानंदजीने भी अनाथालयकी सहायता करनेके लिये प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि "तुम नाटक देखने आये हो, परन्तु हम जिस संसारमें रहते हैं, वह भी एक नाटकही है; तुम उसमें जो एण्य करोगे वही साथ ले जाओगे। यहां आनेसे आपको डवल लाभ हुआ है, आप यहां तमाशा देखनेके लिये आयेही इससे में

आपका अधिक समय न लेंकंगा परन्तु में यदि यहां आया हूं तो आपको कुछ व्याख्यान भी सुनाकंगा। अन्तमें स्वामी श्रीविक्वेश्वरानन्दजीन मिशनरी अपने अनाथलयोंके लिये कितना काम करते हैं सो दिखलाते हुए कहा कि हमको मी उसी तरहसे काम करना चाहिये जिससे स्वधमका रक्षण हो। प्रधानने दोनों स्वामीयोंको पुष्पहार पहनाथे। नाटकके इस अमिनयसे अनायालयको ८००) रुपयोंकी सहायता मिली और मिस्टर माणकलाल घनश्यामदास झवेरीने उसी स्थानपर २०० रुपये दिये। स्वर्गवासी श्रीयुत जेठाजी प्रेमजीने अपनी इस्टेटमेंसे २०००० रुपये धर्मप्रचारिमित्त न्यय करनेकी व्यवस्था करने के लिये अपने उत्तराधिकारियोंको अपने स्वीकारपत्रमें आदेश किया था। और स्वामीजीके व्याख्यान करानेकी विशेष प्रेरण की थी।

इस सम्बन्धमें स्वामीजीके ५ व्याख्यान १५ दिसम्बर १९०२ से आस्म्म होकर आर्य्यसमाज मवन और गेइटी थियेटर हालमें (१) संसारकी विचित्रगति, (२) आर्य्यसमाज क्या है, (३) ईस्वरके अवतार, (४) योग फिलॉसफी औरं (५) मरनेके पश्चात् जीवकी गति, इन विषयोंपर हुए।

इन व्याख्यानोंके प्रभावके विषयमें अधिक न लिखकर, गुजरातकी प्रसिद्ध सौभाग्य-नती माणकवाई कानजीने जो सम्मति आन्तिम व्याख्यानके अवसरपर दी थी उसका सारोश यहां दिया जाता है।

आर्य्यसमाजके प्रधानकी सूचनासे सौभाग्यवती माणकवाईने स्वामीजीके भाषणपर विवेचन करते हुए कहा ।

"में खडी हुई हूं केवल इसी वातसे स्वामीजी जैसे समर्थ विद्वान्के व्याख्यानपर में विवेचन करना चाहती हूं ऐसा आप मत मानें । यह काम पंडितोंका है। में अपने सामान्य माव प्रकट करूंगी '। स्वामीजीके व्याख्यानोंसे लोगोंपर अति उत्तम अवसर होता है और मुझे तो कई शंकाय मी हुई हैं । दूसरे इस विषयमें क्या कहते हैं सो भी मैंने मुन लिया । विद्वान् शास्त्री तथा पंडितोंकी परीक्षा करना मेरी शक्तिमें नहीं है। परन्तु कमसे कम ५० विद्वान् पंडितोंको पूछनेसे मुझे ज्ञात हुआ है कि स्वामी नित्यानन्दजीके कथन सत्य हैं, परन्तु पबलिकके सामने हिम्मतसे उसको प्रहण कर तद्वुसार वर्ताव करनेवालोंकी कमी है। स्वामीजीमें एक असाधारण गुण मैंने यह देखा है कि वे निष्पक्षपात और निरिममानतासे अपने विचार प्रकट करते हैं। वे केवल स्वतंत्रही नहीं, परन्तु शास्त्रोक्त विचार श्रीताओंको देते हैं। प्रथम जब एक गृहस्थके यहां हम स्वामीजीसे मिले, तब वहां बहुत मनुष्योंकी मंडली इकट्ठी हुई थी। उस समय एक विचित्र स्वभावके मनुष्यने अपनी कटु माषामें विवाद प्रारम्भ किया। इससे दूसरे मनुष्य यद्यपि नाराज हुए, परन्तु स्वामीजी शान्तिसे उसकी बातें सुनते थे। दूसरोंने उस महाशयसे कहा कि अब आपकी रामकथा बन्द करो; हम स्वामीजीसे कुछ सुनना चाहते हैं। तब इंसकर स्वामीजीने अपनी बात आगे शुरू की। क्या यह

कम शान्ति थी? स्वामीजीकी जगहपर यदि दूसरा मनुष्य होता तो क्या फल होता सो मैं नहीं कह सकती । इससे स्पष्ट ज्ञात होसकता है कि सत्यनिष्ठपुरुषही क्षमा कर सकते हैं। आजतक किसी प्रकारकी इच्छा व लालच स्वामीजीकी देखने, सुननेमें आई नहीं है। वे जो कुछ निर्मल भावसे बोध कराते हैं उसपर धैर्य्यसे ध्यान देना उचित है। फिर भी स्वामीजी ये नहीं कहते हैं कि में जैसा कहता हूं वैसाही करो; परन्तु वे कहते हैं कि तुमको सत्य लगे तो करो। अब हमारा यह कर्तव्य है कि हम सत्यअस्त्यको देख-कर चलें। स्वामीजी जैसे आत्मभोगी परोपकारी वक्ताके वचनोंमें हमको श्रद्धा रहे और परम कृपालु परमात्मामें हमारी निरन्तर भित्त रहे यही मेरी ईश्वरसे प्रार्थना है।"

स्वामीजीका यह ६ महिनेका प्रवास कितना परिश्रमपूर्ण था यह लिखनेकी आव-त्यक्ता नहीं। प्रायः नित्यही विरोधियोंके उत्तर देनेके लिये समाचारपत्रोंमें लेख देने पड़ते थे और न्याख्यान भी देतेही थे। परिणाम यह हुआ कि अति परिश्रमके कारण स्वामीजीका स्वास्थ्य विगडने लगा और वे वीमार होकर वोरिवली चले गये। और थोडे दिन विश्राम करके आरोग्यलाभ किया। वोरिवलीसे स्वामीजी सिमले चले गये।

दिसम्बर १९०२ के अन्तमें और जनवरी १९०३ के आरम्भमें लार्ड कर्जनके शासन-कालका सुप्रसिद्ध दिश्लीदरवार था।

आर्यप्रतिनिधिसमा पंजाबने आर्य समाजके प्रचारका प्रबन्ध किया था। और इस अवसरपर स्वामीजीको प्रचार करनेके निमित्त कई पत्र और तार वोरिवली और सिमला दोनों स्थानोंपर मेजे थे। स्वामीजी सिमलासे लाहोर गये और वहांसे दरबारके अवसरपर देहली पंहुच गये। साधारण प्रचारके अतिरिक्त आर्य समाजके प्रायः सभी नेताओंका एक हेपुटेशन अनेक राजाओंसे मिला और सामाजिक पुस्तकें भेट कीं। हेपुटेशनमें स्वामीजीके अतिरिक्त ये सजन थे। श्रीयुत चौधरी राममज दत्तजी B.A. श्रीहर, डाक्टर परमानन्दजी, महात्मा मुंशीरामजी, लाला गंगारामजी B.A. श्रीहर सियाल कोट, राय ठाकुरदत्तजी धवन, श्रीयुत रलारामजी, स्वर्गवासी पंडित मगवान दीनजी, बाबू ज्योतिस्वरूपजी देहराइन, बाबू गंगाप्रसादजी M.A. हिप्टी कलेक्टर, बाबू ज्वालाप्रसादजी डिप्टी कलेक्टर, बाबू स्थामसुंदरदासजी B.A. मुंशी नारायण प्रसादजी, बाबू रामविलासजीशारदा अजमर, पंडित वंशीधरजी शर्मी M.A.L. D. B. आदि।

यह हेपुटेशन करीब २ सब राजाओंसे उनके स्थानपर मिला था, जिनमेंसे कुछके नाम ये हैं।

महाराजा कोल्हापुर, ईडर, भावनगर, कोटा, वडोदा, नाभा, कश्मीर, इन्दोर, प्रताप-गढ, टीहीरी, खैरागढ आदि मध्यभारत और राजपुतानाके समस्त नरेश और कर्नेल सर प्रतापसिंहजी आदि इसके अतिरिक्त और भी कई प्रतिष्ठित पुरुषोंसे स्वामीजी मिलते रहे।

प्रतिनिधिसमाकी ओरसे गुरुकुळकी सहायताके लिये अपील छपवाकर वांटी गई थी। स्वामीजी देहलीमें प्रायः एकमासतक ठहरे और प्रचार करते रहे। परन्तु यहां इस अवसरपर खेल तमाशों, आतिशबाजी आदि अनेक प्रकारके आमोद प्रमोदोंकी बहु-तायत थी, अतः प्रचारका काम वांछित सफलताके साथ नहीं हो सका।

मार्चमें स्वामीजीको जापानकी धार्मिक समामें प्रचार करनेके लिथे जापान जाना था, इस लिये दिल्लीसे स्वामीजी फिर बम्बई चले गये जिससे कि यात्राका प्रबन्ध सुमीतेसे हो जाय। परन्तु मुम्बई पहुंचनेपर धमंसम्मेलनके भारतीय मंत्री श्रीयुत नरेन्द्रनाथ सेन सम्पादक इंडियन मिररने सूचना दी कि कइ कारणोंसे सम्मेलन इस अवसर पर नहीं हो सकेगा। अतः जापानयात्राका विचार छोड़ देना पड़ा।

बम्बईसे स्वामीजी बड़ोदा चले गये और महाराजा साहबसे धार्मिक और सामाजिक विषयोंपर विचार करते रहे। इसके अतिरिक्त नगरमें भी धर्मोंपदेश देते थे।

इस प्रवासमें महाराजा साहवने स्वामीजीको बड़ोदा राज्यकी भील आदि जंगली जाति-योंकी पाठशालाका निरीक्षण करनेके लिये सोनगढ बारा भेजा। यहांके बालकोंको साधारण शिक्षाके साथ २ कृषिकी शिक्षा भी दी जाती है। स्वामीजीने इस पाठशालाका निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट राज्यके शिक्षाधिकारीके पास भेज दी।

बड़ौदासे चलकर १७ मार्च १९०३ को खामीजी इन्दोर पहुंचे और अप्रेलके अन्ततक वहीं प्रचार करते रहे।

इन्दोरसे चलकर खंडवा, हौशंगाबाद, हरदा आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए संवत् १९६० के कुम्मके पर्वपर हरिद्वार पहुंचे और अति उत्साहसे प्रचार किया ।

इरिद्वारसे स्वामीजी सिमला चले गये । सिमला प्रवासमें स्वामीजीने इस बाद कुल्लू प्रदेशमें प्रचार किया । इस प्रदेशकी यात्रा और मार्ग आदिका वृत्तान्त स्वामीजीने एक पत्रद्वारा स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजीको लिखा था । उसीकी नकल नीचे दी जाती है । ॥ ओ ३ म ॥

२२-५-०३ कुमारसेन स्टेट।

श्रीमनमस्ते-

कुमारसेन सिमलासे ४७ माइल है, मजीका सहीस यहांसे अगाड़ी जानेको इन्कारी हुआ, अतः यहांके मैनेजरसाहवर्का प्रेरणा और महाराणासाहवर्का उदारता व सौजन्यसे कुल्छ्तकके 'लिये एक घोडेका प्रबन्ध हो गया है। कुल्छ् यहांसे ७० माईल है, कल या परसों तो पत्र आपको लिख्गा; वीचमें पोष्ट आफिस नहीं है, अब आप पत्र कुल्छ्कोही मेजें।

## (मार्गका वृत्तान्त)

सिमलेसे फागू १२ माइल, फागूसे १२ मील ठियोग, ठियोगसे १२ मील मित-भाना, मितिआनासे १२ मील नारकंडा, कुमारसेन नारकंडेसे ६ मीलपर । कुमारसेनसे ६ मीलपर सेव (सतलजका पुल), सेवसे १२ मील दिलास, दिलासमें पोस्ट आफिस है, परन्तु कल वहां पहुंच जाऊंगा, दिलाससे १० मील चौआई, चौआई से १० मील कोट, कोटसे १० मील जीभी, जीभीसे ६ मील वंजार, बंजार तहसील भी है और पोस्ट आफिस भी है, बंजारसे ४ मील मंगलोर, मंगलोरसे १० मील लारजी, लारजीसे ५ मीलपर वंजोरा, वंजोरामें पोस्ट आफिस है, वंजोरसे ५ मील कुल्लू। कुल्लू मुल्कका नाम है, शहर सुलतानपुर है, परन्तु कुल्लूके पतेपर भी पत्र पहुंचता है। आप पत्र कुल्लूकोही भेजें, वा वंजार वा वंजारोको, हेल्थ ठीक है, साधु दो साथ हैं, और जो कुछ होगा सी फिर लिखूंगा। ह. नित्यस्य।

कुल्लूसे स्वामीजी कांगड़ा गये, और ज्वालामुखीका मंदिर देखा। स्वामी श्री विस्वेदवरानन्दजी भी सिमलासे भजी आदि रियासरोंमें चले जाया करते थे।

इस वर्ष श्रीमन्त महराजासाहाब गायकवाड श्रीक्मिनवासिहत काश्मीर आये थे। आपने स्वामीजीको भी वहीं पधारनेके लिये तार क्षेजा। स्वामीजी इस समय कुल्लूकी यात्रामे थे। अतः स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दने उन्हें तार द्वारा कश्मीर आनेकी सूचना दी। और आप कश्मीर चले गये। कश्मीरमें राय नारायणदासजी मेम्बर काजन्सिलने स्वामीजीको अपने यहां ठराया था। श्रीमन्त महराजासाहब गायकवाड इस समय गुलममेंमें थे, अतः स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी उनसे वहीं जाकर मिले। यहीं पर स्वामीजीमी महाराजा साहबके निमंत्रणका समाचार पाकर वारामुला होते हुए आमिले। मार्गमें लम्बी यात्राके कारण कुछ स्वास्थ्य विगड गया था। स्वामीजीके आनेपर श्रीमान स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी सिमले चले गये।

महाराजाको श्रीनगर जाना था, अतः स्वामीजी भी उन्हीके साथ श्रीनगर गये। स्वामीजीकी प्रेरणास श्रीनम्रमें महाराजसाहबने कश्मीरके सब प्रतिष्ठत पंडितोंकी सभा कराई, जिसमें अनेक विषयोंपर वादविवादसहित विचार हुआ। महाराजासाहबकी ओरसे पंडितोंका यथोचित सस्कार हुआ।

इस अवसरपर स्वामीजीने वैदिक कोशकी रचनाके विचार महाराजासाहवके सन्मुख रक्खे। इस विषयमें संकेत तो गुलमर्गमेंही कर दिया था, जिसपर महाराजासाहवने अपने प्राईवेट सेकेटरीद्वारा कोशकी रचनाके बारेमें खुलासा सूचना मांगी थी । इस निमित्त महाराजासाहवके प्राइवेट सेकेटरीने यह पत्र लिखा था।

Gulmurg. Aug 20, 1903.

My dear Sir

His highness wishes to give liberal help to your scheme of a Vedic Kosh, and in order to form some idea of the extent to which he should bestow his assistance he wishes to know the lines and the spirit in which you propose to carry out the work. If you could submit a scheme of the work giving the main principle which will guide you

and the scope of how far this will be mainly etymological, or philosophical, how far the history and social, material and religious condition of Vedic India will be pointed out in it, whether you propose to give consideration to interpretations of words and phrases differing from your own etc etc.

His Highness would like to submit it to a few persons on whom he can rely so as to get some idea what people of different opinions

have to say on the subject.

In order to be of highest value to the country, the tone of the work, would, His Highness, supposes, have to be very liberal and catholic.

Yours sincerely.

Private Secretary.

To H. H. The Maharaja Gaekwar of Baroda.

## भावार्थ।

गुल्लमर्ग । २० अगस्त १९०३

प्रियवर महाशय !

श्रीमन्त महाराजासाहब आपके वैदिक कोशकी रचनाके प्रस्तावको उदार सहायता देनेके इच्छुक हैं। यह सहायता कितनी हो, इसका कुछ अनुमान बांघनेके लिये वे यह जाननेके इच्छुक हैं कि आप किस प्रणाली और मावसे इस कार्य्यको करेंगें। यदि आप इस कार्य्यके मुख्य उद्देश जिससे इसके विस्तार आदिका पता चले अर्थात् इसमें वैदिक मारतवर्षकी भाषासम्बन्धी, तत्त्वज्ञानसम्बन्धी, ऐतिहासिक, प्राकृतिक और धार्मिक स्थितिका कहांतक पता चलेगा, और आप शब्दों और वाक्योंके अर्थोंमें उन अर्थोंपर भी जो आपके अर्थोंसे मिन्न वा विरोधी हैं विचार करेंगें या नहीं आदि बातोंका विव-रण उपस्थित करें तो महाराजासाहब उसे कुछ सज्जनोंको जिनपर वे विश्वास करेंगे दिख-छांयों जिससे कि उनको इस विषयमें छोगोंकी भिन्न २ सम्मतियां क्या हैं इसका ध्यान हो जाय। देशके लिये यह प्रन्थ सबसे अधिक स्वयका हो, इस लिये महाराजा साहब अनुमान करते हैं कि प्रन्थ की घानि उदार और सार्वजनिक होगी।

आपका हितेषा ।

निज्य मन्त्री।

महाराजा बडोदा।

इस पत्रके उत्तरमें स्वामीजीने कोशकी रचनासम्बन्धी विचार महाराजासाहवके पास छिखकर भिजवा दिये, जिन्हें जानकर महाराजासाहवने निज् मंत्रीको आज्ञा दी वह -मंत्रीके निम्न उद्भृत पत्रसे प्रकट हो जायगी।

Srinagar. 14-9-03

My dear Sir

His Highness has considered your letter with regard to the Vedic Kosh, He thinks he can not undertake to spend more than Rs. 15000 out of the Rs. 48,000 the required and he suggests the remainder may be secured by application to other princes and zemindars.

The maharajas of Cashmere & Mysore would no doubt contribute liberally if appealed to and there are many wealthy and educated landlords in Bengal such as the Maharaja of Darbhanga who might help. Their orthodoxy would His Highness believe be no far to sympathy, as your Kosh is to be edited in a catholic spirit, and give all shades of school and opinion. When you have secured subscriptions amounting to the required Rs. 33000. His Highness would complete the sum with Rs. 15000, or if this cannot be done, he would contribute, a proportionate monthly sum out of the Rs. 500, required (is related Rs. 500 as Rs. 15,000 to 48000) if you can secure the rest as monthly subscription from other princes and zemindars.

His Highness is laying the question before a committee of officers and scholars will be given subject to their advice and suggestions. This letter is meant only to throw out preliminary suggestions and clear the ground a little, so that it has not been thought necessary to deal with all the points in your letter.

His Highness further suggests that the letter you have sent to him may with the necessary modifications be circulated to different

princes, land-holders, and men of wealth as an appeal.

His Highness would like the work to be done under his patronage but if there should prove to be any difficulty in the matter, he would not press his wish, as he cares more about the work itself than about the name.

If His Highness can be of any service in this work of national importance he will always be glad to assist.

Yours sincerely. Private secretary To H. H. the Maharaja Gaekwar.

## मावार्थ.

श्रीमन्त महाराजा साहबने वैदिक कोशके विषयमें आपके पत्रपर विचार कर लिया है। उन्होंने निश्चय किया है कि वांछित ४८००० रुपयोंकेव्ययमें वे १५००० से अधिक की सहायता नहीं कर सकते । और वे सम्मिति देते हैं कि शेष धन और राजाओं और जमीनदारोंसे प्राप्त किया जावे।

निस्सन्देह यदि प्रार्थना की जावे तो महाराजासाहब काश्मीर और माइसीर उदा-

-रतापूर्वक सहायता देंगे।

वंगालमें भी महाराजा दरभंगाके समान कई धनवान् और शिक्षित भूम्याधिपति हैं जो सहायता कर सकते हैं। महाराजा साहब विस्वास करते हैं कि उनका कट्टरपन उन्हें इस कार्य्यमें सहातुभूतिप्रदर्शन करनेसे नहीं रोकेगा; क्योंकि कोश सार्वजनिक भावसे सम्पादित होगा और प्रत्येक प्रकारकी सम्मति उसमें दर्साई जायगी।

जब आप ३३००० का आवस्यक चंदा प्राप्त कर सकें, तब श्रीमन्त इसे १५००० देकर पूर्ण कर देंगें । यदि ऐसा न हो सके तो ५०० मासिक व्ययके आंशिक भागको ( अर्थात् ४८००० के १५००० के हिसाबसे ५०० ) की रकमपर ) प्रतिमास देते रहेंगे। यदि आप और राजाओं और जमीनदारोंसे मासिक चंदा प्राप्त कर सकें। श्रीमन्त महाराजासाहब इस प्रश्नको बडोदेमें अधिकारियों और विद्वानोंके सन्मुख रखनेवाले हैं। और श्रीमन्तोंकी अन्तिम आज्ञा इन सज्जनोंकी दी हुई सम्मतिपर निर्भर होगी।

यह पत्र केवल प्रारम्भिक विचार और कार्यक्षेत्रको कुछ स्पष्ट कर देनेके लिये लिखा गया है; इस लिये आपके पत्रमें वर्णित विषयोंपर विचार करना यहां आवश्यक नहीं है। श्रीमान् यह भी सम्मति देते हैं कि वह पत्र जो आपने श्रीमानोंके पास भेजा है आव-इयक परिवर्तन करके देशके अन्य राजा, जमीनदार और धनवानोंके पास अपीलके रूपमें भेज दिया जावे । श्रीमानोंकी इच्छा है कि यह कार्य्य उनकी संरक्षामें हो, परन्तु यदि इस में कोई कठिनाई हो तो वे अपनी इस इच्छाके लिये कोई विशेष द्वाव नहीं डालेंगे; क्यों कि उनको नामके समक्षमें कामकी अधिक चिन्ता है । यदि इस जातीय गौरवके कार्यमें श्रीमान् किसी प्रकारकी सेवा कर सकें तो वे बड़ी प्रसन्नतासे सहायता देंगे। आपका हितैबी हस्ताक्षर निज् मंत्री,

श्रीमन्त महाराजा साहव गायकवाड, वडोदा.

पंजाब प्रान्तकी कई समाजोंकी प्रार्थनापर स्वामीजीने महाराजासाहवसे काक्मीरसे पीछे छोटते हुए उक्त समाजोंसे अभिनन्दनपत्र छेनेकी इच्छा प्रकट की जिसे महाराजा-साहबने स्वीकार किया। अतः महाराजासाहबकी स्वीकृति पाकर मरी, रावलपिंडीकी आर्थ्यसमाजों. आर्थ्यप्रतिनिधि समा पंजाव, और डी. ए. बी. कालेज लाहोरने अभि-नन्दनपत्र देनेकी तैयारियां करना आरम्भ किया । श्रीमन्त महाराजासाहवने मरी आर्थ-समाजका अभिनन्दनपत्र प्रहणाकया; परन्तु नियत समयपर रावलपिंडीमें हेग हो जानेके कारण वढां न जा सके । लाहोरमें महाराजा साहवका स्वागत वडी धूमधामसे हुवा और आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब और श्रीमह्यानन्द एंग्लो वैदिक कॅल्जिके अधिका- रियोंने नगरके टाउन हालमें एक वडी भारी उपस्थितिमें महाराजाकी सेवामें पृथक् २ अभिनन्दनपत्र उपस्थित किये। जिनका उत्तर महाराजासाहवने योग्य शन्दोंमें दिया। लाहो-रसे खामीजी अम्बालातक महाराजा साहवके साथ आये और यहांसे सिमला चल्छे गये।

नवम्बरके अन्तिम सप्ताहमें लाहोर आर्ग्यसमाजोंका उत्सव था, स्वामीजी यहां आये थे; अभी उत्सव होही रह्या था कि महाराजा साहब वड़ौदाका एक तार शीघ्र वड़ौदे पधारनेका मिला । इस लिये स्वामीजी लाहोरसे बड़ौदा चले गये । महाराजासे कोशके सम्बन्धमें विचार हुआ और व्याख्यान होते रहे ।

१९०३ ई० के दिसम्बरके बड़े दिनोंके अवकाशसमयमें श्रीमह्यानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज लाहोरका डेपुटेशन बड़ोदे आया। इस सम्बन्धमें लाला राधाकृष्णाजी, महात्सा हंसराजजी, लाला लजपतरायजी, बक्षी टेकचंदजी और लाला द्वारिकादासजी आदि आये थे। ये सब स्वामीजींके निवासस्थानपरही ठहरे थे। यथावसार महाराजासाहबसे भेट हुई और कुछ सहायता भी मिली।

महाराजा साहवने इस वर्ष स्वामीजीके लिये यह नियमसा कर दिया कि शरद ऋतुमें जब वे बडोदामें हुआ करें तो स्वामी अवस्य प्रतिवर्ष पधारा करें । क्योंकि उनके उपदे-शोंसे स्वयं महाराज साहव और राज्यके अधिकारी और प्रजाको वडा लाम होता था।

फरवरी १९०४ में बडोदाके युवराज श्रीमान राजकुमार फतेसिंह रावजीका विवाह-संस्कार था । इस अवसरसे स्वामीजीने पूरा लाभ उठाया और महाराजा साहबने उन्हें श्रचारके लिये हर प्रकारकी सहायता देनेके निमत्त राजाज्ञा प्रकाशित कर दी ।

विवाहके अवसर पर निमंत्रित प्रायः सब ही आगत सज्जनोंसे स्वामीजीने भेट

की और वेदिक धर्मका सन्देश सुनाया।

इसके अतिरिक्त व्याख्यानोंका भी विशेष प्रबन्धथा। जिन्हें धुनने के लिये वाहरसे पधारे हुए सज्जनोंका विशेष समारोह हुआ करता था।

स्वामीजीने युवराजके विवाह उपलक्ष में एक भावमयी संस्कृत आषामें मंगल

आशीर्वाद की कविता भी की थी, परन्तु विस्तारभयसे उसकी नहीं दिया।

इसी प्रवासमें स्वामीजीके परामशेसे बडौदामें एक शिक्षासभा स्थापित की गई, जिसका विशेष कार्य्य विद्या और धर्मसम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करना है।

विवाहोत्सवके पश्चात् स्वामीजी वडौदासे ईंडर गये। और कई व्याख्यान दिये। कर्नल सर प्रताप सिंहजी ईंडरनरेशभी दो व्याख्यानोंमें अपने राज्यके अधिकारियों- सिंहत पधारे थे। महाराजाने स्वामीजांसे निज् भेट भी की थी। और परोपकारिणी सभा तथा आर्यसमाजकी साधारण स्थितिपर विचार होता रहा।

ईडरसे स्वामीजी अहमदाबाद आये और भिन्न २ स्थानोंमें व्याख्यान दिये । यहां स्वामीजी को समाचार मिले कि. १९०२ ई० वें मुम्बई नगरमें वैदिक धर्मकी विजय और स्वामीजीको प्रतिष्ठासे द्वारिका पीठके श्रीशंकराचार्थका आसन हिल उठा है और वे अपनी मानमर्प्यादा स्थिर रखनेके लिये काठियावाड प्रान्तमें भ्रमण करके आर्प्य-समाजिक विरुद्ध कार्प्य कर रहे हैं । यह समाचार प्राप्त करके स्वामीजीने इसी प्रान्तमें कुछ समयतक प्रचार करनेका विचार किया । और तद्युसार वीरपुर, लाठी, मावनगर, खम्बात आदि स्थानोंमें भ्रमण किया । भ्रीशंकराचार्प्यके फैलाये हुए मिथ्या विचारोंका स्वामीजीने यथीचित खंडन किया । परिणाम यह हुआ कि शंकराचार्प्य महोदयका आर्प्यसमाजके प्रति फैलाया हुआ द्वेष प्रीतिमें परिवर्तित हो गया । खम्बात और मावनगर आदि स्थानोंमें स्वामीजीके व्याख्यानोंके समय राज्यके दीवान आदिअध्यक्षका स्थान प्रहण करते थे । स्वामीजी जिस समय अमलसाड पंडुचे, तब श्रीशंकराचार्प्य भी वहीं उपस्थित थे और अपने स्वमावानुसार आर्प्यसमाजके विरोधमें बहुत कुछ कह सन रक्खा था । स्वामीजीने उन्हें शास्त्रार्थके लिये आह्वान किया इसपर श्रीशंकराचार्प्य इधर उधर होने छगे । अन्तमें जब किसी प्रकार भी निस्तार होता न देखा तो कहा कि हम तो शास्त्रार्थ नहीं करेंगें, परन्तु हमारे शास्त्री पंडित शास्त्रार्थके लिये तत्पर हैं ।

इसपर आर्यसमाज की ओरसे पंडित बालकृष्णजी नियत किये गये।

अमलसाडके सभीप ४, ५, गावोंके बीचमें एक महादेवका मंदिर है, श्रीशंकराचार्य्य वहीं एक मंडप बनाकर ठहरे ये और धर्मचर्चा करते थे। शास्त्रार्थके ि अये वहीं स्थान नियत हुआ। ३,४, दिनतक लेखबद्ध शास्त्रार्थ होता हिंदा। अन्तमें जब पंडित वालकृष्णजीकी प्रवल और अकाट्य याक्ति और प्रमाणोंसे शास्त्रीगण वारम्बार निप्रहस्थानमें आने लगे तो उन्होंने हो हुला और टालमटोल करना आरम्भ किया। और उत्तर देनेसे स्पष्ट इनकार कर दिया। अन्तमें शास्त्रार्थ बन्द कर देना पड़ा। साधारण जनताको सत्य और झूंठ में भेद मालुम हो गया और आर्य्यसमाजको विजयका सम्वाद समस्त प्रदेश में फैल गया।

इस प्रकार अप्रेल और मई १८०४ में काठियावाड व गुजरात प्रान्तमें प्रचार करके स्वामीजी बम्बई चले गये। और अगस्त ०४ तक ठहरे। इस बार मुम्बई प्रान्तमें एक गुरुकुल स्थापित करनेका विचार उठा।

आर्यप्रतिनिधि समाकी अन्तरंग समाके कई अधिवेशन इसको कार्य्यक्ष्में लानेके लिये हुए परन्तु इस वर्ष यह प्रस्ताव केवल विचारकोटिमें ही रहा; इसके सम्बन्धमें कुछ कार्य्य नहीं होसका। अगस्तमें स्वामीजी सिमला चले गये। प्रायः ऐसा सं योग आ पड़ता था कि स्वामीजी जब जब सिमला आते थे तो महाराजा हीरासिंहजी नाभा नरेशभी वहीं उपस्थित होते थे। जबसे स्वामीजीने नाभामें साधु ईश्वरानन्दकी वास्तविक स्थिति उसीके खमुखसे महाराजाको ज्ञात कराई थीं, तबहीसे महाराजा स्वामीजीकी विद्वतापर मोहित थे और जब २ स्वामीजीसे मिलनेका संयोग होता था तो वड़ेही स्वागत सत्कारसे अपने स्थानपर बुलाकर प्रायः १, २ घंटा धर्मचर्चा करते रहते थे। सिमला प्रवासमें यह अवसर प्रायः बहुधा मिला करता था। नामा महाराज स्वामीजीको 'वेदान्तो स्वामी'कहा करते थे। सिमला प्रवासमें स्वामीजीको समाचार मिले कि सनातन धमके उपदेशक जगत-

प्रसादने अम्बाला आदि स्थानोंमें बड़ी हलचल मचा रक्खी है । अतः स्वामीजीने इसकी वास्तिविक स्थितिका दिग्दर्शन करानेके लिए अम्बालाकी यात्रा की, परन्तु स्वामीजीक अम्बाला पहुंचतेही यह वहांसे चल दिया। स्वामीजीने कालका और नेरा वसई आदि स्थानोंमें भी इसकी वास्तिविक योग्यता दशीई परन्तु यह प्रत्येक स्थानसे स्वामीजीके पंहुचतेही चल देता। अन्तमें सिमला आकर इसे शास्त्रार्थकी स्वीकृति देनीही पड़ी। परन्तु स्वयं इतना योग्य कहां कि शास्त्रार्थ करता! अतः अपनी सहायताके लिये सिमला सनातन धर्मसमाके समा-सदोंको समझा बुझाकर पौराणिकदलके दिग्गज पंडित श्रो ज्वालाप्रसादजीमिश्र, विद्यावारिधि मुरादावादिनवासी, पंडित गरुडध्वज कुरुक्षेत्रो आदि अनेक पंडितोंको बुलवा लिया। उक्त पंडितोंसे स्वामीजीने सनातन धर्मसमाकेही स्थानमें ३ दिनतक निरन्तर शास्त्रार्थ किया। अन्तमें ये सब पंडित अत्यन्त आवश्यक और अनिवार्य्य कारण और कार्यका बहाना करके सिमलासे प्रस्थान कर गये। पंडित जगत्प्रसाद तो अपनी वला इनपर पहलेही डाल चुके थे; अतः वे क्या शास्त्रार्थ करते। आप मी मौका पाकर चलते वने।

इस बार सिमलामें स्वामीजीने महाशय जगदम्बाप्रसाद (ये इन दिनों मुसलमान हो गये थे) से भी शास्त्रार्थ किया। अब ये स्वामी 'मंगलानन्द पुरी 'नाम रखके ट्रान्स-वाल आदि दक्षिण आफ्रिकाके स्थानोंमें ख्व वैदिक धर्मका प्रचार करके भारतमें आ गये हैं। ता० २५ नवम्बर १९०४ को स्वामीजी सिमलासे छाहोर समाजके उत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये रवाना हो गये और उत्सवको पूरी कामयावीसे समाप्त करवाके अम्बाला दिल्ली आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए बम्बई पहुंच गये।

इस वर्ष भारतवर्षीय जातीय कांग्रेसका अधिवेशन मुम्बईमें था । सामाजिक और औद्योगिक परिषद्के अधिवेशन भी प्रथानुसार इसीके साथ थे । वम्बई प्रान्तकी प्रति-निधिसभा और नगरकी आर्य्यसमाजने इस अवसरपर वैदिक धर्मका सन्देश पहुंचा-नेका पूरा पूरा प्रवन्ध किया । बम्बई समाजका वार्षिकोत्सव भी इन्हीं तिथियोंपर करना निश्चित हुआ।

आर्य्समाजका पंडाल कांग्रेसके पंडालके अति निकट बनाया गया था।

इस अवसरपर स्वामीजीही प्रचारसम्बन्धी कार्य्यमें अप्रणी थे और आपको दिनमें दोसे लेकर तीन वारतक उपदेश देना पड़ता था । आर्य्यसमाज बम्बईके प्रतिनिधि होकर स्वामीजी सामाजिक परिषद्में भी सम्मिलित हुए थे।

सामाजिक परिषद्के चौथे प्रस्तावका समर्थन भी आपने किया था, जिसका भाव यह था कि यह परिषद् समस्त सामाजिक सुधारके प्रेमियोंको प्रार्थना करती है कि वे परदा-सिष्टम, अनमेळ विवाह, बहू विवाह, दहेज और विधवाओंके कष्टके प्रति जनताके विचा-रोमें आन्दोलन उत्पन्न करें; जिससे ये और अन्य कुरीतियां जिनसे स्नीजातिके गौरवमें

29-20

कमी आती है नाशको प्राप्त हों। कांग्रेसके अधिवेशनके पश्चात् मिस्टर डी॰ ई॰ वाच्छाने आर्य्यसमाजके व्याख्यानोंके लिये कांग्रेसके पंडालका उपयोग करनेकी स्वीकृति दे दी थीं, परन्तु कद्वर पौराणिकोंके विरोध करनेपर व्याख्यान नहीं हो सके। कांग्रेसके अधिवेशनके पश्चात् स्वामीजीके कई, व्याख्यान फामजी कावसजी हालमें हुए। जनवरी १९०५ के मध्यमें स्वामीजी बढ़ौदा चलें गये और महाराजासे धार्मिक सामाजिक, और शिक्षासम्बन्धी विचार करते रहे। यहांसे स्वामीजी कर्नल सर प्रतापिंहजीसे मेट करनेको ईडर चले गये। महाराजा ईडरने स्वामीजीका बड़ा आदर किया और वैदिक कोशसम्बन्धी चर्चा चलनेपर अच्छी सहायता देनेकी प्रतिशा की। और कुछ अंश उसी समय देते भी थे, परन्तु स्वामीजीने उस समय न लिया। महाराजा प्रतापसिंहजीने स्वयं सहायता देनेके अतिरिक्त महाराजा ग्वालियर, कश्मीर, रीवां, अलवर, विकानेर आदिके नाम पृथक् २ निम्न आश्चके परिचयपत्र देकर उक्त महाराजाओंसे भी स्वामीजीकी सहायता करनेकी प्रेरणा की।

Idar, Ahmednagar 3rd Feb. 05.

My dear friend

I introduce to you through this letter, two sanyasi mahatmas Swami Vishweshwaranand & Swami Nityanand.

They are followers of the pure Vedic religion and are also well acquainted with the doctrines of the Christian, the Mohomedan and the Budhist religion and of those of the Hindu religion, they are masters. They know several languages such as English etc. but they are great scholars of Sanscrit in particular. They have also full information on all social, religious and spiritual matters. They are held in esteem by most Indian maharajas, counting amongst them the Gaekawad of Baroda and by the public also.

At present they are preparing a vedic dictionary which will in fact be a great addition to the literature of Hindu religion and isa great desideratum.

I commend them to your sympathy which I hope you will gladly extend to them and without which they can not accomplish an arduous taste.

Yours sincerely.

(Sd.) Pratap Singh

Maharaja of Idar

#### भावार्थ

ईंडर अहमदनगर

ेमरे त्रियमित्र !

३ फरवरी १९०५

इस पत्रद्वारा में आपको दो महात्मा संन्यासी स्वामी विश्वेश्वरानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्द और स्वामी विश्वेश्वरानन्द और हिम्सू धर्मके अनुयायी हैं। और ईसाई, मुसलमान, और वौद्ध धर्मके सिद्धान्तोंसे पूरी तरह परिचित हैं। हिन्दू धर्मके तो ये पूर्ण ज्ञाता हैं। वे अंगरेजी आदि अनेक माषाए जानते हैं, परन्तु संस्कृतके तो ये विशेषकर महान् विद्वान हैं। इन्हें सामाजिक, धार्मिक और आत्मिक विषयोंका पूरा ज्ञान है। देशके अनेक महाराजा जिनमें गायकवाड़ बढ़ौदानरेश भी हैं, तथा सर्व साधारणमें इनकी वड़ी प्रतिष्ठा है। वर्तमानमे ये एक वैदिक कोश जो कि वास्तवमें हिन्दु धर्मके साहित्यकों वड़ी भारी सहायता करेगा और जिसकी नितान्त आवश्यक्ता है तथ्यार कर रहे हैं। में उनके साथ सहानुभूति और सहायताके लिये आपको लिखताहूँ और आशा करता हूं कि आप प्रसन्नतासे ऐसा करेंगे जिसके विना ये इतने वड़े कामको पूरा नहीं कर सकते।

आपका हितेषी, प्रतापसिंह महाराज, ईंडर।

स्वामीजीको ईडरमें रावलियंडी समाजका तार मिला कि, आप यहां तुरन्त पघारें।
इस अवसरपर रावलियंडी आर्य्यसमाजके नये बनवायेहुए समाजमन्दिरमें प्रवेशसंस्कारसम्बन्धी उत्सव था। यह मन्दिर श्रीयुत लाला कृपारामजीने २००००) की
लागत लगाकर स्वयं अपने निरीक्षणामें अपने व्ययसे बनवाया था। और उनकी यह
आन्तिरिक इच्छा थी कि इस मन्दिरमें सर्वप्रथम स्वामीजीका व्याख्यान हो। अतः
ईडरसे अहमदाबाद होते हुए स्वामीजी सीधे रावलियंडी चले गये। लहीरसे अन्य
सजन भी जो इस उत्सवपर रावलियंडी जा रहे थें, साथ हो गये। यह उत्सव बड़ी
सफलतासे हुआ और इस सफलताके लिये रावलियंडी समाजने स्वामीजीका विशेष
आमार माना। रावलियंडीसे स्वामीजी लाहोर आ गये और मार्च १९०५ में काशी चले
गये। काशीमें स्वामीजीने वैदिक कोशकी शब्द सूचि बनानेके कार्यका प्रारम्म किया।

सर्व प्रथम पंडित प्रभुदत्तजी यजुर्वेदी, साहित्याचार्य्य पंडित रामावतार क्षमी पांडे-यजीके शिष्य पंडित दामोदरजी इस कार्य्यमें सहायता देनेके लिये सम्मिलित किये गये।

अथवेवेदकी सुची बनानेका कार्य्य साहित्याचार्य्य पं॰ रामावतारजीके छोटे भाईको दिया गया। अनुमान ३ महीनेतक काशीमें निवास कर शब्दसूची बनानेके प्रकार आदिको निश्चय करके और प्रारम्भिक कार्य्यशैलीका निरीक्षण करके स्वामीजी कानपुर

होते हुए सिमला चले गये। इस बारके सिमला प्रवासमें स्वामीजीने जुनगा राज्यमें १ मासतक प्रचार किया । बीच २ में राजासाहब जुनगाधीशजीभी समाजकी पुष्टिमें व्याख्यान दिया करते थे।

सिमलासे स्वामीजी बड़ोदा आये और धार्मिक प्रचार, महाराजाके साथ विचार और राजपरिवारको धर्मोपदेश देनेके अतिरिक्त धर्म शिक्षण परिषद्की कार्य्यवाहियोंमें अपनी सम्मति और लेखोंद्वारा विशेष स्फूर्ति उत्पन्न की । महाराजासे स्वामीजी प्रायः यथान्वसर नित्य मिला करते थे। बड़ोदासे स्वामीजी ४ अक्टूबर १९०५ को लक्कर खालियर गये और समाजके उत्सवको पूर्ण सफलताके साथ पूर्ण कराया । यहांसे आगरा, दिल्ली, अम्बाला और जालंघर आदि स्थानोंमें एक २ दो २ व्याख्यान देकर लाहोर समाज के उत्सवपर लाहोर पहुंचे। लाहोर समाजका उत्सव पूरी संफलतासे हुआ।

लाहोरसे स्वामीजी दिसम्बरके प्रारम्भमेंही काशी पहुंच गये। पाठशाला और वैदिक कोशकी शब्द सूचीके कार्य्यका निरीक्षण करना आरम्भ किया। इसी वर्ष काशीमें स्वर्गवासी राजींष महात्मा गोखलेके सभापतित्वमें नेशनल कांग्रेसका अधिवेशन था।

बम्बई प्रतिनिधिके समान संयुक्त प्रान्तकी आय्येप्रतिनिधि समाने भी इस अवसरसे धूरा लाभ उठाया और अपना वार्षिक अधिवेशन काशीमेंही करनेका प्रबन्ध किया।

आर्थ्यसमाज का पंडाल काशी नागरी प्रचारिणी सभाके भवनके सामनेके मैदानमें बड़ा विस्तृत बनाया गया था। स्वामीजी के व्याख्यान बड़े प्रभावशाली हुए। लोकमान्यलाला लाजपतरायजीका स्वागत और माषण आर्थ्यसमाज और सामाजिक परिषद् दोनों स्थानों पर अपूर्वही हुआ। सारी काशी आर्थ्य समाजके प्रचारसे एकवार फिर गूंज गई।

सामाजिक परिषद्में स्वामीजीने विधवा विवाह विषयक प्रस्तावका समर्थन करते हुए जो भाषण आर्प्य भाषामें किया था, उसका आंग्ल भाषाका अनुवाद उक्त परिषद्की रिपोर्टसे यहां उद्धृत किया जाता है । पाठक देखें कि जब अनुवाद में इतना बल है तो स्वामीजीके शद्दोंने क्या प्रभाव डाला होगा ।

I am a Samnyasi and as such I have no girl to marry nor I have the desire myself to marry any girl so it would seem strange to many to see me seconding this resolution, I look on all females as mothers and sisters and as such I can't bear the sight of the suffering inflicted on them by our cruel society. I am prepared to say and prove that widow marriage is sanctioned by the Smriti. Enforced widowhood is not the spirit of Hindu scriptures. There were many females such as Gargee and others who led a celibate life. They were respected as Brahma-wadins, Sixty years old men are allowed to marry a girl of eight years but a child widow of six years is not allowed to marry.

#### जीवनचरित्र।

I challenge any body to discuss with me this subject and disprove my thesis. I am ready to prove from Shruti & Smriti that widow marriage is not at all opposed to Hindu religion. Have pity on poor widows.

#### मावार्थ।

"में संन्यासी हूं, मेरे कोई कम्या नहीं है, जिसका मुझे विवाह करना हो। न मेरी इच्छा किसी कन्यासे विवाह करने की है। इस लिये वहुतोंको मेरा इस प्रस्तावका समर्थन करना आश्चर्यजनक होगा। में स्त्रीजातिको माता और वहिन समझता हूं। इस लिये निर्देशी समाजद्वारा उनपर किये हुए अत्याचारोंका दृश्य मुझसे नहीं देखा जाता!। में यह कहने और प्रमाणित करनेको तत्पर हूं कि स्मृतियां विधवाविवाहकी स्वीकृति देती हैं। हिन्दू शास्त्रोंका मर्म जवर्दस्ता विधवा रखनेका नहीं है। गार्गीके समान अनेक दिवयां हो चुकी हैं, जिन्होंने आजन्म ब्रह्मचर्ध्य व्रत धारण किया। वे प्रतिष्ठित ब्रह्मचादिनीथीं। साठ वर्षके वुद्धेको आठ वर्षकी कन्यासे विवाह करनेकी आज्ञा दी जाती है परन्तु ६ वर्षको विधवा कन्याका विवाह नहीं किया जाता!। में इस विषयपर मेरे साथ शास्त्रार्थकरनेको प्रत्येक सज्जनसे घोषणा करता हूं कि वे मेरे इस मन्तव्यको अञ्चद्ध प्रमाणित करें। में श्रुति और स्मृतिसे यह प्रमाणित करनेको तत्पर हूं कि श्रुति और स्मृतिसे यह प्रमाणित करनेको तत्पर हूं कि श्रुति और स्मृतिसे यह प्रमाणित करनेको तत्पर हूं कि श्रुति और स्मृतिसे विधवाविवाहसे विरोध नहीं रखती। दीन विधवाओं पर दया करो!!! "।

स्वामीजी काशीमें मार्च १९०६ तक कोश सम्बन्धी कार्य्य और पाठशालाका निरीक्षण करते रहे । और फिर कोश की शब्दसूची छपवानेका प्रवम्घ करनेके लिये वम्बई गये और निर्णय सागरप्रेसमें शब्द सूची छपवानेका प्रवन्घ किया ।

वम्बईसे स्वामांजी बढ़ोदा और ईडर नरेशोंसे मिलकर और उन्हें कोश सम्बन्धी समाचार बतलाकर सिमला चले गये । और यथावसर समाजके साप्ताहिक अधिवेशन और आसपासकी रियासतोंमें प्रचार करते रहे । सिमलाप्रवास ऋतु समाप्त होनेपर स्वामीजी कानपुर, प्रयाग, और काशी आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए कलकत्ते पंहुचे । कांप्रेसका अधिवेशन इस वर्ष भारतके महान वृद्ध श्रीमान दादाभाईके सभापितत्वमें कलकत्तेमें होना था । स्वामीजी कांप्रेसके कुछ पूर्वही कलकत्ता चले गये थे और कलकत्तानिवासी आर्य्यसज्जनोंकी सहायतासे आर्य्यसमाजके प्रचारका प्रवन्ध किया । आर्य्यसमाजके प्रचारनिमित्त कांप्रेसके पण्डालके समीपही बढ़ा भारी पण्डाल बनाया गया था । और प्रचार बढ़ी धूमधामसे हुआ । सामाजिक परिषद्के अधिवेशनोंमें भी स्वामीजीने योग दिया था और आपके भाषणका प्रभाव प्रतिनिधियोंपर चिरस्थायी क्रपसे पढ़ा । कलकत्तेसे जनवरी १९०७ में स्वामीजी वम्बई चले गये और शब्दस्चिकी छपाईका निरीक्षण किया । इस वर्ष मुम्बई प्रान्तमें वैदिक धर्मका प्रचार विशेष समारोहसे निरन्तर होते रहनेका उद्देश लक्ष्यमें रखकर आर्थधर्मपरिषद्का संगठन किया और उसका प्रथम अधिवेशन अम्बई गनरमें इन्ही दिनोंमें हुआ । उस समयसे यह परिषद् सफलतापूर्वक वैदिक धर्मका अम्बई गनरमें इन्ही दिनोंमें हुआ । उस समयसे यह परिषद् सफलतापूर्वक वैदिक धर्मका

प्रचार कर रही है; और इसके वार्षिक अधिवेशनबम्बई और गुजरात प्रान्तके भिन्न स स्थानोंमें प्रतिष्ठित और विद्वान् महानुभावोंके सभापतित्वमें हो रहे हैं, जिनका वर्णन आगे यथास्थान होगा । मुम्बई प्रान्तके लिये एक गुरुकुल खोलनेका विचार दो तीन वर्षोंसे चल रहा था, परन्तु यह कार्य्यरूपमें नहीं आ सका था। इस वर्ष स्वामीजीने उसके लिये विशेष उद्योग किया । और धर्मपरिषट्के प्रथम अधिवेशनपर उसके शीघ्रही खोले जानेका हर्षसमाचार सर्वसाधारणको सुना दिया गया । इसका प्रवन्ध आदि करनेके लिये आर्घ्य-विद्या समाका संगठन किया गया, जिससे कि प्रतिनिधिसमा अन्य प्रतिनिधिसमाओं के समान अपना घ्यान वेदप्रचारसे न हटा छे। आर्थ्य विद्यासमाने गुरुकुल की स्थापना नासिकमें की और उसका आरम्मोत्सव बड़े समारोहसे हुआ। आर्य्यविद्यासमाके सर्वप्रथम प्रधान स्वामीजी निर्वाचित किये गये और मंत्रीका पद श्रीमान्डाक्टर कल्याणदासजीने लिया । अन्य समासदोंमें, आनरेविल गोकुलदास कहानदासजी पारख, सर जस्टिस चन्दावरकर, प्रसिद्ध विद्वान् सेठ पुरुषोत्तम विश्राम मावजी, विश्वनजी खिमजी आदिके श्रम नाम थे । इस प्रकार वम्बई प्रान्तमें वैदिक धर्म प्रचारका चिरस्थायी प्रवन्ध करके स्वामीजी वडोदाचले गये और महाराजासाहवसे मिलते रहे । जव वम्बई प्रान्तमें गुरकुलकी स्थापनाके समाचार महाराजासाहवको प्रकट हुए तो आपने अति प्रसन्नता प्रकट की ओर गुरुकुलको अच्छी सहायता करनेके विचार प्रकट किये। बडोदासे स्वामीजी पीछे बम्बई आ गये और शब्दसूचीके कार्य्यका निरीक्षण करके हैदराबाद ( दक्षिण ) समाजके वार्षिकात्सवमें सम्मिलित होनेके लिये चले गए।

जिन सज्जनोंको आर्थ्यसमाजके इतिहाससे परिचय है, उन्हें सन् १९०७ ईस्वीकी घटनाओंका संकेत मात्र कर देना अलम होगा। इसी वर्ष सुप्रसिद्ध पटियाला क्षिमेगा चला था। लोकमान्य लाला लजपतरायजीको देश निकाला दिया गया था। लोर न्यायशील ब्रिटिश गवन्मेंन्टके कतिपय अधिकारी अमवशहो आर्थ्यसमाजको सन्देहकी दृष्टिसे देखने लग गये। ऐसी परिस्थितिमें उन अमपूर्ण वृटिश अधिकारियोंका प्रथम आक्रमण श्रीमान स्वामीजीपर हुआ। इस विषयमें हम अपनी ओरसे कुछ न लिखकर मंत्री आर्थ्यसमाज हैदराबाद दक्षिणके लेखका अनुवाद उद्धृत करते हैं, जिससे पाठकोंको हैदराबादके इत्तान्तोंका परिचय हो जावे।

श्रीयुत ए. सोमनाथ रावजी, मंत्री, आर्प्यसमाज हैद्राबाद १९०७ ई० के लेखका भावानुवाद ।

# आर्यसमाज हैदराबाद दक्षिणका वार्षिकोत्सव।

साधारणतया इम समाजमिन्दरमें वार्षिकोत्सवका प्रवंध किया करते थे । इस बार इमारे प्रसिद्ध स्वामी नित्यानंदजी और ठाकुर प्रवीणसिंहजीके पधारनेकी आशायी इस

#### जीवनचरित्र।

लिये यह विचार किया गया कि समाजमन्दिरमें जनताके लिये स्थान नहीं रहेगा। ऐसी दशामें वेंगाल वेंकके सामनेके मैदानमें पंडाल बनाया गया। जब पुलिसके कोत-वालको यह माल्स हुआ कि हम पंडालमें अपना वार्षिकोत्सव करनेवाले हैं तो उन्होंने इमें सूचना दी कि यदि मैजिस्ट्रेटकी आज्ञा नहीं प्राप्त की गई तो वे कार्य्यवाहीको रोक देंगे । इसलिय इमने मैजिस्ट्रेटसे आज्ञा देनेके लिये प्रार्थना की । और मैजिस्ट्रेटने श्रीयुत सोमनाथरावजीसे यह लिखवाकर कि 'किसी प्रकारकी राजनैतिक वर्ची या ओर कुछ गडबड नहीं होगी ' आज्ञा दे दी। ब्रह्मचारी नित्यानंदजी, और ठाकुरप्रवीण सिंहजी २३ जनवरी १९०७ के सायंकालको हैदरावाद आ गये। २४ जनवरी ०७ के सायंकालको स्वामीजी सिकंदराबाद भारतीय सेंडोका सरकस देखने गये और कतिपय भारतीय व्यापारियोंकी प्रार्थनासे उनकी ओरसे भारतीय सेंडो(रामसूर्ती)को एक स्वर्णपदक दिया । भार उपस्थित जनताको " ब्रह्मचर्य्य " पर प्रभावशाली उपदेश दिया। २५ जनवरीको १२ वजेसे ४-३० वजेतक नगरकीर्तनथा । भजनमंडलियां और उपदेशकगणेंनि सारे रेजि-हेन्सी बजारका चक्कर लगाया। इमारे ठाकुर प्रवीणसिंहजीके हृदय हिला देनेवाले भजनों और उपदेशोंको उस समय जनताने बढे उत्साहसे ध्यान पूर्वक सुना । २६ जनवरीके प्रातःकालकी कार्य्यवाही, भजनों और हवनके अनन्तर पंडित वेणीप्रसाद्भीका हवनके लामोंपर छोटासा भाषण होकर समाप्त हुई। सायंकालको संध्याके पश्चात् कुछ भजन हुए; फिर श्रीयुत सामनाथरावजीने स्त्रीशिक्षापर व्याख्यान दिया। इसके पश्चात् इसी विषयपर ठाकुर प्रवीणसिंहजीने भजनोंद्वारा जनताका मनोरंजन किया । ६-३० पर ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी करतलध्वनिके मध्यमें उठे और " विकासवाद " पर अपना **ओजस्वा व्याख्यान दिया । अन्तमें ठाकुर प्रवीण**सिंहजीने अपने गम्मोर और समयो-चित भजनोंद्वारा एकबार और जनताको प्रसन्न किया । इस प्रकार पहले दिनकी कार्य्य-बाही शान्तिसाहित निर्विघ्नतासे हुई । रात्रिमें श्रीयुत सोमनाथरावजीने तेळगु भाषामें राजा हरिश्चन्द्रके जीवनचरित्रका पाठ किया । २० जनवरीके प्रातः कालको सदैवके अनुसार श्रीयुत सोमनाथ रावजीने संध्या कराई और ठाकुर प्रवीणसिंहजीके थोड़ेसे मधुर भजनोंके अनन्तर प्रातःकालकी कार्य्यवाही समाप्त हुई।

सायंकालको भजनों और संध्याके अनन्तर श्रीयुत केशवरावजी प्रधान समाजने " आर्य्यसमाजने क्या २ काम किये " इस विषयपर व्याख्यान दिया और ठाकुर प्रवीणसिंहजीके भजनों के पश्चात् नियमानुसार ठीक ६-३० पर ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने " जीवात्मा " विषयपर अपना भाषण आरम्भ कर दिया । इस समय सारा पंडाल श्रोताओं से भरा पड़ा था और उपिस्थित ३००० से अधिक थी । पूरे ढेढ घंटेतक व्याख्यान होता रहा । जनता मैत्रमुग्धसी हो गई । अन्तमें ठाकुर प्रवीणसिंहजीने अपने मधुर, ओजस्वी और गम्भीर मजनोंद्वारा जनताका ध्यान वैराग्यकी ओर आकर्षित किया । जिसका सारांश यह था कि " यह संसार नाशमान है । मले और बुरे दोनोंको

इसे छोड़ना पड़ेगा । महसूद गजनी, चंगेजखां और नादिरशाह जिन्होंने परमात्माके अनेक निरपराध जीवोंको मार डाला, योगी और मुनि सब संसारको छोड़कर चले गये ! इस छिये परमात्मासे भय करके प्रत्येकको भलाईका जीवन व्यतीत करना चाहिये इस प्रकार दूसरे दिनकी कार्य्यवाही भी शान्ति और निर्विघ्नतासे पूर्ण हुई। तीसरे दिन प्रातःकालको कार्व्यवाही हो चुकी थी और सायंकालके लिये प्रवन्ध किया जा रहा था, े कि आचानकही पुलिस कातवालेने जो कि दिनके दो बजे उधरसे जा रहे थे, श्रीयुत से।मनाथ रावजीको बुलाकर कहा कि उन्हें मैजिस्ट्रेटकी आज्ञा मिली है कि उत्सवकी कार्य्यवाही एकदम रोक दी जावे; इस लिये तुम्हें सूचना दी जाती है कि आगे कोई कार्य्यवाही न होने पाने । इसकी सूचना श्रीयुत प्रधानजीको दी गई और वे एक स्थानिक वकीलके साथ मैजिस्ट्रेटके यहां गये । परन्तु मैजिस्ट्रेट नहीं मिले । तव वे प्रथम सहा-यक रेजिडेन्टके यहां गये और उनके सामने सत्य घटनाका वर्णन किया। उसने कहा आर्थ्यसमाज बदमाशोंका शिरोह है और उसने पंजाबेंस बहुत खरावी मचा रक्खी है और उसको हर प्रकारसे ( at any cost ) हतोत्साह करना चाहिये। और कहा कि मुझे इस मामलेमें कुछ नहीं करना है, तुम मैजिस्ट्रेटके यहां जाओ । वे तब मैजिस्ट्रेटसे मिलने सिकंरबाद गये परन्तु वे वहां भी नहीं मिले। तब डिस्ट्रिक्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट मिस्टर गैलोबेसे मिले और उन्होंने कहा कि इस सबका मैजिस्ट्रेट जिम्मेवार है और वो कुछ नहीं कर सकते । इस समयतक ८ वज गये थे और पंडालके वाहर ३,४ हजारसे अधिक मनुष्य बड़ी उत्पुकतासे परिणाम जाननेके लिये ठहरे हुए ये । अन्तमें मंत्रीने उन्हें सुचना दी कि आज कोई व्याख्यान नहीं होगा और आज्ञा मिळनेपर फिर सूचना दी जायगी । इस प्रकार ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीके " ईश्वर " विषयपर व्याख्यान सुननेकी आये हुए ३,४ हजार श्रोताओंका निराश छोटना वढाही शोकोत्पादक दस्य था। दूसरे दिन ११-३० पर मैजिस्ट्रेटको श्रीयुत सोमनाथ रावजीने उत्सवकी शेष कार्य्यवाहीको समाप्त करनेकी आज्ञा देनेके लिये प्रार्थनापत्र दिया । मैजिस्ट्रेटने कहा कि-" कोई आज्ञा नहीं दी जा सक्ती; क्योंकि ऐसे मजन जिनसे मुसलमानोंके पैगम्बरोंकी अवज्ञा होती है गाये गये थे "। इसपर श्रीयृत सोमनाथरावजीकी ओरसे कहा गया कि ऐसा कोई भजन नहीं गाया गया और न गानेका कोई अवसरही आया । उस दिन स्वामी नित्यानन्द-जीका जीवात्मा विषयपर भाषण था और ठाकुर प्रवीणसिंहजीने वैराग्य विषयपर एक भजन गाया था जिसका सार यह था कि " यह संसार नाशमान है; भले और बुरे दोनों अवस्य मरेंगे। महमूद गजनी आदि बडे भारी नरघातकोंको मरना पड़ा था और अनेक योगी और मुनि भी मर चुके हैं। इस छिये मनुष्योंको परमात्माका भय करना चाहिये और ग्रुभ कर्म करना चाहिये "। मैजिस्ट्रेटने इसपर अनुवाद सहित वह भजन पेश करनेको कहा और चेतावणी दी कि उसमें कुछ परिवर्तन न होने पावे.। इसपर श्रीयत सोमनाथरावजीने कहा कि-' भजन छपा हुआ है: उसमें हेरफेर नहीं हो सकता'। इस आज्ञाके अनुसार अनुवादसहित भजन मैजिस्ट्रेटके वंगले पर ४ वजे पेश किया गया । इसपर मैजिस्ट्रेटने कहलाया कि वे श्रीयुत सोमनाथरावजीको युलवालेंगे ठहरनेकी कोई आवस्यकता नहीं। यह सोचकर कि बिना किसी वकीलके किये शीघ्र आज्ञा मिल-नेकी कोई आशा नहीं है, हम तीस तारीखको किसी वकीलकी खोजमें थे। अकस्मात्, इस सबको आश्चर्यमें डालनेके लिये एक बजे, पुलिसके कोतवाल अपनी वर्दी पहने हुए चार साथियों सहित एक दो घोड़ोंकी वर्गी लेकर आये और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीसे ( जो कि उसमय एक बागसे जहां उनको भोजन दिया गया था आ रहे थे ) कहा कि मिस्टरगैलोवे आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। ब्रह्मचारीजी तत्काल ही उनकी प्रार्थनापर उनके साथ हो लिये। जब वे गैलोवे साहबके यहां जा रहे थे, तो मार्गमें पुलिस इन्स्पेक्टरने ब्रह्मचारीजीसे कहा कि यदि आज्ञाके लिये दूसरी अर्जी नहीं जाती तो यह कुछ नहीं होता । ब्रह्मचारीजी उसके इस कथनका आशय नहीं समझ सके। ब्रह्मचारीजी मिस्टर गैलोवे सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिसके यहां पंहुचाये गये । मिस्टर गैलोबेने वनावटी खेद प्रकाशित करते हुए कहा कि जो कुछ होगया उसके लिये वे दुःखी हैं और अय सब ठीक हो जायगा । इसके पश्चात् स्वामीजीको एक गाडीमें विठाकर राज्यके मंत्री पोलि-टिकल और प्राइवेट सेकेटरी मिस्टर फरदूनजीके यहां लेगये। ब्रह्मचारीजीसे कुछ मिन-टोंतक प्राइवेट वातचीत करके उन्हें ( ब्रह्मचारीजीको ) नगरके कोतवालके पास भेज दिया। ज्योंही ब्रह्मचारीजीको नगरकोतवालके सिपुर्द किया गया वह इनके साथ नीचताका वर्ताव करने लगा ब्रह्मचारीजीने एक पारसी सज्जनसे जो कि वहां थे, कोतवालके इस वर्तावके वारेमें मिस्टर मलवारीको तार देनेके लिये कहा । उस पारसी सज्जनने कोतवालको निजू तौरसे बहुत धिकारा और उसे वतलाया कि स्वामीजी जिनके साथ वह ऐसा वर्ताव कर रहा है साधारण व्यक्ति नहीं हैं और उसे अच्छा वर्तीव करना चाहिये। इसपर वह सभ्यतासे वर्ताव करने लगा । लेकिन किसी भी सामाजिक पुरुषको स्वामीजीके पास नहीं आने दिया। उसने कुछ सज्जनोंको जो स्वामीजीको कुछ वस्र देना चाहते थे हाजतमें रख दिया । प्रहरीगणभी आपसमें नहीं वोल सकते थे । इसी रात्रिको आर्य्यसमाजकी ओरसे भिन्न २ आर्थ्यप्रतिनिधिसभाएं, महाराजा बडौदा, महाराजा शाहपुरा, महाराजा ईंडर, लाला लाजपतरायजी, लाला रोशनलालजी वेरिस्टर, लाला मुंशीरामजी आदि सज्जनोंको तार दिये गये । ता. ३१ को ३-३० पर स्वामीजी एक गाड़ीमें एक पुलिस इन्स्पेक्टरके निरीक्षणमें रेलवे स्टेशनपर लाये गये । जब सामाजिक पुरुषोंने स्वामीजीके साथ इस प्रकारका वर्ताव देखा तो उनके हृद्य लजा और कोधके मारे विदीर्ण होगये । नेत्र अश्रुपूरित थे । स्वामीजी वर्म्बई भेज दिये गये । प्रत्येक स्थानसे तार आ रहे हैं। समाजकी स्थिति मयंकर है। इस प्रकार उत्सव समाप्त हुआ। हैदराबादसे प्रस्थान करनेके पीछे कुछ दिन बम्बईमें ठहरकर स्वामीजी बढ़ौदा होते हुए काशी गये और कोशके कार्व्यका निरीक्षण करते रहे । और फिर सिमला चले गये । सिमलासे स्वामीजी बढ़ौदा आये और फिर बम्बई प्रान्तमें प्रवारार्थ भ्रमण किया । १९०७ ईस्वीमें स्वामीजीने शब्दसूचीका कार्व्य समाप्त किया और कोश सम्पादनके कार्व्यका आरम्म होगया । सन् ०७ का अधिक माग इसी कार्व्यमें लग गया और प्रवारका कार्य्य वम्बई प्रान्त और बढ़ौदा राज्यके अतिरिक्त और कहीं नहीं हुआ।

## १९०८ ईस्वी।

फरवरी १९०८ सेही स्वामीजी इटोला आर्य्य परिषद्के प्रबन्ध आदिके लिये विशेष उद्योग करने लगे। इस निमित्त बढ़ीदा राज्यसे भी विशेष सहायता प्राप्त की। और परिषद्में सर्व साधारणकी खिच और उपस्थितिकी दृद्धि करनेके लिये आपने काठियावाड़, गुजरात, और सुम्बई प्रान्तके अनेक स्थानोंका दौरा किया; जिनमें वीखोदरा, सारसा, अडास आदि स्थानोंमें विशेष प्रचार किया और समाजमी स्थापित हुए। अप्रेल मासमें श्रीमान् सम्पतरावजी B. A. L. B. गायकवाड (महाराजा वडौदाके माई) के समापतित्वमें परिषद् बडी सफलतासे हुई; जिसमें सब श्रेणीकें मनुष्योंने विशेष उद्योग किया। अपने श्रमणमें स्वामीजी परिषद्की सफलताके साथ २ गुक्कुलके लिये सहायता और सहाजुभूति उत्पन्न करते थे। परिषद्की सफलताके साथ २ गुक्कुलके लिये सहायता और सहाजुभूति उत्पन्न करते थे। परिषद्के पश्चात् भी कुछ दिनोंतक स्वामीजी गुजरात प्रान्तमें प्रचार करते रहे और फिर सिमला चले गये। जुलाई० ८ में सिमलासे केद्वा, विलोचिस्तान समाजके उत्सवमें गये और यहांसे करांची, सकर, मुलतान और लाहोर आदि समाजोंमें प्रचार करते हुए पीछे सिमला लीट आये। यहांसे फिर नवम्बरमें लाहोर समाजके उत्सवपर गये और वहांसे वढौदा चलें गये। और साधारण प्रचारके अतिरिक्त महाराजाको धार्मिक शिक्षणसम्बन्धी राज्यन्यम प्रचलित करनेके विषयमें सम्मति दी।

## १९०९ ईस्वी।

सन्०९ में स्वामीजी कुछ दिन बम्बईमें रहे और फिर दिल्ली समाजके उत्सवपर बहुँचे। इस वर्ष दिल्ली समाजका उत्सव बड़ी घूमधामसे मनाया गया था और शंका समाधानकी विशेष चर्चा थी। इसी उत्सवपर मिस्टर 'डिकी' नामक योरोपियनको छुद किया गया था और उसका नाम 'धर्मदेव' रक्खा गया। स्वामीजी श्रीयुत धर्मदेवको अपने साथ सिमला ले आये और अपने मित्र श्रीयुत बी. बरूहाके यहां नौकर रखा दिया। अब ये महाशय एक यूरोपियन टिम्बर मर्चेन्टके यहां नौकर हैं और एक सम्ब गृहस्थके समान सदाचारसहित शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं।

सिमलासे स्वामीजी करांची गये । इस बार करांची समाजका उत्सव था और श्रीयुत पंडित राममजदत्तजी और श्रीमती सरलादेवी बौधरानी भी पधारी थीं। इन दिनों स्वामीजी कुछ अस्वस्थ थे, तो भी आप वह उत्साहसे प्रचारकार्य्यमें लग-गये और कराचीकी भाषा सिंधी होनेपरभी स्वामीजीके हिन्दी भाषणोंने जनताको मोहित कर लिया। और सर्व साधारण स्वामीजीके व्याख्यानोंको निरन्तर सुनते रहनेकी इच्छा प्रकट करने लगे। करांचीसे स्वामीजी मुलतान, लाहोर, जालंधर, जलालपुर, जहावाला, गुजरात (पंजाव) आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए सिमला आ गये और थोडे दिन विश्राम करके दिल्ली, भरतपुर, अजमेर और वडौदामें प्रचार करते हुए मुम्बई आर्य्यसमाजके उत्सवअवसरपर वम्बई पहुंचे। इस वर्ष स्वामीजीके अतिरिक्त पंज तुलसीरामजी सामवेदभाष्यकार और मास्टर आत्मारामजीके भाषण अति प्रभावो-रपादक हुए।

#### १९१० इसवी ।

१९१० ई॰ केआरम्समें स्वामीजीने वैदिक कीशके सम्बन्धमें माइसीरकी यात्रा की । स्वामीजीके वहां पधारनेपर United India & Native States नामके पत्रने अपने १६ अप्रेल १९१० के अंकमें स्वामीजीके विषयमें एक लम्बी टिप्पणी प्रकाशित की । स्वामीजीकी राजमिक्तका परिचय देते हुए उक्त लेखमें स्वामीजीके विषयमें लिखा है ।

"They are wonderful sannyasis, they are the real sannyasis. The present they accept are only some morsels of food and cheap clothing they wear. If any thing more is presented to them they transfer them in the name of their donors either to their orphanages or to the spread of sacred literature.......They have now arrived in Mysore and it is likely that another intellectual and moral treat will fall to the lot of the people in the capital. They have been moving for the last 16 years with the highest of the Englishmen from the viceroy downwards.......we are glad that they have come to Mysore to give the experience of their 16 years travels to the people who 16 years ago loved and honoured them so well for their high scholarship or higher love of India."

अर्थात् " वे आश्चर्यजनक संन्यांसी हैं, वे सच्चे संन्यांसी हैं, मेट वे केवल रूखा सूखा भोजन और सादा वस्त्रोंको प्रहण करते हैं, यदि उनको कुछ अधिक दिया जाता है, तो वे दाताके नामसे उसे किसी अनाथालय या वेदप्रवारके लिये भेज देते हैं।

े वे अब माइसोरमें आये हैं और सम्भतया उनके विद्वत्ता और सदाचारपूर्ण व्याख्यानोंसे राजधानीकी जनता फिर लाम उठावेगी।

गत १६ वर्षोंमें वे वाइसरायसे लेकर बड़े २ अंगरेज़ोंसे मिल चुके हैं। हमें प्रसन्नता है कि वे अपने १६ वर्षके अमणके अनुभवका फल बतलानेके लिए यहां आये हैं और आशा है कि सर्व साधारण उनके उच्च विद्या प्रेम और उससे भी अधिक देशप्रेमका पूरा आदर करेगी "।

माइसोरमें प्रचार करनेके अतिरिक्त स्वामीजी महाराजासाहबसे भी मिले। और यथो-चित उपदेश दिया । माइसोरसे स्वामीजी वम्बई आये और बडौदा, अहमदाबाद, आदि स्यानोंमें प्रचार करते हुए सिमला चले गये । सिमलेसे स्वामीजी दिहली चावडीवाजार समाजके उत्सवमें पधारे । इस वर्ष यह उत्सव अतिसमारोहसे हुआ । बाराबंकीनवाव-गंज, लखनऊ, कानपूर, आदि समाजोंमें भी स्वामीजी गये। बहुघा जहां कहीं वैदिक धर्मके प्रतिपक्षी (जिनमें विशेषता पौराणिकोंकी होती थी ) आर्थसमाजके प्रति अपने विरोध मावको प्रकट करते थे, तो सत्यके प्रतिपादनार्थ स्वामीजीको जाना पड़ता था। इसी वर्ष सिमलेसे मसूरी भी पथारे और वहांसे वड़ौदा और वम्बई चले गये। वर्षके अन्तमें सुप्रसिद्ध प्रयागकी प्रदर्शनी थी । आर्थसमाज प्रयागने वैदिक धर्म प्रचारके लिये प्रशंसनीय प्रवन्य किया था । परोपकारिणी सभा का भी अधिवेशन था । स्वामीजी भी इस अवसरपर प्रयाग पधारे और प्रतिदिन वैदिक धर्मके सन्देशके विस्तारके निमित्त १८,१८ घंटेतक किसी न किसी रूपमें परिश्रम करते रहे । कभी उपदेश देते, कभी जिज्ञासुओंकी शंकाएं निवृत्त करते और कभी आगत प्रतिष्ठित सज्जनोंसे निजू वार्तालाप करके उनको वैदिक धर्मका महत्त्व और वर्तमान आवश्यकताओं की ओर ध्यान दिलाते। स्वामीजीके आतिथ्यका भार राजा पृथ्वीपांछ सिंहजीने छियाथा और स्वामीजी इन्हींके कैम्पमें ठहरे थे । इसी अवसरपर एक सार्वजनिक भोज भी किया गया था जिसका प्रबन्ध स्वामीजीकी इच्छानुसार पंडित केशव देवजी शास्त्री M. D. ने किया और यह मोज भी कांग्रेसके कम्पाउन्डमें बडी सफलतासे हुआ । प्रयागमें स्वामीजी महाराजा बहौदासे भी जो इस अवसरपर यहां पधारे थे मिलते रहे।

#### १९११ ईस्वी।

प्रयागसे स्वामीजी बम्बई आ गये । इस वर्ष आर्घ्यंधर्मपरिषद्का अधिवेशन रानोलीमें होना निश्चित हुआ। परिषद्के अधिकारियोंकी इच्छानुसार स्वामीजीने इस परिषद्के
समापितत्वका पद प्रहण करनेकी महाराजासाहब वड़ोदासे स्वीकृती कराई । और
उसकी सफलताके लिये स्वयं भी विशेष उद्योग किया । वम्बईसे स्वामीजीने परिषद्के
लिये बड़ोदा, अहमदाबाद, मल्च आदि प्रान्तोंका दौरा किया । परिषद्का अधिवेशन
महाराजासाहबके समापितत्वमें वड़ी सफलतासे हुआ और इजारों प्रामनिवासी इस
अवसरपर बड़ी दूरदूरसे आये थे । परिषद्के अधिवेशनके अनन्तर स्वामीजी अजमेर
और मरतपुर आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए सिमला चले गये । और सिमलेसे अनेक
समाजोंके उत्सवोंमें सिम्मलित होते हुए वम्बई पहुंचे, जहांके गुरकुलकी सहायताके लिये
उद्योग करते रहे । इस वर्ष भारत साम्राट्महाराजापंचम जार्ज भारतमें प्रघार ये और

उनके अभिषेकोत्सवसम्बन्धी द्वीर दिल्लीमें था। इस अवसर श्रीमान् स्वामी विक्वेक्दरा-नन्द्जी महाराज दिल्ली पधारे थे और बड़े उत्साहसे प्रचार किया। आर्य्यसमाज और भारत—धर्म—महामण्डलकी सिम्मिलित मंडली दरवारके धार्मिक जलूसमें निकली थी। इसी वर्ष बड़ौदा राज्यकी ओरसे नवसारीमें प्रदर्शनी हुई थी; और महाराजासाहब गायकवाड़ भी वहां पधारे थे। स्वामीजीने वहां खूब प्रचार किया। इन दिनों महाराजा साहब स्वामीजीसे सत्यार्थप्रकाश और हिन्दी भाषा पढते थे।

#### १९१२ ई०

इस वर्ष स्वामीजीने गुजरात प्रान्तमें विशेष प्रचार किया और कई आर्घ्यसमाज स्थापित किये । सुरत, मरोच, अहमदावाद और वडौदा प्रान्तमें तो स्वामीजीने वैदिक धभेप्रचारकी धूम मचा दी। इस वर्ष आर्थ-धर्मपरिषद्का अधिवेशन अहमदावादमें था । और समापतित्व स्वामीजीको चुना गया था । यह अधिवेशनभी पूर्व अधिवेशनकी तरह वडी सफलतासे हुआ । स्वामीजीके सहित, सामवेदभाष्यकार पंडित तुलसी-रामजी और पंडित आर्य्य मुनिजी आदि वाहरसे आये हुए सज्जनोंका जलूस स्टेशनसे लेकर नगरमें बड़े समारोहसे निकाला गया। और वैदिक धर्मका नाद चारों ओर सुनाई देने लगा । अहमदावादसे कोशका काम देखनेके लिये स्वामीजी घारवाड गये और फिर सिमला चले गये । सिमलेसे आर्थ-प्रतिनिधिसमा राजस्थानके अत्यन्त आप्रहसे देवास समाजके उत्सवमें गये । स्वामीजीके पधारनेसे देवासकी दोनों पाँतीके महाराजाओंने स्वामीजीके उपदेश अपने राजमहलोंमें कराये और समाजके उत्सवमें भी स्वयं पधारकर अपना प्रजाको उत्साहपूर्वक आनेका सुयोग उपस्थित किया। देवास आते हुए स्वामीजी अजमेरमे ठहरे थे और श्रीमान् दामोद्रदासजी राठीके प्रधानत्वमें एक प्रभावशाली व्याख्यान दिया था । देवाससे स्वामीजी इन्दोर गये और आर्य्यसमाजमें कई व्याख्यान दिये । वर्तमान महाराजासाहवसे भिळनेका प्रवन्ध किया, परन्तु महाराजासाहव पूर्व निश्रयानुसार दौरेमें चले गये; अतः इस वार भेट न हो सकी श्रीयुत डाक्टर गोविन्द्राव चास्करजी स्वामीजीके बढे प्रेमी थे और आप स्वामीजीकी सहायता और सेवाके िळये सदा तत्पर रहते थे । इन्दोरसे स्वामीजी वम्बई हाकर बडौदा गये ।

#### १९१३ ईस्वी।

यहां आपको महाराजा इन्दोरका तार मिला कि आप इन्दोर चले आये. । इसपर स्वामीजी इन्दोर, आए और एक भव्य लालाकोठीनामक राजमहलमें ठहराया और कुछ दिनके बाद लालबाग नामक राजमवनमें स्वामीजीने महाराजासाहबसे भेट की व महाराजा स्वामीजीस मिलकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । ओर स्वामीजीके कई व्याख्यान इन्दोरके टाउनहालमें अपनी उपस्थितीमें करवाये । और वैदिक कोशके लिये अच्छी सहायता देनेकी प्रतिज्ञा की । इन्दोरमें स्वामीजी जनवरीसे लेकर मई १३ तक ठहरे और

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

ःइस बीचमें बम्बई और बढ़ौदा होकर अहमदावादमें आप धर्म परिषद्के कार्यको पुरा करके अजमेर समाजके उत्सवमें पधारे । परन्तु यहां आकर रुग्ण होनेके कारण उत्सवमें उपदेश आदि न कर सके । यहां पर महाराजा इन्दोरका कोशंसम्बन्धी सहायताका पत्र पहुंचा, जिसमें उन्होंने कोशके लिये पांच वर्ष तक ४००) रुपये प्रतिमास सहायता इन्दोर राज्यकी ओर मिलनेकी आज्ञा दी थी। और यदि कोश ःइस अवसरमें समाप्त न हो तो यह सहायता अधिकसे अधिक ८ वर्षतक मिलेगी ऐसा ्विधान किया था। महाराजा यह आज्ञा देकर विलायत चले गये। पीछेसे नायब दीवान मिस्टर भागवत और जस्टिस चन्दावरकर आदिने इस आज्ञाके पालनेमें ढिलाई दिखाई। और दो वर्ष गोंही बिता दिये । अब स्वामी विक्षेरानन्दजी महाराज इस सहायताके बिये उद्योग कर रहे हैं। स्वामीजी वम्बई गये और धारवाडमें कोशके कार्य्यका निरीक्षण करके फिर मुम्बई आ गये । और यहांसे प्रेम महाविद्यालय वृन्दावनके उत्सवमें गये और देहळी होते हुए सिमला पहुँच गये। सिमलासे स्वामीजी अलवर समाजके उत्सवमें आये, और यहांसे भरतपुर, आगरा, खालियर, कानपुर, छखनऊ, बहराईच, फिर मित्रसभाके उत्स-- वमें आगरा, प्रयाग, काशी आदि स्थानोंमें प्रचार करते हुए २८नवम्बर १३ को लखनऊ पहुंचे। रुखनऊसे आगरा कानपुर होते हुए भरतपुर आये और कोशकी सहायताके लिये उद्योग करते रहे। भरतपुरसे स्वामीजी बांदीकुई और जैपुर होते हुए अजमेर आये और चमत्कारचिन्तामणि इस विषयपर व्याख्यान दिया । अजमेर से स्वामीजी अहमदाबाद आये और २. ३, व्याख्यान दिये । दिसम्बरके अन्तमें बड़े दिनोंकी छुट्टियोंमें आर्थ-धर्मपरिषद्का अधिवेशन इस वर्ष भरोंचमें था। स्त्रामीजी इस परिषद्में सम्मिलित हुए और जीव और ब्रह्मके स्वरूपेक वर्णन करनेवाले गम्भीर व्याख्यान दिये । यद्यपि स्वामीजीका स्वास्थ्य जुलाई माससेही विगृड रहा था, परन्तु आपने उसकी कुछ चिन्ता न करके निरन्तर परिश्रम जारीही रक्खा । इसिलिये अब स्वामीजीका विचार था कि बम्बईमें ठहरकर कुछ दिन विश्राम करेंगे । आगरेसे स्वामी परमानन्दजी आपके साथ-ही थे। परिषद्के अधिवेशनों में ही आपकी प्रकृति ऋतुकोपसे विगड गई; अतः आप बम्बई आनेवाले थे, पर इतनेही में गुजरातके आनन्द नामक स्थानसे आपको निर्म--त्रण मिळा । इस स्थानमें ईसाई पादरियोंकी बड़ी प्रवलता थी । इनकी ओरसे ्वैदिक घर्मपर आघात हो रहे थे । इसलिये वहांके सज्जनोंने स्वामीजीको प्रचारके किये बुळाया था । घमेप्रचारके काममें स्वामीजी अपने शरीरकी परवा न करते थे, अत एव आप तुरन्त वहां पहुंचे और नवीन आर्थसमाज स्थापित किया । दमेका रोग उन्हें तंग कर रहा था परन्तु घर्मसेवाके कारण उन्हें विश्राम नहीं मिला। अस्त। -आप बम्बई चले आये और विलापारले नामक स्थानकी अपनी कुटीमें विश्रा-न्तिके लिये चले आये। रोग वढताही गया । डॉक्टरोंने बहुत प्रयत्न किये, पर न्छाम न हुआ । ता. ६ जनवरीको वस्वईके प्रसिद्ध डॉक्टर रावभी आये थे । स्वामी परमानन्दंजी और अनुभवानन्दंजी मनोयोगस सेवा करते थे । ठाकर

#### जीवनचरित्र ।

१४५

देवीसिंहजी डॉक्टर कल्याणदासजी देसाई, पं. वालकृष्णजी, गिरजाशंकरजी आदि सज्जन सदा रातदिन स्वामीजीकी सेवाको उपस्थित रहते थे । परन्तु कुटिल कालके आगे किसीका वरा न चला और शुक्का ११ सं० १९७० तद्नुसार ८ जनवरी १९१४ की रात्रिको १-२ बर्ज स्वामीजी महाराजने इस नक्वर संसारको छोड दिया । सारे भारतवर्षभरमें शोकसमाचार तारद्वारा पहुंचा दिये गये । अपने गुरु और मित्र श्रीमान् स्वामी विक्वेक्वरानन्दजीसे स्वामीजी २२ अक्टूबरको सिमलासे पृथक् हुए थे, उनसे दुवारा न मिळ सके। आर्य्यसमार्जीने अपना मुकुट खो दिया। स्थानस्थानपर शोक और सहातुभूतिसूचक समाएँ होने लगी यह सब कुछ हूआ। परन्तु श्रीमान् स्वामी विस्वेश्वरानन्देजी महाराजके हृदयपर एक बार तो ऐसा आघात हुआ कि वे अपने आपको न संभाल सके ! यद्यपि आप स्वामीजीके वियोगमें अव उस उद्योगसे कार्य्य नहीं कर सक्ते, तथापि आप उनके छोडे हुए वैदिक कोश की पूर्तिके लिये अपनी शक्तिसे अधिक कार्य कर रहे हैं। और उनकी एक मात्र इच्छा यही है कि यह कोश शीघ्र पूर्ण होजाय । पाठक श्रीमान् डाक्टर गोविन्द्राव चास्करजीका नाम नहीं भूले होंगे आप स्वामीजीके अनन्य भक्त थे । इन्देारमें स्वामीजीको आपही की सहायतास विशेष सफलता हुई थी। जब आपको स्वामीजीकी मृत्युके समाचार माजुम हुए, उसी क्षण आपने अन्नपान छोड दिया-और विलक्षल बेसुघ हो गये ! अन्तमें तीसरे दिन आप भी इस अनित्य संसारको छोडकर चल दिये ! मानों जापानके परलोक-गत सम्राट् मुत्साहितके अभावमें जनरल नोगीने भी इस संसारमें रहनेकी आवशक्ता न समझी।

2

## श्रीस्वामी नित्यानंद विश्वेश्वरानंदछत पुस्तकोंका विज्ञापन।



## विदित हो की, निम्नलिखित पुस्तकें निचे लिखे

| 8 | पुरुषार्थप्रकाश                               | मू. | ₹. | 1118 |   |
|---|-----------------------------------------------|-----|----|------|---|
| 3 | चारों वेदोके शब्दें की अकारादि क्रमसे सूची    | "   | ₹. | 80   |   |
| W | सनातनधर्मप्रकारा                              | "   | आ. | 8    |   |
| 8 | ब्दिशास्त्रार्थं                              | "   | आ. | 8    | - |
|   | तथा स्वामी श्रीनित्यानंद्जीका जीवनचरित्र सहित |     |    | 1    |   |
|   | न्याख्यान व पत्रन्यवहारोंके                   | 77  | ₹. | 211  |   |

## पुस्तक मिलनेके पते-

- १ आर्यसमाज, बुक डिपार्टमेंट गिरगांव-बम्बई ।
- २ पं. रामचन्द्र शर्मा, हमीरलॉन, अनमेर.
- ३ विश्वेश्वरानंद, शांतकुटी, सिमला W.
- ४ दि. नित्यानंद छायब्ररी, सँबर्स्ट रोड, गिरगांव-वम्बई. तथा ये पुस्तकें आर्यबुकसेटरोंसे भी मिटेंगी.

### पूज्यवर स्वामी श्रीनित्यानंदजी महाराजके स्वर्ग-वासपर जो लेख आर्य प्रकाशमें प्रकाशित हुए हैं उनका सारांश.



स्वामीश्री नित्यानंदजी महाराजनो स्वर्गवास शोकनिसप्त थएली आर्यसमाज.



आर्यप्रकाश ता ११-१-१४.

हाय! भारतवर्षना सुप्रसिद्ध विद्वानोमां प्रथम पंक्तिमां सुकाता, अने आर्थ-समाजना स्तंभ रूप गणाता भारतभूषण स्वामी श्री नित्यानंद्जी महाराज, आ दुनि-याने होडीने चाल्या गया छे. गड ता. ३० मी डीसेम्बरथी दमनी गंभीर मांदगीनी शुरुआत भक्तच आर्यधर्म परिषद्मां, सुल रुप हाजरी आप्या पछी, अने शास्त्रीय प्रमाणो तथा प्रभावशाळी दछीलो आपी, पोतानां व्याख्यानोथी श्रोताओने मोहित करीने, तेओ आणंद्ना आर्यबंधुओना अत्याग्रहथी त्यां पघार्या, अने त्यां पण समाजनी स्थापना करी त्यारथी त्हेमनी प्रकृतिमां विकार दाखल थयों, भरुचमां पडेला श्रम. तथा आणंदमां करवी पहेली गाडानी मुसाफरी अने थंडीथी, त्हेमने शरदी लाग पही दमनो उपद्रव उपही आन्यो. स्वामीजीने दमनी कंइक असर अगाउथीज हती, परन्तु आ वखते त्हेणे गंभीर रूप पकडी गया गुरुवार मध्य रात्रीना शुमारमां स्नेही सन्मित्रोने तेमज आखी आर्यसमाजने रहती ककळती छोडी नश्वर देह त्यजी स्वर्गवासी थया ए जणीने अमने अत्यंत खेद थाय छे. गया बुघवार ता. ७ मी जनेवारीए वीलेपारले अमे जीवा गया हता त्यारे तेमनी तबीयत छेक बगडी गयेली मालम पडी हती. द्मनी निरंतर हाफणथी आठआठ दिवस थयां तेओ निदा पण लड् शकता नहोता छता के पडले कोई रीते सुवातुं नहीं एक सरखा बेसातुं पण नहीं शरीरनां दरेक दरेक अवयवों दुःखता तेम अनाज पण लेवातुं नहीं आवी गंभीर दशामां स्वामीजी आवी पड्या हता. श्रीमान डो. कल्याणदासजी स्वामीजी माटे असाधारण परिश्रम करता हता. डोक्टर राव पण गये मंगळवारे आवी गया हता, श्रीमान पं. बाळकृष्णजी म. देवीदासजी, म. गिरीजाशंकरजी आदि स्वामी-जीनी आ स्थिति जोइने चिंतामां पढी गया स्वामीश्री अनुभवानंदजी, म. देवीसींहजी श्रीमान डोक्टर साहेब आदि स्वामीजीनी समीपज रहेता घणा खरा आर्य बंधुओने बुधवारे आ वातनी खबर आपवामां आवी हती, अने जीने तेने खबर मळी तेओ सर्वे स्वामीजीने मळवा जवा तत्पर थया हता स्वामीजी दमनी व्याधी थी घणा तकलीफ भोगववी पढती एथी जोनारने पण बहु दुःख उत्पन्न थतुं.

सद्गत स्वामीजीए उत्तम विद्वत्ता प्राप्त करीने आर्यसमाजनी जे सेवा बजावी छे आर्यसमाजना इतिहासमां जिरस्मरणीय रह्या वगर रहे तेम नथी. वक्तृत्व कळामां स्वामीजी एटला वधा निपुण हत के आखा भारतवर्षमां पेमपूर्वक लोको तेमनां भाषण सांभाळता अने तेमनां मुख्यी उपदेशामृतनुं पान करवा माटे अति आतुर रहेता. वेद्नो कोष करवानुं महाभारत काम स्वामीजीना आम अणर्चितव्या अचानक स्वर्गनासथी अधुक्त रही गयुं छे. एटलुंज नहि पण तेमनां मृत्युथी आर्यसमाजने भारे खोट गई छे, जे नजदीकना भविष्यमां पुरावी अश्वस्य छे. स्वामीजीना जीवन विषे अत्यारे वधु लखवानुं बनी शके तेम न होवाथी, तेमना पवित्र आत्माने द्याळु परपातमा परमशान्ति आपे एवी आर्यसमाजनी साथे अमे पण अंतःकरणपूर्वक प्रार्थना करीए छीए, इत्योम.

#### Swami Shri Nityanandji In Memoriam.

------

Who will believe that His Holiness Shri Swami Nityanandji is no more in the land of the living! The sad news of the passing away of the great soul has come like a great shock to the arya world and general public. Only a fortnight ago, the Renowned Orator, the Great Sanyasi, unequalled in Vedic and Sanskrit lore was in our midst at the Broach Religious Festival. He appeared in the best of health, not a shadow of ill health could be noticed on his genial majestic inspiring countenance. Full of health and vigour, after an ardnous lecturing campaign in the U. P. and the Punjab, the noble worker came among us after a year. Oh! what a joy his presence inspired at Broach! Not a ruffle, not the slightest twitch of the brow ever passed his happy countenance during the three days

of his company at Broach. During the proceedings which lasted often for ten hours at a stretch everyday, he was always present before us. His was the most practical head, his advice was always sought by the Secretary, and the President, and was most easily given. No duty was asked of him which was not accepted. Such a magnetism his presence had, that all acquired zeal for work and worked with a merry heart. A soft word here or a bght joke there always passed his lips, and inspired joy in the heart of the person coming under his influence. Possessing a mind which could recognise its surroundings, he was a philosopher to some, a great vedic scholar to others, a scientist to some, a loving father to children, and a Guru to desciples. While easily accessible to children and while his mind could bend itself to suit the company of babies. it could rise majestic before rajahs, maharajahs who bowed to him prostrate and recognised his unequalled powers. Raj-guru as he was. he could have dispensed with the mass, but his heart was full of love for humanity and always sought the most depressed, and the weakest to raise them. Such was the noble Swami whom we saw at Broach. The speech, alas, the last speech at Broach, the lecture on Vedant Philosophy, which we had the great fortune to hear will ever ring in our ears as a master-piece of learning and oratory before a large and choice audiencer. We wondered why we felt it the best we heard from his lips. We had the opportunity of hearing his numberless specehes but found this the best. Alas! His death only revealed to us that as it was to be his last speech it was the best. His sweet, silvery, melodious, loud and clear voice is still in our ears. Not a sentence-not a word, aye, not a syllable of the speech was unheard even from the most distant corner. Such was the clear accent of his voice. We have heard the roaring voice of Sir Phiroishah. we are quite familiar with the oratory of Babu Surendra, but to us; all merged into insignificance before the sweet music of Nityanand's speech.

Extracting promise from the revered Swamiji to grace the Bombay anniversary which was to follow four days hereafter, we came back to make preparation for the Bombay Utsav.

In the meanwhile as if His Holiness had not overdone his part at Broach instead of enjoying his well earned rest of three days at Bombay the accepted a call from our brethren at Anand without our knowledge, went there and after delivering two lectures established a fresh

240

branch of the Arya Samaj there also; our brethren at Anand hardly knew that this visit of Shree Swamiji to Anand in the rigors of a cold winter and the uncomfortable cart journey which tumbled about his delicate frame would bring on a relapse of asthma and would insidiously leadon to a terrible enemy pneumonia which both relentlessly crushed his majestic physical frame and brought on the tragic end. In a letter from Broach Shree Swamiji informed us that duty had removed him to Anand and he might not get free to come If he did he would go direct to Villa Parla his Country seat and would see us in the lecture-hall the same evening. wired him to join us directly in the Nagar Kirtan and not go to Villa Parla. Unfortunately the wire did not reach him; he had started in time to join the anniversary at Bombay. True to his word he camebut in the grip of this fell disease. He was soon put under proper treatment but as the illness did not seem to yield, Dr. Row's services were requisitioned—His opinion concurred with that of Dr. Kalyandass. We began to realize that we were getting helpless in spite of all that human ingenuity could invent to counteract the course of the disease. Day and night nurses were always in attendence, Dr. Kalyandass saw Swamiji several times in the day and was there for several nights. As Swamiji's heart grew weaker and dyspnœa increased, hypo-dermic injections were given to tone up the heart and oxygen inhalations were regularly given for the last three or four days to relieve the distress; a faint glimmer of hope arose. Swamiji's pulse seemed to improve, he was able to take some nourishment and he could take some real rest, but it was a deception because the same evening there was a sudden undue fall of temperature, cold sweats and failure of circulation and excess of breathing. It was realized that all hopes had vanished and the persons present on the spot realized rather too suddenly that they must face the worst which finally came. An account of this illness will be quite imperfect without reference to Swamiji's own frame of mind during it. It seemed Swamiji Maharaj had realized long ago that his end was near Since he caught asthma five years ago he had predicted his end. During the last year he had often repeated to Swami Vishweshwaranand that he saw his death looming in the horizon. During the Parishad at Broach he repeated that it was the last Parishad he would see, and soon as he got this attack he repeated before us that he was prepared. for the en q of his earthly career. The attack of asthma is sufficiently terrible and when accompanied with pneumonia its rigour is unlimited. From the day of his illness till his death, for eight long days he kept sitting, panting breathless with fever. With tongue almost parched, with pain first in the sides and then in the whole body brought on by ceaseless dyspnæa and continuous sitting; with no rest or a wink of sleep for eight days and nights, and of course without food, his condition could be better imagined than described. An ordinary person would have wept and shrieked and howled with pain and agony and would have been not only himself miserable but would have made those attending on him also miserable. But the state of things here was different. In the midst of this physical storm the soul of Nityanand was quiet and calm. The same serenity, the same spirit of hope still were on his face. His face betrayed no sign of misery, his voice never disclosed a sigh, his eyes never wept. He was as placid as ever. He allowed his medical attendants to do all they wanted, dozens of pinpricks of hypo-dermic needle were lightly borne without murmur. He was prepared to do his duty whether living or dead. This was the courage of the noble Sanyasi during his last illness. Although breathless he conversed with all, his vein of humour was not lost even in this state. On the day before his death when Pandit Balkrishna one evening bade him adieu saying he would return the next morning, he replied "Yes Panditji, do come to-morrow and perform my Antyaesti Sanscar (cremation, ) as you can do it well." He was conscious to the last. We had the rare previlege of being at his death-bed. With a heavy and sobbing heart we saw him leave his splendid physical frame as if one were vacating an old house for a new one. He spoke with us even two mantras before his death. At intervals we used to ask him "Swamiji! how it fares with you." The one unchanging reply to each question was " शांति है. ॥ tranquility reigns" aye, two minutes before his death this very same reply "There is shanti!" was given-then the voice grew a bit hoarse and the bird had flown from its mortal cage. The death was quiet in the true sense. It was half past one. In the early hours of the morning of 9th January silence reigned in external nature and silence regned within the physical frame of the worthy soul. The soul quitted the mortal coil speaking the word Shanti. But Oh! there was a storm in our hearts! Patience could be kept till there was service to be done to make the journey of the passing soul as co-mfortable as possible, but after the inevitable had happened, we began to weep over our loss! The more the mind is set thinking over

the loss, the more the weak emotion of grief conquers us After Dayanand, if India produced any sanyasi . who could continue his mission with similar effect, it was Swami Nityanandji. The loss to the Arya Samaj is irreparable. We knew it would shock the world to know that the soul of Nityanand was no more among us and that painful duty of informing the world fell on us. Bombay, the birth place of Arya Samaj had the sad previlege of seeing the tragic end of one of tis strongest followers-Maharshi Davanand laid the foundation stone of this samaj, his ablest desciple Swami Nityanandji had his rest here. This Samsj had the rare previlege of having the Founder and his shisya shri Swami Nityanandji as its most honoured members. if seeking his home, Shri Swamiji, cancelling important invitationsfrom the Punjab & U. P. honoured us with his presence; but alas, to this unexpected end. In our wildest dreams we could not conceive of such an end! Oh Brethren of the north! Don't blame us for depriving the Arya Samaj and Arya Varta of Shri Swamiji. We loved him none the less. Our only consolation is that we did our best, we served him but when it is intended otherwise, we submit to the Divine Will.

K. J. Desai.

### हा शोक! हा शोक!! हा शोक!!! श्रीमान स्वामी नित्यानन्दजी महाराजकाः परलोकगमन!

ता. २४-२५-२६ दिसंबर १९१३ की बंबई प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभाकी आर्यधर्मपरिषद्-भडोंच के विशाल मण्डपेम, जिस समय कि, श्री. स्वा. नित्यानन्द्जी महाराज दो दो तीन तीन हजार मनुष्यों के कानों में मेघगर्जना के समान अपनी बैदिक ध्वनि को पहुंचा रहे थे, उस समय कीन कह सकता था कि, इस बृहस्पित की वाग्देवी हमारे कणीं को अनुप्त रखती हुई थोडे ही समय में शान्त हो-जायगी ? परिषद् के दूसरे दिन अर्थात् ता. २५ दिसेंबर को उक्त नामशेष पर-लोकवासी श्रीमानों का वेदान्त फिलॉसफी ? इस विषयपर व्याख्यान था, उस समय संपूर्ण पंडाल श्रोताओं से भरा हुवा था सब श्रोता अपना आन्तरिक अदैत,

विशुद्धाहैत का अज्ञानान्धकार आश्चर्य चिकत होकर दूर कर रहेथे, उस समय कैन कह सकताथा कि, यह आर्य दिवाकर शीघहीं अस्त होनेवाला है ? बढी बढी सभाओं में सहसों मनुष्य जिसके मुखारिवन्दकी ओर टकटकी लगाये हुये जिसका व्याख्यानामृत चातक पक्षी के समान पान करते थे और जिसके व्याख्यानके आदि, मध्य तथा अन्त में श्रोताओं की करतल ध्वनिसे सभा गूंज उउती थी, उसके विषयमें कीन कह सकता था कि, वह महात्मा हम अभागियों से हमेशा के लिये अकस्मात् अन्तर्धान हो जायगा ? परमपदाक्त श्री. १०८ स्वामी द्यानन्द सरस्वतीजी के वियोगजन्य दुःखका जिसके अलैकिक वक्तृत्वादि गुणोंसे आर्यपिटलिक अपने आत्मा में समाधान किया करती थी, उस महात्माकोभी विकराल काल विजली की चमक के समान आर्योकी दृष्टिको चकाचौंध करता हुवा उठा ले गया ! बढे बढे विद्वानोंने भी अन्त में हारकर यही कहा है कि, 'कालाय तस्में नमः' सब को अपने पंजेमें दवा लेने वाले कालको हमारा नमस्कार है।

ता. २२ अक्टोबर १९१३ को श्री. स्वा. नित्यानन्द्जी महाराजने इस लोककी यात्रा समाप्त करने के लिये शिमलेकी अपनी शान्तिकुटी से प्रस्थान किया था। विद्यमान श्री. स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजीसे इसी तारीखको श्री. स्वा. नित्यानन्द्जी महाराज शिमले से पृथक् हुये। उक्त दोनो महात्माओं का परस्पर अन्तिम द्र्शन यही था। ता. २३ को राजपूताना प्रतिनिधिकी ओर से महाराज अलवर नरेशको मानपत्र देनेके लिये श्री. स्वा. नित्यानन्दजी महाराज उक्त तारीखको अलवर पहुंचे। अवलरसे भरतपुर, भरतपुरसे ग्वालियर, ग्वालियरसे झांसी, झांसीसे आगरा, आगरासे कानपुर, कानपुरसे लखनो, लखनोसे बहरायच, बहरायचसे आगरा आकर श्रीमानोंने वहांकी मित्रसभाके उत्सवकी शोभा बढाकर वहांसे इलाहा-बाद प्रस्थान किया। वहांसे बनारस, फिर लखनो, फिर आगरा, फिर भरतपुर, बांदीकुई, जयपुर अजमेर, होते हुये ता. २३ दिसेंबर १९१३ को बंबई प्रतिनिधि सभाके भडोंच कॉन्फरन्स में पहुंचे। ता. २४—२५ और २६ तीनों तारिखों मे श्रीमानोंने अपने अन्तिम सुललित तथा गम्भीर व्याख्यानों से समाकी विलक्षण शोभा बढाई।

बंबई प. आर्य प्रतिनिधि सभाके मन्त्री श्री. म. गिरिजाशंकरजीसे मडोंश कान्फरन्समेंही श्री. स्वा. नित्यानन्दजी महाराजने यह कह दिया था कि; यह हमारी अंतिम परिषद है अब हमारा बहुत दिन जीवन नहीं है अत: आपको जितना कार्य हमसे छेना हो उतना छे छीजिये ! तब श्री. मंत्रीजीने कहा कि, महाराज ! यह आप क्या कहते हैं ! श्रीमानोंने उत्तर दिया कि, यह हम ठीक कहते हैं । पश्चात् भडोंचमें ही बंबई स्थानिक समाजके प्रेसिडेंट श्री. म. डॉ. कल्याणदासजीने महाराज को ता. ३१ दिसेंबर और ता. १ जानुआरी इन दो दिनों बंबई स्थानिक समाजका उत्सव था, उसके छिये आमन्त्रण दिया और श्री स्वामीजी महाराजने स्वीकार किया !

चिलोद्रा निवासी म. मोतीलालजी तथा म. मरघाभाईके आग्रह से धर्मप्रचार करनेके लिये बी. बी. सी. आई रेल्वेका आनन्द नामका जंगसन है वहां चले गये वहां ता. २८ तथा २९ डिसेंबर तक प्रचार करके अपना अन्तिम स्मारक आर्य-समाज स्थापन किया । ता. ३० को वही आपको ज्वर और श्वासने कुछ घेर लिया था। तथापि वैसीही द्रामें आप ता. ३० की राधिको आनन्द स्टेशनसे चंबई प्रस्थान करनेके लिये गुजरात मेलपर सवार होकर बिलापारला जो कि चंबईसे बी. बी. लाइपनर पंद्रह माईल दूरी पर है, वहां ता. ३१ दिसंबरको पातःकाल पहुंचे । उक्त बिलापारलामें एक संन्यासाध्रम है । उक्त आश्रममें एक संन्यासाध्रम खो-लनेका स्वामीजी महाराजका विचार था इसी विचारसे श्रीमानोंने श्री. स्वा. अनुभवाननन्दजीको यहां बुला लिया था।

श्री. स्वामीजी आनन्दमें थे तब एक पत्र बंबई समाजके मन्त्री म. मोतीलाल-जिके पास भेज चुके थे कि "आपके उत्सव पर आनेके लिये मैंने श्री. स्वा. अनु-भवानन्दजी तथा श्री. स्वा. परमानन्दजीसे प्रार्थना की है. तद्नुसार वे दोनो महात्मा वंबई आजायंगे, अत; कदाचित् मैं बंबई न आसकूं यह संभव है, इतने परभी बम्बई समाजके उत्सव पर आनेके लिये श्री. स्वामीजीको टेलिग्राम श्री. म. मन्त्री आर्यसमाज बम्बईने भेज दिया ।

इधर बम्बईमें नियमानुसार ता. ३१ दिसंबरसे बम्बई समाजका उत्सव धूमधामसे आरम्भ हुवा ता. ३१ को पातःकालही थ्री. स्वामीजी बिलापारला पहुंच गये पर यह किसीको ज्ञात न हुवा । उत्सवमें सब महाज्ञय यही अनुमान कर रहेथे कि, थ्री. स्वा. नित्यानन्द्जी महाराज आनन्दमें ही रुक गये हों। बम्बई आर्य समाजके प्रतिष्ठित आर्य सभासद थ्री. महाज्ञय देवीदासजी देसाई जो आजकल बिलापारलामेंही रहते हैं, उन्होंने ता. १ जानुआरी के दिन उत्सवमें स्वित किया कि, थ्री. स्वामी नित्यानन्दजी महाराज बिलापारला आगये हैं

परंतु शरीर रुग्ण होनेके कारण उत्सवमें संमिलित नहीं हो सकते । यह सुनकर पाय:
सभी महाशय जो कि, उनके व्याख्यानामृतकी पिपासासे बैठे हुये थे, निराश हुये ।

उत्सव समाप्त होनेके अनन्तर श्री. स्वा. अनुभवानन्द्जी तथा श्री. स्वा. परमा-नन्दजी ता. २ जानुआरीके दिन श्री. स्वा. नित्यानन्दजी के दर्शनके लिये बिलापारला पहुँचे । वहां स्वामीजीकी बिगडी हुई शरीरकी दशा देख कर दोनों -महात्माओंको बडा दुःख हुवा। उसी दिनसे उक्त दोनों महोदय अपना विस्तरा आदि छेकर श्री. स्वा. नित्यानन्दजी महाराजके समीप बर्म्बइसे आकर बिलापारलामें रहने लगे। श्री. डाक्टर कल्याणदासजीकी दवा शक्त थी। तथापि ता. ३ जानुआरिके दिन ज्वर ज्योंका त्यों ही रहा. परंतु श्वास इतने वेगसे बढा कि, उनका किसीके साथ बोलनाभी मुब्किल होगया । इस दशाको देख स्वा. अनुभवानन्दजी तथा स्वा. परमानन्द्रजी बहुतही घबराये और डा. कल्याणदासजीके समीप बम्बई पहंचकर श्री. स्वामीजींके शरीरका सब वृत्तांत कह सुनाया। सुनतेही डाक्टर कल्याणदासजी स्वयं बिलापारलामें स्वामीजीके पास पहुंचे और देखते हैं तो. श्री. स्वामीजीका श्वास बढेही वेगसे सनसनाता चल रहा है। एक छोटासा तीन चार शब्दोंका वाक्य बोलनेसे भी श्री. स्वामीजीको इतना परिश्रम होता था कि. जितना पर्वतपर चढने वालेको होता है । बाई पसलीमें असहा ख़ल हो रहा है और बांगें विभागका फेफडाभी अंदर सझकर किञ्चित विगड चुका है । यह दशा देखकर श्री. डाक्टर कल्याणदासजीका धेर्य छूटने लगा और उन्होंने सोचा कि. यह श्वास क्या है मानो सर्व भक्षक कालका अन्तिम आह्वानही है ! इस ता. ३ जा-नुआरीसे म. डाक्टर साहेब प्रतिदिन श्री. स्वामीजीके दर्शनको जाते रहे और दवाभी परिवर्तन कर देते रहे । वंबईके सामाजिकोंको यह ज्ञात होतेही क्या साधारण और क्या प्रतिष्ठित सभी महाशय श्री. स्वामीजीके दुर्शन करनेके लिये बंबईसे बिलापारला दौडने लगे । रेलवेसे बिलापारला आधे घंटेका रस्ता है ।

ता. ३० दिसंबरसे श्रीस्वामीजीकी निद्रा बिलकुल उड ग़ई थी। रात दिनका समय वे बैठकरही बिताते थे। पैरोंसे लेकर सब शरीरमें असह्य पीडा होतीथी और श्रुधाभी बिलकुल उड गईथी। इस प्रकार ता. ६ जानुआरीतक प्रतिदिन शरीरमें पीडा, निर्बलता और श्वास इतने वेगसे बढते गये कि, उनकी यह दशा देखकर देखने वालेके चित्तमेंभी भय तथा ग्लानि होतीथी। इतने परभी विचिन्नता यह थी कि, श्री. स्वामीजीने कभी अपने सुखसे हाय नहीं पुकारा! बराबर दर्शनके लिये आने

वाले महाशयोंसे यथाशांक बोलते रहे । इतने दुःखमेंभी वे अपने स्वभावा-नुसार व किंचित् हास्यवदनसे बोलते थे । ता. ६ को म. डाक्टर कल्याण-द्।सजी म. डाक्टर रावको जो कि, बंबई निवासी बांबे प्रेसीडेन्सीमें एक प्रसिद्ध एम. डी. डाक्टर हैं उन्हें लेकर मध्यान्हके अनन्तर बिलापारलामें स्वामीजीके पास पहुँचे । श्री. स्वामीजीने अपने शरीरका सत्र वृत्तांत ऋमसे डाक्टर रावको सुनाया । सुनकर कई प्रकारकी द्वाइयां उन्होंने लिखदी । डा. राव और डाक्टर कल्याण-दासजी इन दोनोंकीभी सम्मति स्वामीजीके रोगके विषयमें अच्छी नथी । दोनोंनेः बाहर कहा कि, श्री. स्वामीजीको निमोनिया होगया है वह उनकी अत्यन्त दुर्बछताके कारण किस समय उनको दबा लेगा इसका नियम नहीं । उनकी शुश्रुषाके लिये श्रीमान् ठाकुर देवीसिंहजीभी श्री. स्वामीजीकी आज्ञानुसार अहर्निश उसके पासही रहतेथे। द्वा आदि वरावर नियमसे देनेके लिये रात दिन वहांही रहने वाली द्सः रुपये रोजके हिसाबसे एक नर्स ( सेवा करनेवाली बाई ) भी रखदी गई थी। डा.. रावके कथनानुसार थी. स्नामीजीका शरीर छूटने वहां तक ऑक्सिजन ग्यास ( प्राण-रक्षक वायु ) भी अनुमान दोसो रूपयोंका उन्हें सुंवाया गया. ता. ७ जानुआरीभी इसी प्रकार बीती । ता. ८ जानुआरीको सायंकाल चार बजे श्री. डा. कल्याणदासजी तथा श्री. डा. अमृतलालजी इन दोनोंने श्री. स्वामीजीके स्वास्थ्यकी परीक्षा कर-के कहा कि, यदापि श्री. स्वामीजीमें दुर्बछता अधिक बढी हुई है, तथापि नाडी देखनेसे कुछ स्वास्थ्य अच्छा पतीत होता है।

श्री. स्वामीजीका आज किश्चित् स्वास्थ्य अच्छा है, इस प्रकार आर्य प्रकाशके एडीटर म. परधुभाईने अन्य ग्रामोंके समाजिक महाशयोंको ज्ञात होनेके लिये कुछवृत्त छपवाने बढ़ोदा भेज दिया। बंबईके सामाजिक तथा अन्य महाशयोंमेंभी यह बात फैल गई कि अब स्वामीजीका स्वास्थ्य अच्छा है। परन्तु 'भवितव्यता बलीयसी ' इस सिद्धान्तानुसार होना कुछ अन्यही था! इसी ता. ८ गुरुवारके रात्रि में ८ बजेसे श्री. स्वामीजीकी निर्वलता इतनी बढ़ी कि, जिससे उनकी आवाजमें मन्दता आ गई। ता. ६ से श्री. हा. कल्याणदासजी प्रतिदिन रात्रिमें बिलापारलाही सोने जाया करतेथे और रात्रिमें कई वार श्री. स्वामीजीका स्वास्थ्य देखा करते थे! श्री. स्वा- परमानन्दजी, श्री. स्वा. अनुभवानन्दजी और म. ठाकुर देवीसिंहजी ये तो सब अहर्निश स्वामीजीकी सवाम वहांही रहतेथे। रात्रिके बारा बजे डा. कल्याण-दासजी श्री. स्वामीजीके समीप पहुंचे। देखते हैं तो स्वामीजीके सब शरीरसे पसीना बह रहा है और हाथ पर वर्फ के समान ठंडे हो रहे हैं! शरीरमें गरमी पहुंचाने के

खिये तथा हृदय (हार्ट) को बल पहुंचाने के लिये दो तीन पिचकारियां भी हालीं परन्तु कुछ पंरिणाम न हुवा । श्री. हा. कल्याणदासजी इस अन्तिम दृशाको देखकर बारबार स्वामीजीसे पूँछा करते थे कि, स्वामीजी ! अब कैसा मालूम होता है ! इस प्रश्नका उत्तर वारंवार स्वामीजीसे यही मिलता रहा कि, अब शान्ति है । इस समय बेहोशी बिलकुल न थी । इस प्रकार दो घंटे दशा रही सब आर्यावर्त-वासियोंको अपने वक्तृत्वादि गुणोंसे नित्य आनन्द पहुंचानेवाले श्री. स्वामी नित्यानन्दजी महाराज गुरुवार राजिके दो बजे अकस्मात् नित्यके लिये शान्त हो गये !!!

ता. ९ जानुआरी शुक्रवार पात:काल ही आयोंका हृद्य विदीर्ण करनेवाली इस भयंकर वार्ता को लेकर बिलापारलासे श्री. डा. कल्याणदासजी तथा श्री. म. देवीदासजी सोलिसीटर बंबई पहुंचे । उन्होंने आतेही यह दुःखदागिनी वार्ता प्रतिनिधिके मन्त्री म. गिरिजाशंकरजी तथा एं. बालकृष्णशर्माजी को सुनाई! इस समय अन्यभी १५।२० आर्य महाशय उपस्थित थे। सुनते ही सर्वोके हृद्यपर वज्रपहार के समान आयात हुआ ! दो घंटेतक इस बातपर विचार होता रहा कि, श्री स्वामीजीके शरीरका अन्त्येष्टि संस्कार विलापारला में किया जावे अथवा वंबईमें ? अन्तमें उपस्थित महाशयों की संमत्यनुसार यही निश्चय हुवा कि, श्री. स्वामी-जीके पांचभीतिक शरीरका अन्तिम दर्शन उनसे प्रेम रखनेवाले बंबई निवासियों-को हो, अतः उनका शरीर बीलापारलासे मोटरगाडीमें डालकर बंबई समाजमें लाया जावे । बंबई समाजसे रमशानधूमिमें लेजाया जावे । तद्नुसार पं. बालकृष्ण शर्मा, म. देवीसिंहजी वर्मा और म. रामजीभाइ पेंटर एक फर्स्टक्कास मोटरकार्ट लेकर बिलापारला रवाना हुये । इधर बंबईमें जहां तक बनसका प्राय: सब सामाजिक महाशयोंको यह सूचना दी गई कि, अन्त्येष्टि संस्कारके लिये थी. स्वामीजीका शरीर बंबई समाजमें चार बजे लाया जायगा, अतः कोई महाशय बिलापारले न पघारे । ४॥ बजे शामको श्री स्वामीजीका शरीर लाकर बंबई समाजमें रक्खा गया. उस समय कई महाशयोंकी यह संमित हुई कि, एक दो रोज स्वामीजीका शरीर रक्ला जावे, जिससे बंबईसे बाहरके और बंबईनिवासीभी अन्य महाशय स्वामी-जीके शरीरका अन्तिम दुर्शन कर सर्के । परन्तु बहुसंमितसे यही निश्चय हुवा कि आजही अन्त्येष्ठि करना अच्छा है !

श्री. स्वामीजीके शरीरका सचैल स्नान कराकर शरीरको बैठनेके लिये एक उच्चा-सन और उसके उपर पर्णकुटिका जैसे भगवे वस्त्रका आच्छादन बनाया गया।

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

-शरीरको सुगंधित करनेके लिये चंदनका लेपन और पुष्पमालाओंसे युक्त किया - गया और केवल मुख खुला रलकर संपूर्ण शरीर भगवे रंगके शालसे ढांका गया। यह सब विधि होनेके अनन्तर श्री स्वामीजीका शरीर श्मशानयात्राके छिये आर्यीके कंधोंपर आरूढ होकर समाजमंदिरसे निकला । इस समय सामाजिक और अन्यभी कई प्रतिष्ठित पुरुष स्वामीजीके शरीरकी श्मशानयात्रामें उपस्थित थे। मार्गमें गंभीर -नादसे वेदघ्वनि हो रही थी । सात बजे स्वामीजीका शरीर रमशानमें पहुंचाया गया। वहां एक वेदी ख़ुदवा उसमें चंदनादि काष्ठोंकी आधी चिता रचकर तयार होनेपर श्री. स्वामी नित्यानन्दजी महाराजका शरीर रक्खा गया। उस स्वामीजीका अन्तिम दर्शन लेनेके लिये वेदीके आसपास दर्शकोंकी इतनी भीड हुई कि, पीछे खंडे हुये मनुष्योंको अंदर प्रसकर स्वामीजीका शरीर देखना मुष्किल हो गया । ६ मन चंदन, चार मन घी, अगर, तगर, केशर, कस्तुरी आदि मिलकर सब पदार्थ स्वामीजीके श्रारिसे दोढे वा दुगुने थे। संपूर्ण शरीर काष्ठमय चितामें ढांककर अग्नि पदीप्त करके घूतादिकी आहुतियोंसे अन्त्येष्टि संस्कारका आरंभ हुवा। चीकी आहुतियां देनेके लिये चार कडछे तयार किये गये थे। इस प्रकार विधिपूर्वक संस्कार होनेके अनन्तर बराबर ११ बजे सब महाशय स्वामीजीके नैत्यिक वियोगसे दुःखित होकंर उनके गुणानुबाद करते इमशानसे पीछे छौटे।

पं. बालकृष्ण शर्मा.

### महात्मा स्वामी नित्यानन्दजी सरस्वतीका वियोग.

शोक! शोक!! महा शोक!!!

सुमिसद्ध महात्मा पंडित गुरुद्त्तजी और धर्मवीर पंडित श्री लेखरामजी के वि-योगसे जो महती क्षति भारतवर्षके आर्य समाजोंकी हुई वह किसीसे अज्ञात नहीं है। महात्मा पण्डित भगवानदीनजीसे दूरद्शीं नेताको कभी भारतवर्षके आर्यसमाज भूल नहीं सकते जिन्होंने विद्या, बुद्धि, तन मन और धनसे वर्षों न केवल आर्यसमाज और युक्तमांतके गुरुकुलकी सेवा की परंतु युक्त मान्तके समाजोंको दो विरोधी भा-गोंमें बटनेसे बचाकर ऐक्यका अपूर्व महत्व दर्शा दिया। ज्ञानश्चर, विद्यारल पण्डित गणपति रार्माजीके अपूर्व धर्मप्रचारको कौन भूल सकता है जिहोंने काश्मीर राज्यके अन्दर एक अंगरेज पण्डितके शास्त्रों पर किये आक्षेपोंका यथार्थ उत्तर देकर वैदिक धर्ममें शास्त्रोंका अपूर्व महत्व दशी दिया था।

त्यागम् ति स्वामी दर्शनानन्द सरस्वतीजीसे जिन्होंने अनेक गुरुकुल खोले, अनेक शास्त्रार्थ किये और उपदेशद्वारा सामाजिक सेवा करते हुवे प्राण त्यागे कीन परिचित नहीं ? आर्यसमाजके इन सब रह्नोंके वियोगको अभी हम मुले ही न थे कि ९ जनवरी १९१४ को शुक्रवारके दिन बंबईमें कालकी विकरालगतिसे आर्यसमाजका एक सच्चा भूषण, तथा एक अद्भुत महात्मा स्वामी नित्यानन्द हमसे छिन गया.

भारतवर्षका दुर्भाग्य है कि उसका एक संस्कृतका महा विद्वान चल बसा। सामाजिक सुधारकों को यह जानकर अत्यंत खेद होगा कि एक अपूर्व सोशियल रिकार्मर (सुधारक) जिसने शास्त्रके प्रमाणों और युक्तियुक्त लेखों से सुभाषित पुरुषार्थकाश रचकर, कन्या तथा स्त्रीशिक्षाके विरोधियों और सूद्र, तथा अंत्यज आदि अस्पृश्य उपजातियोंके दमन करनेवालोंके प्रममय कोटों को छिन्नभिन्न करके शास्त्रोक्त रितसे सामाजिक सुधार (सोशियल रिकार्म) के काम को आर्य्य मात्रमें बढाया था, वह अपूर्व वीर आज उनके मंडलको सूना कर गया है। भारत-वर्षके आर्यसमाजों की नायकमंडली का एक अपूर्व संन्यासी नेता सभासद, वेद्वक्ता, धुरन्धर महोपदेशक, लेखक, पण्डित और मनुष्य—हितेषी, आर्य्यसमाजों के शास्त्रार्थ करने, आर्य्यगणों के संशय मिटाने, और जनमंडलमें वेदोक्त उपदेश सुनाने के महान पवित्र काम को करता हुआ ही अपने प्राणों की आहुति उसमें दे गया है।

गत कृसमस की छुट्टियों में भरोच में जो बडोदाके निकट नर्मदा नदीके तटपर एक सुन्दर नगर है बंबई प्रांतके आर्ट्यसमाजों की धर्मपरिषद का भारी अधिवेशन था, जिसमें महात्मा पण्डित बालकृष्णसे संस्कृत के अनेक समर्थ विद्वान और महात्मा लाला हंसराजजीसे अनेक कर्मवीर, डाक्तर कल्याणदास तथा शेठ रणलोड-दासजी पधारे थे, उस महान् यज्ञ के अवसर पर श्री स्वामी नित्यानन्दजी के पधार-नेसे जो प्रसन्नता आर्ट्यगण को हुई थी वह कथनसे बाहिर है, उनका जीव ब्रह्मके स्वरूपको वर्णन करनेवाला अपूर्व व्याख्यान अभी तक श्रोतागणों के कानों में गूंज रहा है। भरोच के उत्सवसे निपट कर उन्होंने आनन्द नामी गाममें जो गुजरातमें पाद्रियों का एक गढ है और जिसमें आजतक समाज नहीं था, समाज स्थापन

किया । दमेका रोग इन दिनों उन्हें तंग कर रहा था, पर सामाजिक सेवामें लगे। होनेंके कारण वह विश्राम नहीं कर सके । इसके पीछे वह बंबई के विलेपार्ले स्थान में विश्राम लेनेके लिये विवश हो गये । दमे का रोग बढता गया, महात्मा स्वामी विश्वप्रयानन्द्जी सरस्वती उनके पास न थे; पर डाकर कल्याणदासजीने जिस प्रेम-सच्चे धर्मभाव, तन, मन और धनसे औषध देने तथा उनके रोगी शरीर के कष्टको बन्धुवत न्यून करनेके लिये जो अपूर्व सेवा की है, उसने आर्व्यसमाज के गौर-वको बढ़ा दिया है । बंबई के डाकर रावसे प्रासिद्ध डाकरोंकी औषध मृत्युका सामना न कर सकी और शोकका विषय है कि आर्व्यसमाजका रत्न शिरोमणि कालका कलेवा होगया। मरते समय जब उनसे पूछा गया कि अपनी इच्छाको प्रकट करें तो स्वामीजी कहने लगे कि वैदिक कोश अन्थ जो रचा जा रहा है, पूर्ण किया जावे और एक साधु आश्रम स्थापित किया जावे । अहो ! उनके यह दोनों विचार कैसे उत्तम हैं ! पहिलेसे संस्कृत विद्याकी चृद्धि होगी और दूसरेसे उनके समान साधु संन्यासी महात्मा सुशिक्षा आदि धर्मप्रचारके साधनोंसे युक्त होकर ईश्वर-भिक्त और वैदिक धर्मका प्रचार घर घर कर सकेंगे । जगदीश्वर इस पवित्र आत्मा-को शांति प्रदान करें यही हमारी पार्थना है !!!

# भारतभूषण महात्मा स्वामी नित्यानन्दजीके जीवन पर एक दृष्टि.

#### 

जहां तक हमें मालूम है, लगभग २६ वर्ष हुए कि ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीके साथ मिलकर मानो राम लक्ष्मणके समान आर्यसमाजमें धर्मका काम करनेके लिये संयुक्त हुए । राजपूतानेकी एक स्टेटमें एक प्रसिद्ध महानुभावके अनुरोधसे इनका शास्त्रार्थ एक हिंदू पंडितसे हुआ, इस शास्त्रार्थमें इन्होंने अतीव पांडित्य तथा सत्यकी जिज्ञासाका ऐसा परिचय दिया कि आर्यसमाजजगत्में इनकी विद्वचाकी धूम मच गई । जब इनके शास्त्रार्थका लेख इटावाके पं. भीमसेनने देखा तो उन्होंने आर्यसमाजके एक नेतासे जो राजस्थानमें थे यह कहा कि स्वामी नित्यानन्दजी साधारण विद्वान हैं । उस नेताने वह लेख लाहीरमें संस्कृत के

भारी बिद्दान महात्मा पंडित गुरुदत्तजी, एम्. ए. के पास भिजवा दिया। गुरुदत्तजीमें धार्मिक जीवन था, उनको सत्य कहना ही अभीष्ट था, उनको वह ईषी नथी जो डिटाबाके बिहान के हृदयमें थी । गुरुदत्तजीने जिस समय इनका लेख पढ़ा इनकी विद्वताकी मक्त कंठसे स्तृति की और इनका पक्ष ठीक है यहभी अनुभव किया. और ऐसाही लिखकर राजस्थानके आर्थनेताको भेज दिया पंडित गुरुदत्तजीका अभी स्वामीनित्यानन्दसे पत्रव्यवहार हुआ न था, न ही वह इनको जानते थे। जब गुरुदत्तजीकी निष्पक्ष सम्मति राजस्थानमें पहुंची फिर क्या था एकदम राजपूताने के उस आर्यनेताके मनमें यह बात दृढ हो गई कि स्वामी नित्यानन्द्रजी तथा स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी संस्कृतके बढे भारी पंडित, और सत्याप्यि महात्मा हैं। कुछ कालके पीछे दोनों महात्मा काश्मीर पहुंचे, जहां ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने धाराप्रवाह संस्कृतमें भाषण करके आर्यसमाजका प्रभाव उस देशके महा विद्वान् पंडितों तथा बडे २ अमलदारोंमें बिठा दिया। जब कश्मीरमें काम कर चुके तो कुछ दिन पीछे ब्रह्मचारी नित्यानंदजी लाहोर पधारे । उन दिनों में लाहोरमेंही था और आद्योपांत मेंने इनका व्याख्यान सुना । जिस समय वेदी पर ब्रह्मचारी नित्यानंदजी खडे हुए तो इनका रूप इतना सुंदर और तेजस्ती था कि लोग कह रहे थे कि ब्रह्मचर्यका ऐसाही तेज होना चाहिये । जीवात्माकी सत्ता पर इनका व्याख्यान था । वह न्यायदर्शनके सूत्रोंकी ब्याख्याथी, पर उसके साथ २ युक्तिभी देते जाते थे। कहनेकी शैली पंडित गुरुद्त्तजीकी जैसी थी जो विद्वान् सुनता था बस मोहित हो जाता था ! बीचमें आपने पूरुवके मायावादियों और नास्तिकोंका ऐसा पचंड युक्ति-युक्त खंडन किया कि लाहीरके विद्वानोंमें इनकी योग्यताकी धाक बैठ गई! उसके पीछे पंजाबके नाना स्थानोंसे यही मांग आती थी कि बह्मचारी नित्यानन्द्जी पधारे जहां सनातन धर्म सभाका बढाही जोर होता था वहां पर इनका जाना अतीव लाभकारी और आवश्यक हो गया था। जब जालंघरके निकट हुशियारपुरमें सना-तन धर्म सभाके लोंगोंने बहुतही जोर दिया तो हुशियारपुरके उत्सव पर ब्रह्मचारी नित्यानंदजीको सामाजिक भाइयोंने बडेही आग्रहसे बुलवाया ।

हुशियारपुरमें आर्यसमाजके विरुद्ध बहुत भारी कोलाहल मचा हुआया ! इस उत्सवमें मैंभी गया था । जब ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी व्याख्यान देनेको खंडे हुए तो नगर के बंडे २ वकील, रईस, विद्वान, सेठ तथा पण्डित उपस्थित थे; आपने जिस समय कोकिलकंठसे श्लोक पढे और फिर उनकी व्याख्या की तो लोग चिकत हो गये; फिर जब महाभाष्य, निरुक्त, महाभारत, उपिदद, द्रीन और वेदोंके वचनों-

से आर्थ समाज के सिद्धान्तों के दुर्शन श्रोतागण को कराए तो सब शिर हिलाते हुये दृष्टि पढे मानो मनसे तथास्तु कह रहे हैं ! समय २ पर आपने नास्तिकोंका खंडन किया और जिस समय " अप भक्ष और वायु भक्ष " ऋषियोंका कथन किया कि वह सत्य ज्ञान कोही एक मात्र धर्म मानने वाले थे और युक्तिसेही काम छेते थे तब सनातन धर्मका किला मानो हिल गया। नगरभरमें इनकी अपूर्व योग्यताकी धूम मच गई । रावलपिंडी, पेशावर, लुधिआना, नालंधर, अमृतसर, मंटगुमरी, मुलतान, गुरदासपुर, गुनरावाला, स्यालकोट, कराची आदि सभी स्थानोंपर इनके व्याख्यान हुए और लोग आर्यसमाजी बने । अमृतसर पंजाबकी काशी है, वहां नमक-मंडीमें जो सनातन धर्मका गढ है कभी किसी आर्य उपदेशक वा आर्य नेताका व्याख्यान नहीं हुआ था जब उक्त स्वामीजी वहां पधारे तो नमकमंडीमें इनका. **व्याख्यान हुआ और अमृतसरमें बडा भारी प्रभाव पडा। इस व्याख्यान के करनेमें श्री** चौधरी जयकृष्णजी तथा श्री पण्डित शिवदत्तरामजीने बडाही उद्योग किया था। जिन दिनों जालंघरमें महात्मा लाला देवराजजी तथा महात्मा लाला मुंशीरामजी आदि अनेक सज्जनोंने कन्यामहाविद्यालयकी नींव ढाली तो उस समय स्नीशिक्षणके विरोधमें बहुत चर्चा हुआ करती थी पर जिन दिनों महात्मा स्वामी नित्यानंद्जी और महात्मा स्वामी विश्वेश्वरानंदजीकी ओरसे पुरुषार्थप्रकाश प्रकाशित हुआ तो उस समय वन्याशिक्ष-णके विरोधी जहां शान्त हुए वहां कन्या महाविद्यालय जालंधरकीभी भारी उचति होने लगी। महात्मा राय ठाकुरदत्तजीने अपने अपूर्व पुस्तक 'विदिकधर्मप्रचार'' में जो उन्होंने वेद प्रचारकी आवश्यकता पर अति उत्तमतासे लिखी है यह दर्शाया है कि सत्या-र्थप्रकारासे उतर कर आर्यसमाजमें पुरुषार्थप्रकारा ग्रंथ है। इस ग्रंथने शुद्धि ( प्रायश्चित ) के कामकोभी भारी साहायतादी क्योंकि जन मंडलको इसके पाउसे यहभी निश्चय हो गयाथा कि सूद्र, अंत्यज आदि मनुष्य मात्र वेदको पढने सुननेके अधिकारी हैं । एक संन्यासीउपदेशक विदान होने पर जनमंडळका कितना परिवर्तनः कर सकता है वा यों कही कि एक उपदेशक महात्माकी शक्ति धर्म प्रचारके लिये कितना काम कर सकती है इसका उत्तर रूप प्रमाण स्वामीजी स्वयं थे यही नहीं कि उन्हीं ने राजस्थान और पंजाबमें अपूर्व धर्म प्रचार किया, किंन्तु युक्त प्रान्त, मुंबई, मध्यपान्त तथा बंगाल के अन्द्रभी वैदिक धर्मका महत्व अपनी अपूर्व योग्यता, विद्वता तथा रसीली वाणीद्वारा दृशीया । भारतवर्षमें जितनेभी बढे २ आर्यसमाज हैं, उनमें अवश्य इनका प्रचार होचुका है। इनके जीवनमें दूसरा वह समय आता है जब आर्यसमाजके दूरदृशीं नेता श्रीयुत छाछा साईदासजी और विद्यासूर्य, धर्मसूर्तिः

श्रीयुत पंडित गुरुद्त्तजी इसको सूना छोड परलोक गमन कर्चुके थे। पंजाब आर्थसमाजके इन दो अपूर्व नेताओं की मुत्युसे पंजाब समाज आज तक भी संगल नहीं
सका। आर्थसमाज के सिद्धान्त क्या हैं और वेदों में मांसभक्षणका विधान है वा
नहीं, इन पश्नोंने पंजाब के आर्थसमाजोंके जहां दो भाग कर दिये वहां भारतवर्षके
समाजों तथा उनके विद्वान नेताओं कोभी हिलादिया। इस समय स्वामी नित्यानंद्जीने अपनी महती दृढताकाही परिचय नहीं दिया किन्तु आर्यसमाजके अनेक
सूषणक्तप विद्वानों और श्रीमानोंकोभी हढ किया। यदि इस समय राजस्थानमें
ब्रह्मचारी नित्यानंद्रजी और स्वामी विश्वेरानन्द्रजीने काम न किया होता तो राज
स्थानके समाजों केभी दो विरोधी भाग हो जाते। यद्यपि श्री पंडित गंगापसाद्रजी एम.
ए., पंडित भगवानदीनजी, महात्मा मुंशी नारायणप्रसाद्जी, श्रीयुत शाहु श्यामसुंद्रजी, आदि अनेक रत्न युक्तपांतकी समाजोंको विभक्त होनेसे बचानेका पूर्ण यत्न
करते रहे. पर उनकी सहायता के लिये स्वामी नित्यानंद्रजीको युक्त प्रांतमें भारी
अम करना पडा।

इसके पीछे उनके जीवन में वह समय आता है जब कि आर्थ समाज विद्यावु-दिके काममें लगा और स्कूल तथा ग्रह्कुल खोलनेमें श्रमी बना। आर्थसमाजके इस श्रममेंभी उक्त स्वामीजीने अपने उत्तम न्याख्यानों द्वारा आर्यसमाजकी बढ़ी सेवा की है। गुरुकुल नासिक तो एक मात्र उनके श्रमकाही फल है।

उनके जीवनमें एक वह घटना आती है जब कि निजाम हैद्राबादमें नैदिक धर्म प्रचार करते हुए उनको रोका गया। इस समय जहां उन्होंने अपूर्व धैर्य्यका परिचय दिया वहां भारतवर्षके समस्त आर्थ समाजोंने अपने मानवन्त उपदेशक तथा समाजकी रक्षाके लिये एक स्वरसे दयाल सरकार तक अपना निवेदन पहुंचाया।

महार्ष स्वामी द्यानन्द सरस्वतीजी जहां जनमंडलमें धर्मपचार करतेथे वहां राजे महाराजाओं तक भी अपनी ध्वनि पहुंचाते थे। उनके प्रीक्वे आर्य समाज के अनेक उपदेशकों वा अनेक नेताओंने अपना उपदेश साधारण जनमंडल और रईसों वा श्रीमानों तक पहुंचाया पर राजे महाराजाओं तक वैदिक धर्मकी आवाज पहुंचाने वाले आर्यसमाज में स्वामी नित्यानन्द तथा स्वामी विश्वेश्वरानन्द केवल दोही महात्म गिने जा सकते हैं।

राजालोगों तक उपदेश पहुंचानेके लिये बडी भारी योग्यताकी आवश्यकता है। जो उपदेशक उनके अति सुक्ष्म और विचित्र पश्चोंके यथार्थ उत्तर वेद आदि सर्व शास्त्रों तथा संस्कृत साहित्यहारा युक्तिपूर्ण नहीं दे सकते वह उनके पास क्षण भर खंडेभी रह नहीं सकते । इस भारी योग्यताको घारण करनेके लिये स्वामी नित्या-नन्दजी सचमुच नित्य भागीरथ प्रयत्न किया करते थे । प्रातःकाल ४ वा ५ बजे उठ कर किसी न किसी शास्त्र वा संस्कृतके प्राचीन वा नवीन ग्रन्थके अभ्यास में लग जाते थे और कमसे कम तीन घंटे स्वाध्याय करते थे । इसके पश्चात् स्नान, भोजन आदिसे निपट संस्कृत, अंगरेजी, हिंदी, गुजराती और मराठी के अनेक समाचार पत्रोंको वांचते थे ! फिर अनेक आर्यभाईयों वा राजेमहाराजाओं के प्रश्नोंके उत्तर दिया करते । फिर सांझको थोडासा भ्रमण कर किसी न किसी पुस्तकको पढते थे और भोजनसे निपट सोनेसे पहिले एक, दो या तीन घंटे तक पत्र लिखने आदिका काम करते थे । और कभी स्वाध्यायमें अधिक आवश्यकता होनेपर अधिक समयभी दिया करते थे । जोर कभी स्वाध्यायमें अधिक आवश्यकता होनेपर अधिक समयभी दिया करते थे । जाहांतक मैने देखा है वह दिनमें पढने लिखने का काम साधारण तौरपर १२ घंटेसे कम नहीं करते थे । उपदेश आदि सब मिलाकर कभी कभी १४ घंटे तक पहुंचतेथे और कभी इससेभी अधिक । हां यह सच है कि सेर करने वा कसरत करनेके लिये जीतना समय देना चाहिये उनना समय वह नियमपूर्वक नहीं दे पातेथे और जहां-तक मैं सोचता हूं यही मुख्य कारण हुआ कि वह शीघही मृत्युको प्राप्त हो गये।

कई वर्षोसे उन्होंने अपने हाथमें वैदिक कोशका कामभी हे रक्षाथा, इस काममें उनका कितना समय लगा, कितनी चिन्ताका सामना करना पढ़ा यह वहीं जान सकते हैं जिन्होंने उनको बंबई में देखा हो । वैदिककोशका काम श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्रजी तथा उनके अनेक आर्य भाईयोंकी सहानभूतिसे पूरा होना चाहिये । उनकी अन्तिम इच्छा एक यहथी कि यह काम पूर्णहो दूसरी उनकी आन्तिम इच्छा यह थी कि वैदिकसाधु आश्रम देशमें स्थापित हों । बावन लाख साधु माहात्माओं के सुधार के लिये जहां अनेक उपाय हैं वहां सबसे उत्तम उपाय यह है कि एक वैदिक साधु आश्रम आर्य गण स्थापित करें, जिसमें न केवल आर्यसमाज के संन्यासी महात्माही रहें प्रत्युत अन्य साधु भी उपदेशक वनने, योगाम्यास तथा विद्या-

भारत भूषण माहात्मा श्री स्वामी नित्यानन्द्जी की जन्मभूमि यही भारत है ग्रन्य! भारतजनिन जिस तूने ऐसे २ अद्भुत विद्यारत कर्मवीरोंको जन्म दिया। शमिति।



## परमपदारूढ महात्मा श्रीस्वामी नित्यानंदजी महाराजना जीवनपरथी लेवो जोइतो बोघ.

----

हा भावि !! कोण जाणतुं हतुं के, स्वामीश्री दर्शनानंदजी महाराजना हृदय-भेदक अवसान पछी, थोडाज समयमां ते प्रचंड सौम्य मूर्ति, भारत वर्षना दुर्भाग्ये आम अचिंत उठी जरो ? ए कोने खबर हती के ते अद्वितीय वेद्वेत्ता-ते अमृत-नय वाणी वेरतुं निरंतर प्रसन्न मुखारविंद्-हवे पछी फरीथी जोइ शकारी नहि ? ए स्वप्ने पण न्होतुं घार्युं के, स्वामी श्री दर्शनानंद्जीना देहान्त वखते लखतां अञ् आर्यबंधुओने आपेली चेतवणी आटली सत्वर खरी पडशे !!! हा दैव ! जीवित विद्वानो अने संन्यासीओथी जेटलो लाभ उठावी शकाय तेटलो उठावी लेवा, अने त्तेमनी जेटली सेवा अने सत्कार बनी शके, तेटलो करी लेवानी अमे आर्यवन्धुओने ते बखते विनैति करी हती; ते बात याद आवतां अमारुं हृद्य शोकथी उभराय छे ! अमे ते वसते जणाब्युं हतुं के 'निह तो पाछळथी रोवुं पडशे !!' खरेखर ते रोवानोज प्रसंग प्राप्त थयो ! ! स्वामीजी वेदभाष्य पुरुं करवाना हता ! स्वामीजी नाशिक गुरुकुळ माटे जमीन खोळी काढवाना इता ! स्वामीजी तेनुं मकान बंधा-नवा माटे जाते फरीने एक लाख रुपैया पुरा करी आपनार इता ! स्वामीजी साधु आश्रम स्थापनार इता ! स्वामीजी गुजरातमां आर्यसमाजनो मजबुत खीलो होक-वाना इता ! स्वामीजी आर्यविद्दत्सभा स्थापी आर्यसमाजना समस्त विद्दानीने एकञ करी ए द्वारा वैदिक सिद्धान्तोनो अंतिम निर्णय करवा धरता हता ! हाय ! ए स्वामीजी आजे क्यां छे ? ओ भारतवर्षना आर्यबंधुओ ! आ वस्तते एण अमे द्वः खद उचस्वरे एज विनवीए छीए के, आर्यसमाजना समर्थ अने वयोवृद्ध विद्वानो तथा कार्य कर्ताओनो जेटलो बने तेटलो अधिक सत्कार करी ल्यो अने तेमनी पासेथी तेमने वारंवार पार्थीने पण उचित अने जरुरी सामाजिक कार्य सत्वर इरावी ल्यो ! आर्यसमाजना नेताओए हवे सत्वर चेतवानी अरुर छे, अने समाजमांथी आवा समर्थ विद्वानो अने संन्यासीओ अणधार्या उंठी जाय छे. तेमनी लोट पुरे एवा अनेक सत्पुरुषो तैयार करवानी तेमणे संगीच योजना उभी करवी जोहए जेथी. भविष्यमां पाछो पस्तावानो वस्तत न आवे !

स्वामी श्रीनित्यानन्द्जी महाराजनुं उपर चोटीउं टुंक जीवन, अमे उतावळे एकत्रित करी गतांकमां जेमतेम प्रकट कर्युं छे; ते पवित्र धर्मात्माना संबंधमां, अ- मारी शुद्ध पण त्यारेज ठेकाणे आवा छे; अने वणा खरा आर्यबन्धुओनी पण एवीज दशा थई हरो ? परमपदारूढ स्वामीश्रीनी असाधारण विद्वत्ता—तेमनी अनुपम वाक्पद्धता तथा मधुरता, तेमनी समयसूचकता, तेमनी गुणग्राहकता, तेमनुं निरिभमानपणुं, तेमनुं मायाखुपणुं, तेमनी मोहकता, तेमनुं निरिपणुं, विगेरे गुणोनो घणा खराने अनुभव हरो परन्तु तेमणे पोताना समस्त जीवनमां वैदिक धर्मना प्रचारार्थे आटलुं बधुं अने आवुं महाभारत कार्य कर्यु हतुं ए बधाने भाग्येज मालुम हरो. मोटा मोटा विद्वानो अने राजा महाराजा तेमना आगळ शिर झुकावता हता ए वातनीं अत्यार अगाउ सर्व साधारणने भाग्येज खबर हरो; ज्यारे खरेखर एवा समर्थ महात्माओनी आपणने खोटज पडे छे त्यारेज आपणी आंखो उघडे छे—त्यारेज आपणने तेमनी खरी किंमत मालुम पडे छे. श्रीमान पं. बाळकृष्ण शर्माना शब्दोमां कहीये तो हजु तो ज्यारे कोइ असाधारण महान शास्त्री हरो के ज्यारे संस्कृतना धुरंधर विद्वानोनी सभा हरो त्यारे आपणने स्वामीजीनी खरेखरी खोट मालुम पडरो, एपरथी ए घडो लेवानी जरुर छे के आप गुण पूजक चनो—गुणीनी। बहुज कदर करतां शीखो विद्वानोमां अनन्य भक्ति राखो, जेथी पाछळथी पश्चातापनो समय नहि आवे.

स्वामीजीना अनुपम जिवन परथी बीजो खास बोघ ए लेवानो छे के, स्वामीजी स्वाच्याय उपर खास छक्ष आपता, पोते स्वतंत्र अने साधन सम्पन्न संन्यासी होवा छतां दिवसमां द्श दश बार बार कलाक काम करता, अने वेदमंत्रीथी मांडीने सामान्य वर्तमानपत्रो सुधीनुं एमनुं नाचन, up to date छेक छेल्ली घडी सुधीनुं रहेतं. ए किथी विरल वात छे ! आर्थ समाजना नेताओ तेमज उपदेशकोए आ जीवन परथी केवा सरस बोध लेवा घटे छे. स्वामीजीने अंग्रेजी संस्कारो नहि लागेला छतां तेओ नंबीन जीवन अने नंबीन पोत्साहननी वातो करे एमज नंहि परन्तुं तेवीं पद्धति हिमने प्रिय होयं ए ओछुं आश्चर्यजनक नथी. भारतवर्षना अनेक विद्वान संन्यांसीओमां पण, जंगत्नी वर्तमान समस्त घटनाओथी पण well informed सुपरिचित होयं एवा संन्यासीओ इन्तुए क्यां छे ? आर्थसमाजना अनेक माननीय अने विस्तन पंडितो, जैमनुं प हमशनुं कर्तव्य छे के प्रतिदिन श्रोताओंने कंइक नवीन फरजीयांत आपतुं, त्हेमांना पण थोडानेज, वर्तमानपत्री सुधीना वांचन तरफ आवा प्रकारनी अनुराग इशे; स्वामीजीनो जेमने परिचय इशे तेओ बहु सारी रीते जाणे छे के. एक साधारण बाळकथी मांडीने समर्थ विद्वान के महाराजा सुधी सर्वनी तरफ स्वामीजी एकसरखा प्रेम अने यथास्थित मानथी जोता. "तिरस्कार के अहंता" नो तो छेश पण अंश अमे त्हेमनामां जोयो नथी. खरेखर यदि आर्यसमाजना स- मस्त अग्रगंताओ अने उपदेशको आवा प्रकारना उत्तम गुणो सर्वाशे घारण करे तो समाज केटलुं बधुं काम करी शके ते कही शकांतुं नथी ! अनेक अपितम सद्गुणो अने असाधारण विद्या छतां जेमने लेश पण मद नहि के अभिमान नहि ए विरलता बीज क्यांथी मळे ?

स्वामीजीनी प्रचार करवानी पद्धित आर्यसमाजना दरेक महान उपदेशकोए प्रहण करवा योग्य छे. आजे ए अनुपम ज्ञाकि अने पद्धित क्यां छे ? आजे एवा संन्यासी-ओ अने उपदेशको, के जेओ पातानी शक्ति अने सत्ता उपर विश्वास राखीने वगर तेडचे पण गमे ते गाममां चाल्या जाय ? अने त्यां प्रथम जोइए तो धर्मशाळा के मंदिरमां पढ़ी रही पाछळथी पोताना प्रभावथी ठेठ राजा महाराजाओना अंतः पुर सुधी मान पान साथ पहोची जाय, अने पथरा मारवा अने गाळो मांडवा आवनारा विरोन्धिओ पण आखरे होमने पगे पड़ता आवे ?

वाहरे वाह ! केद करवानी धमकी मळचा पछी—बरोबर केद करी महा मुरक-छीए छोड्या पछी पण तेज राज्यनी सरहद पर निडरपणे अनेक दिवसो पर्यंत असा-धारण व्याख्यानोनो अमृतमय धाराप्रवाह निडरपणे वहेवरावे, अने तेज स्थळोना प्रतिष्ठित पुरुषोने प्रमुख स्थाने बेसाडी त्हेमनीज अतुल प्रीति संपादन करे ए शिक महात्माओ विना बीजामां क्यांथी होय ? आर्यसमाजना नेताओ अने उपदेशकोनी एमना जेटली निह तो थोडी पण समाज भिक्त अने वृहता पीतामां दाखल करे तो समाजनुं क्युं कार्य मुश्केल छे ? खरेखर ए पविच जीवनमां केवुं आत्मबळ हतुं ? तेतो वाचकोने हवेज मालुम पड्युं हशे.

कोइनी छेश पण खुशामत न करवी, छतां हरकोइ समाज, हरकोइ संस्था, वा हरकोइ व्यक्तिने निहरपणे सत्य उपदेश आपवो, त्हेनी इच्छा अने उद्देश विरुद्ध कहेवुं छतां त्हेने कहेनार माटे पीति उत्पन्न थवी ए शक्ति अने पद्धत केवी ग्रहण करवा योग्य छे ? वाचकोने समजाववुं पढे एम नथी.

स्वामीजी जोइए तेटलुं वधारे काम नथी करता एम केटलाकनी म्रान्ति हती, ते तेमनुं संपूर्ण जीवन जाण्या पछी क्षणभर पण रही शकशे नहि, खरी वात ए हती के तेमने स्वाध्यायनो घणो शोख हतो अने तेओ घणो वखत मनन करवामां माळता एथी तेमज शारीरिक स्थूलताना कारणे वांचन लेखनना विशेष व्यवसायथी तेमनी शारीरिक स्थिति एवी हती के तेओ दोडादोड करी शकता नहीता परन्तु खरुं जोतां तेमनी योजनाओ—तेमना विचार तथा सर्वत्र रीते तेमनी काम करवानी शक्ति एवी. उत्तम अने प्रबळ हती के तेमनुं काम असाधारण हतुं.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

#### श्रीस्वामी नित्यानन्द्जीका-

संन्यासी होवा छतां तेओ स्वाश्रयी रहेवुं वधारे पसंद करता एथी तेओने राजाः महाराजा पासेथी मळेळी मेटोनो पोताना निर्वाह तथा पुस्तकादि अने अन्य परोप-कारादि कार्योमां उपयोग करता. आथी तेओ निहरपणे जे कंइ कहेवा धारता ते सर्व कोइने कही शकता हता, अने एथी ए स्वाश्रयवाळुं संन्यासी जीवन कंइ विरक्त प्रका- एंचुं हतुं. ते परथी जेटलो बोध लेवाय एटलो ओछो छे. अंतमां अमे एटलुंज कहीने विरमीछुं के तेमनी अंतिम सदिच्छाओने पूर्ण करवा माटे आ प्रदेशनी समाजो तथा तेमना अग्रगंताओ खास करीने स्वामीश्री विश्वेश्वरानंद्जीनी साथे मळीने खास परि- अम करशे अने ते इच्छाओ पार पाढे एवी हरेक कोशिश करशे. सौ कोइ आयी घढो लेशे के पवित्र जीवन गाळवामांज पारलीकिक सुखनी प्राप्ति छे; जीवन अनि- श्वित छे, मोटे जे थाय ते करी लेवुं. परमात्मा आवा महापुरुषो आर्यप्रजामां अनेक प्रकटावे! इत्योम्.

२५-१-१५ मुंबाई. परधुभाई वा. शर्मा तंत्री आर्यप्रकाश.

स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराजना देहान्त निमित्त मळेला शोक दर्शक तारो, पत्रो, सभाओ विगेरे.



From Jwalapur-To Swami Vishweshwaranandji-Mahavidyalaya-Sabha Horribly Shocked to hear Swami Nityanand's Sudden death-expresses sympathy in this Sad Bereavement. Bheemsen.

भावार्थः — ज्वालापुरथी पं. भीमसेनजी स्वामी विश्वेश्वरानंदजी प्रति महाविद्यालय सभा, स्वामीजीनुं अचिंत्युं मरण सांभळी दुःखथी चमकी उठी छे. आ दुःखद खोट माटे ते पोतानी हार्दिक सहानुस्ति प्रकट करे छे. भीमसेन.

From Ludiana-To Swami Vishweshwranandji Bombay-Teacher Students arya school profundest grief deepest sympathy. Head Master

भावार्थ: — लुघीयानाना हेडमास्तर स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी प्रति छले छे के आर्य-स्कूलना शिष्य तथा शिक्षको एकत्र थहने पोतानी अत्यंत दुःखनी लागणी तथा। अंतःकरणनी महानुसूति प्रकट करे छे.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

१६८

From Naserabad—Te Swami Vishweshwaranandji—Arya Samaj Naserabad rajsthan express heart felt grief for Swami Nityanandji untimely death.

भावार्थः — नसीराबाद्थी स्वामी विश्वेष्वरानन्दजी प्रति—राजस्थान नसीराबाद आ-र्थसमाज स्वामीजीना अकाळ मृत्यु माटे पोतानी हार्दिक लागणी प्रकट करे छे.

From Sialkot—To swami Vishweshwaranand-special meeting of arya samaj held Yesterday untimely death swami Nityanand Sunday meeting stopped in his honor sympathy expressed swami Bisheshwaranand. Gangaram.

भावार्थ:—सीयालकोट गंगाराम स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्द प्रति स्वामीजी नि-त्यानन्द्ना अकाळ देहान्त माटे दिलगीरी बताववा आर्य समाजनी सभा गइ काले मळी हती. त्हेमना मानमां रविवारनी कार्यवाही बन्द् राखवामां आवी हती. स्वामी विश्वेश्वरानन्द प्रति सहानुसूति.

From Meerut—To Dr. Desai Bombay—Heartily sorry at sudden death of swami Nityanand pray solvation and patience for you and swami Bishweshwaranand Tulsiram.

भाषार्थः—मरेठथी स्वामी तुलसीराम डो. देशाइ प्रति—स्वामी श्रीनित्यानन्द ए-काएक देहान्त माटे हार्दिक शोक प्रकट कर्र छुं. त्हेमना आत्मानी शान्ति माटे प्रा-र्थना कर्र छुं. आपने तथा स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीने आश्वाशन इच्छुं छुं.

From Patiala—To swami Vishweshwarauand—Great sorrow on death of swami Natyanand.

Dewasingh.

भावार्थः-पिटयाळाथी देवासिंहजी, स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी प्रति स्वामी नित्या-नन्दजीना देहान्तथी अनहद शोक थयो.

From Lahore-To Doctor Kalyandass Bombay-Extremely sorry for swami's death, Joint Mourning Meeting holdining to-morrow Hansraj.

भावार्थ: -- छाहोरथी महात्मा हंसराज हो. कल्याणदास प्रति स्वामीजीना मृत्यु माटे अत्यंत दिलगीर छुं. आवती काले बजे विभागना शोक दर्शावनारी एकत्र सभा मळशे.

From Yeola-To secretary Arya Samaj sorry for death of Nityanand and prayed for his souls happiness secretary.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

२७०

भावार्थ:—येवला सेकेटरी, मुंबाई समाजना सेकेटरी प्रति येवला समाज स्वामी श्रीनित्यानन्द्जीना देहान्तथी दिलगीर छे, अने त्हेमना आत्मानी परम शान्ति माटे प्रार्थना करे छे.

मुंबाई आर्य स्नी समाजनी ता. १० मी ने शनिवारनी बेठकमां स्वामीश्रीना अ-चिंत्या खेदजनक देहान्त माटे हार्दिक शोक प्रकट करवामां आव्यो हतो. स्वामीश्री स्वामनंदजी, श्री. पं. बाळकृष्णजी, श्रीयुत चंद्रशंकर पंड्या, म. परधुभाइ, पं. हरी-शंकरजी, सो. इच्छाब्हेन गिरिजाशंकर, सो. कमळाब्हेन कल्याणदास डोकटर, बहेन डाहीब्हेन विगरेए गद्दगद्दकंठे स्वामीजीना जीवन अने गुणो उपर विवेचन कर्यो हतां अने तेमना मानमां ते दिवसनी कार्यवाही बंध राखी हती.

सुंबाई आर्य समाजनी ता. १० मीने साप्ताहिक संभामां स्वामीजीनी विद्वेत्ता गुणादिथी हो. कल्याणदासजी स्वामी अनुभवानन्द्जी स्यामी भूमानंद्जी पं. श्री. बाळकृष्णजी, पं. हरिश्चंदजी एक पारसी ग्रहस्थ, श्रीयुत भवानीदास मोतीवाला म. गिरिजारांकरजी विगेरेए विवेचनो करी हार्दिक दिलगीरीनो ठराव पसार कर्यो हतो सभा स्थान शोकथी संपूर्ण छवाइ रह्यं हतुं. सर्वेए उभा थहने उक्त ठराव पसार कर्यो हतो. बीजे रिवारे श्रीमान् मास्तर आत्मारामजी पधार्या हता.

इन्टोला आर्य समाजमां:—श्रीमान स्वामीश्री नीत्यानंद्जी महाराज ता. ८-१-१४ ना रोज मुंबई खाते स्वर्गवास थवाना समाचार मुंबई प्रदेश आर्य प्रतिनिधि सभाना मंत्रीजी तरफश्री तारथी मळतां तमाम सद्गुहस्थो अती दीलगीर थया
हता अने ते माटे शोक जाहेर करवा माटे रवीवार ता. ११-१-१४ ना रोज एक
जाहेर सभा मेळववानो सर्वे उराव कर्यो हतो. ते प्रमाणे रवीवारे सभा मळतां शरुआतमां स्वामीजीनुं टुंक वर्णन अने तेमणे जनसमुद्दाय पर करेला उपकारनुं वर्णन
इन्टोला आर्य समाजना सेकेटरी मी. मंगळभाइ एच. वैश्य तरफथी करवामां आव्युं
हतुं, जेथी स्वामीजीना नीपजेला अकाळ मरणथी आ सभामां वर्णीज दीलगीर थइ
हती; अने आ सभामां नीचे मुजब उरावो करवामां आव्या हता.

ठराव-१-पूज्यपाद श्रीमान स्वामीश्री नित्यानन्द्जी महाराजना अचानक अने अकाळ नीपजेळां अवसाननी आ सभा अत्यंत शोक अने दीलगीरीनी साथे नोंघ छे छे. अने उक्त-स्वामीश्रीना मृत्युथी आ इलाकानी आर्य समाजोने एक उत्तम निद्वान् अदितीय बक्ता अने श्रेष्ठ सहायकनी जे खोट गृह छे ते हाल तुरतमां पुराबी तहन

अश्वक्यवत् लागवाथी आ सभा तेने माटे घणीज दीलगीर छे. स्वामीश्री नीत्यानंद्-जीनो स्वर्गवास एक एवी आफत छे के जे सहन थवी मुश्केल छे पण परमात्मानी गती अकल होवाथी आवी पहेलुं दुःख सहन करवानी आर्य बंधुओने धीरज आप-वानी साथे सद्गत स्वामीजीना पित्र आत्माने परम शांती आपे एवी आ सभानी गार्थना छे.

ठराव—२—पूज्यपादश्री—स्वामी नित्यानंद्जी महाराजे आर्य समाजनी तेम मुंबई अदेश आर्य प्रतिनिधि सभानी घणी श्रेष्ठ सेवा बजाबी उपकार कर्यो छे तो आ सभा श्रीमती प्रतिनिधि सभाने जाहेर करे छे के सद्गत स्वामी श्री नित्यानंद्जी महाराजनुं स्मारक कायम राखवा माटे एक कमीटी नीमी ते द्वारा योग्य तजवीज करवा आग्र-हपूर्वक विनंती करे छे. उपर प्रमाणे ठराव करी सभा विसर्जन थह हती.

— सुरत आर्थ समाजमां गइ ता. ११ मी जानेवारी सने १९१४ ने रोजे समाज मंदिरमा एक जाहेर सभा सांजना साडापांच वागे मळी इती तेमां नीचे मुजब ठराव थयो छे.

प्रमुख साहेब तरफथी दरखास्त थह के स्वामी श्रीनित्यानंदजी महाराजना सद्गत थनाथी सुरत आर्य समाज अत्यंत दीलगीरी जाहेर करे छे अने एमना आत्माने शांती आपी एवी ते परम कृपाछ परमात्मानी पार्थना करे छे. दरखास्त सर्वानुमते पसार थह प्रमुख साहेबे दरखास्त करी के स्वामी श्री नित्यानन्दना स्मरणार्थे आर्थ प्रतिनिधि सभा कोइ कार्य आरंभे तो तेमां यथाशक्ती भाग लेबो अने दर वर्षे स्वामीश्रीनी निर्वाण तीथीए एवण महात्मानी जयंती उजववी. दरखास्त सर्वानुमते पसार थइ.

—ता. ११-१-१४ रवीवारे सांजे ६ वागे अमदावाद आर्थ समाज मंदिरमां स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराजना देहान्तनी दीलगीरी बताववा सारु जाहेर सभा बोलाववामां आवी हती जे सभानो उद्देश श्रीमान 'पंडीत धीरजलाल शर्माए कही बतावी जणाव्युं के बन्धुओ, स्वामीजी एक भारत सूषण महान नर हता अने तेमणे भारत वर्षमां मुख्यत्वे करी आर्थ समाज ऊपर घणो उपकार करी गया छे वीगेरे. बाद समाजनुं प्रमुख स्थान डो. प्राणजीवनदासने आपवामां आव्युं हतुं. तेमणे जणाव्युं हतुं के भारतसूषण श्रीमान स्वामी श्रीनित्यानन्दजीना देहान्तथी घणो खेद थाय छे. आवा महात्मानी आपणने भारे खोट गइ छे. वीगेरे कह्या बाद मंत्रीश्री अने अन्य सभासदोए पण स्वामीजीने पगले चालवानी भलामण करी हती. सभाए एवो ठराव पसार कीघो हतो के:—

स्वामी श्रीनित्यानन्द्जी महाराजनो देहांत सांभळी आर्यसमाजना सर्व ग्रहस्थो घणाः दीलगीर थया छे. अने एक मते तेओ पोतानी दीलगीरी प्रदर्शित करी ईश्वर स्वा-मीजी महाराजना आत्माने शांती आपो एम प्रार्थना करे छे.

सीमला आर्थ समाजना ठरावो (१) स्वामी नित्यानन्द्जी सरस्वती जेओ एक संन्यासी होवा उपरांत एक विद्वान स्कोलर अने आर्थ समाजना युक्त मीशनरी हता तेओना नीपजेला एकाएक अकाळ मरण माटे आ सभा पोतानी अंतःकरणनी दीलगीरी जाहेर करे छे.

- (२) आ सभा स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी सरस्वती जेवो मरहुम स्वामी नित्यानन्द्जी स.थे उपला उमदा काममां घणी सारी रीते जोडायला हता तेओ तरफ उन्ही दील-सोजीनी लागणी जाहेर करे छे.
- (३) मरहुम स्वामीजीए सामान्य रीते वेदिक धर्मनी अने खास करीने सीमला आर्थ समाजनी जे उमदा सेवा ओ बजानी छे तेनी मान पूर्वक नोंघ है छे.

तरणोल आर्यसमाज तरफथी ता. १९-१-१४ वार खीना रोज एक जाहेर सभा बोलाववामां आवी इती. जे वखते श्रीमान स्वामी श्रीनित्यानन्द्जी सरस्वतीना स्वर्गवासनी नोंघ लेतां अनेनी समाजना सभासदो घणाज दीलगीर थया इता बाद आपणा महान पीता तरीके इता तेवो दरेक समाजोनो महान्द् हीरो आपणे ग्रुमावी बेठा छीए जेथी दरेक समाजोने एक महान स्वामीनी खोट पुरी पाडवी ए महा कैठिन छे. विगेरे

- —सारसा आर्यसमाजमां स्वामीजीना मृत्यु निमित्ते शोक दर्शक सभा मळी हती. म. शंकरभाइए स्वामीजीना असाधारण गुणोतुं विवेचन कर्युं हतुं.
- प्रयाग आर्यसमाज तरफथी मंत्री शालिम्रामजीए त्यांनी समाजे करेली हाविक शोक दर्शक ठराव मोकली आप्यो छे.
- --कच्छ मांडवी आर्यसमाज जाहेर सभामां स्वामीजीना देहान्त निमित्ते शोक दर्शक ठराव पास क्यों हतो.
- . अमरेलीथी के. टी. मास्तर भारे शोक पकट करी जणावे छे के स्वामीजीनी आंतिम इच्छा पूर्ण करवा मुंबईना समाजिस्टोए साधु आश्रम स्थापवो जोइए. जो स्वामीजीतुं एवं स्मारक थतुं होय तो हुं झारी एक मासनी कमाणी आपवा तत्पर छुं आशा छे के आवां अनेक आर्यबन्धुओ निकळशे.

#### जीवनचरित्र-

808

— पांचाछ उन्नति मंडळ मुंबाईए स्वामीजीना देहान्त निर्मिते घोर शोक प्रकट कर्यो हतो.

—नडीयाद आर्यसमाजे म. फुलचंद बापुजीना घरमां एक सभा बोछावी स्वामी-जीना अवसान निमिते हार्दिक शोक प्रकट करी त्हेमनुं स्मारक राखवानी इच्छा जणावी हती.

#### स्वामी नित्यानंद विरहाष्टक.

कुंडळिया.

स्वामी नित्यानन्दको, सुनी स्वर्गमें वास; चित्त हमारा होगया, व्याकुल और उदास; व्याकुल और उदास, दिशा एक नहीं सुझे; शोच इसीका होत, बात दुसरी नहिं बूझे; कथेसु दुर्लभ श्याम, थावो परमपथ गामी; ऐसे नित्यानन्द, गये स्वर्गमें स्वामी.

जाके मुलके शब्द थे, मधुर, शास्त्र अनुसार;
जिसपर श्रोतावर्गका, था सर्वोत्तम प्यार;
था सर्वोत्तम प्यार, बढा प्रभाव इसीका;
सबके थे वो मित्र, शत्रु निहं किन्तु किसीका;
कथे सु दुर्लभ स्याम, ताम सम गृन थे वाके;
मधुर, शास्त्र अनुसार; शब्द मुलके थे जाके.
जाते थे वो हर्षसे, जहां जहां आर्य समाज;
करते थे कर्तव्य वो, केवल जनहितकाज,
केवल जनहितकाज, खढे निश्चल रहते थे;
अपना सब मन्तव्य, निहर बनके कहते थे;
उन्को दुर्लभ स्याम विधमींभी चहते थे;
जहां जहां आर्यससाज, तहां तहां वो जाते थे.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

2

?:

\*

३७४

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

जैसा उन्का पक्ष था, वैसे थे वो दक्ष; शैली उनकी सरल थी, नहि था दुसरा लक्ष; नाई था दुसरा लक्ष, सुखद परिश्रम करते थे; सूक्ष्म आर्थ सिद्धान्त, वाक्यमें उचरते थे; कथे सु दुर्लम स्थाम, सुदृढ नहिं देखा ऐसा; वैसे थे वो दक्ष, पक्ष था उनका जैसा. राजा महाराजा बहु, थे उन्होंके मित्र; क्युं कि उन्की भावना, थी अत्यंत पवित्र. थी अत्यंत पवित्र, नहीं संदेह इसीमें; कभी अन्यथा स्याल, भरते थे न किसीमे; कथे सु दुर्लभ दुर्लभ स्थाम, पीडित अन सभी समाज; थे उन्हीके मित्र, बहु महाराजा राजा. शोचत नित्य वियोगसे, स्वामी श्री विश्वेश; कहुं कि जोडी बिछर गइ, तारो शोच विशेष; तारो शोच विशेष, चित्तमें वो धरते हैं; इतर आर्य नरनार, नेत्रमें जल भरते हैं; कथे सु दुर्लम स्याम, कालको कीन पहोंचत ? स्वामी श्री विश्वेश, नित्य वियोगसे शोचत तेरी गहन बस है गति, बडा छली तू काल; बढ़े बढ़ेके कंठमें, डारत है तूं जाल ! हारत है तूं जाल, द्या नहीं तुझको आती; तेरा जैसा कभी, कोउ देखा नहि घाती ! कथेसु दुर्लभ क्याम, बात सुन ले यक मेरी, आप्तजनोंके मले, जाल डार नहीं तेरी." ऐसे पुलकित बदन हम, देखेंगे किस स्थान ? कौनिह इसको देंयगे, धर्म कर्म विज्ञान; धर्म कर्म बिज्ञान, स्नेहसह सरस वजेसे, सुनायमें अब कौन ? वौदिके मंत्र मजेसे ! कथेतु दुर्लभ स्याम, मिले महाराज न ऐसे; देखेंगे किस स्थान ? वदन इम पुलकित ऐते.

वैद्य कवि दुर्लम स्याम ध्रव.

Ę

U

6

#### स्वामी श्रीनित्यानन्दर्जीनामृत्युनिमित्ते मळेला शोकदर्शक तारो, पत्रो, सभाओ.

आणंद समाजे स्वामीश्रीना अचिन्त्या मृत्यु माटे, ता. ११-१-१४ ने दिवसे म. परसोत्तमभाई बाबरभाईना प्रमुखपणा नीचे एक खास सभा भरी हती जेमां स्वामी-जीना जीवन अने उमदा गणोनुं विवेचन करी शोक दर्शक ठराव पसार क्यों हतो.

कच्छ मांडवी आर्य समाजनी एक शोक दर्शक सभा कच्छ राज्यना एज्युकेशनल इन्स्पेक्टर साहेबना प्रमुखपणा नीचे मळी हती जेमां स्वामीजीना देहान्त माटे अत्यन्त दिलगीरी प्रकट करवामां आवी हती.

वालोड आर्य समाज तरफथी म. हरगोविंद्दासे स्वामीजीना अवसान निमित्त जाहेर सभा बोलावी हती जेमां नीचे मुजब ठराव करवामां आव्यो हतो.

भारतवर्षना भूषणरूप, आर्य समाजना अग्रगण्य, अने हिन्दु समाजना साचा हितेच्छु श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजी महाराजना ता. ९-१-१४ ने रोज परम पद् पाम्याना समाचारनी नोंध वालोड आर्य समाज धणीज दिलगीरी साथे ले छे. स्वामी जीए धर्म अने देश प्रत्ये वजावेली सेवा असाधारण हती अने आ सभा माने छे के एमना अवसान काळथी आर्यावर्तने गयेली खोट हाल तरतनी पुरावी अशक्य छे. परमात्मा एमना पवित्र आत्माने शान्ति आपो.

सुरत आर्थसमाजे पोतानी ता. ११-१-१४ मीए मळेली जाहेर सभामां स्वामी-श्रीना मृत्यु निमित्ते एवे। ठराव पसार कर्यो के " स्वामीजीना सद्गत थवाथी सुरत आर्थसमाज पोतानी अत्यंत दिलगीरी पकट करे छे.

भक्त आर्यसमाने ता. १० जानेवारीए सर शापुरजी भक्तचा इन्स्टीटयूटमां मेळवी जाहेर सभामां उराव करों के आ सभा परमपदारूढ श्री १०८ पूज्यपाद स्वामी श्रीनित्यानंदजी सरस्वती महाराजना स्वर्गवास थयाना हृदयदावक समाचार सांभळी अत्यंत शोकनी लागणी प्रदर्शित करे छे, स्वामीश्रीना मरणथी आर्यसमाजिस्टोने एक असाधारण विद्वान वकानी भारे खोंट गई छे. एटलुंज नहिं परन्तु समस्त भारत वर्षना लोकोने तहेमना स्वर्गवासथी एक मोटी खोट गयेली गणाइ छे, ने तेवोमां भारे दिलगिरी फेलाइ छे एम आ सभा माने छे. अने परम कृपाळ परमात्मा तेना आत्माने शान्ति प्रदान करे एवी खरा अंतःकरणथी प्राथना करे छे. " आ समानुं, प्रमुख स्थान शेठ खुशक एच. फरीदुन कापढीयाने आपवामां आव्युं हतुं.

चीखोद्रा समाजे पब्लीक मीटींगमां स्वामीजीना मृत्यु निमित्ते शोक दुर्शक ठराव पसार कर्यों हतो. पं. दामोद्रजीए स्वामीजीना जीवन संबंधि विदेचन कर्यु हतुं.

अमदाबाद आर्यसमाजना नागरनी वाडीमां स्वामीश्रीना संबंधमां शोकदर्शक ठराव प्सार कर्यों इतो के "स्वामीश्री नित्यानंद्जी महाराजनो देहान्त सांभळी अहीनीं समा ज्त्या सर्व ग्रहस्थो धणा दिलगीर थाय छे विगेरें.

—माणसाथी म. गीरधरलाल जानी जणावे छे के स्वामीजीना मृत्युथी अत्रेना लोकोमां भारे शोक फेलायो छे.

—अमदावादयी साक्षर श्रीयुत रा. बा. रमणभाइ नीलकंठ अमने लखी जणावे छे के "स्वामी नित्यानन्दजीना स्वर्गवासना दुःखदायक समाचार जाणी म्हने अत्यंत दिलगीरी थह छे. आर्यसमाजने अने संसार सुधारनी प्रवृत्तिने तेमनी विद्वत्तानी अने तेमना बुद्धि प्रभावनी खोट पडशेज परन्तु इश्वरेच्छा बळवान छे. ईश्वर तेमना आत्माने सनातन शान्ति आपो ए प्रार्थना छे.

—अमलसाड लायत्रेरीमां ता. १३ मीने दिवसे स्वामीजीना मृत्युनिमित्ते शोक दुर्शक सभा भरवामां आवी हती- म. वल्लभभाइ आदि गामना प्रतिष्ठित सम्योए स-भामां हाजरी आपी दिलगीरीनो ठराव पास कर्यो हतो.

—भावनगर आर्थसमाजे स्वामीजीना असाधारण गुणोतुं विवेचन करी त्हेमना अचिन्त्या मृत्यु माटे महाशोक पकट कर्यो हतो !

चलसाह आर्य समाजे जाहेर सभा भरी ठराव कर्यों के स्वामीश्री नित्यानद्जी सरस्वती कैवल्य थवाना समाचार मल्या. तेनी गयली खोटनी नोंघ लेतां मा. गोपा- लजी खंडुभाइनी द्रखास्त अने मी. गोवनजी नीछाभाइना टेकाथी सर्वानुमते ठराव्युं के शोत्रिय अने ब्रह्मानेष्ठमहात्मा स्वाभीश्री नित्यानन्दजी सरस्वती ता. ९-१-१४ ने रोज कैवल्य थवाथी भरतखंडनी सामाजिक अने धार्मिक उन्नतिनी प्रवृत्तीमां गयली खोटने लीधे तेमज आर्य समाजने एक खरा सलाहकार अने नेतानी गवली खोटने आ वल्लसाहनी आर्य समाज वणीज दिलगीरी प्रदृशीत करे छे अने परमकृपाद्ध पर-गात्मा ए खोट पुरी करवाने उत्तम शोत्रीय अने ब्रह्मानिष्ठ महात्मा आर्य समाजना नेता तरीके सत्वर आपे एवी प्रार्थना करे छे.

—नाशिक आर्यसमाने पण नाहेर सभा भरी स्वामीजीना देहान्त निमित्ते पोतानो शौक शकट कर्यो हतो. — पांचळ उन्नति मंडळे ठराव कर्यों के वेद्र धर्मना महान् ज्ञाता अने सुधारक स्वामी श्रीनित्यानन्दजीना स्वर्गवास थवाना समाचार जाणी पांचाळ उन्नति मंडळीनी आजे श्रीयुत वनमाळीदास नरसीहदासना प्रमुख पणा हेठळ मळेळी सभाए एमने माटे दिळगीरीनो ठराव पसार करवामां आच्यो हतो अने शोक प्रदर्शीत कर्यो हतो. ते पछी श्रीपंडित हरिशंकर शर्मी तथा रा. भगवानदास मोरारजीए स्वासीश्रीना जीवनपर केटलुंक विवेचन कर्युं हतुं स्वामीश्रीना मानमां सभाना नियम प्रमाणे थती कार्य-वाही बंध राखवामां आवी हती.

जेमना स्वर्गवासथी समस्त भारत वर्षने मोटी खोट गइ छे अने आ प्रतिनिधि सभा तेमज समाजनो एक स्थंभ भाग्यो छे एम अमो मानीए छीए.

—नार आर्य समाजे स्वामीजीना मृत्युने एक भयंकर खोट जणावी पोतानो अंतःकरणनो शोक प्रकट कर्यो हतो.

—कछोलीथी म. भीमभाइ लखे छे के धमडाच्छा स्कुलमां स्वामीजीना मृत्यु नि-मिते भारे शोक प्रकट करवा माटे एक सभा बोलावी इती. आ समाचारथी सर्वनां इंद्र्य खिन्न देखातां हतां. कछोलीमां पण एवोज शोक मनायो हतो.

विशेष पत्रो तथा तारो स्थळाभावने लीधे हवे पछी प्रगट करवामां आवसे.

### परलोकपथिक स्वामी श्रीनित्यानन्दजीने.

नन्दन वन भारत मनहर मोरला !
ओम, ओम, ए टहुकाना करनार जो !—नं॰
तें विज्ञान—कलाप धर्या सोहामणा,
अनेक भाषण—कळा करी रमनार जो !
ज्ञानानन्द बधे त्यां छवराइ जतो,
इसते मुख संज्ञय दिल्लना हरनार जो !
नित्यानन्द कलापी ! तुं उडी गयो !
छोडी आंसुडा सवता आ वृन्दने,
अनेक यत्नो कीधां तोय रहो। नहि,

थयो नित्य आनन्द काज तैयारजो.

विश्वेश्वर आनन्दनेय तुं ना मळ्यो,
कीधुं पंथे एकाएक प्रयाण जो !
इां उत्कट इंच्छा ब्रह्मानन्दे थइ !
वैदिक कोष तणा श्रमथी छखनारजो !
तेने पण अधवच मूकी चाल्यों गयो ?
धन्य भूमि तूं भारतीना पूजनारजो ?
तारा सर्व सुवासित अणु प्रसरी रह्मा,
छइ उडता अणु ते घरद्यं संतोष जो;
परमानन्द विशे निवसेला मोरला !
भरत भूमि ले छेल्लो तुं उपकारजो.

रामजी कुबेरदास गणात्रा, अमदावादः

Saulte & felacies

## स्वामी श्रीनित्यानंदजीना देहान्त निमित्ते मळेला शोकदर्शक तारों, पत्रों अने सभाओं.

## 44

कच्छ-मुद्दार्थी म. इरीलाल छनीलदास बुच लखी जणावे छे के स्वामीजीना आकस्मिक मृत्यु निमित्ते अत्रे एक जाहेर सभा भरववामां आवी इती जेमां स्वामी श्री नित्यानंदजीना परमपदास्तढ थवाथी, आर्यसमाज तेमज संसार सुधारकीने भारे खोट जवा संबंधि शोक सहानुभुतिनो ठराव करवामां आव्यो इतो.

पंचमहाल सत्य शोधक समाजना अग्रा सभासदो म. केशवलाल तथा पल्हादभाई लिखी जणावे छे के स्वामी श्रीनित्यानंदजी महाराजना एकाएक देहान्तनी सबरथी अनेना बंधुओमा असाधारण शोक फेलाइ रहारे छे. आर्यसमाज, हिंदुसमाज तथा संसार सुधारकोने भारे खोट गइ छे. सुंबाई प्रदेशे स्वामीजीना समारक तरीके कंइक करी बताववुं जोहिए विगरे. के अपने करी करी करी है से करी है से कोहिए विगरे.

अमरेलीथी मास्तर हीराचेद लखी जणावें छे के, स्वामी श्रीनित्यानंद्जीना स्मारक तरीके साधु आश्रम उपरांत बीखं कंई थातें होय तो तेमां हुं म्हारी एक मासनी कमाई आपवा तैयार छं, एने बदले प्रकासमां के. टी. मास्तरनुं नाम जणाववामां आन्युं हतुं, परंतु हवे तो श्रीयुत के. टी. मास्तरे पण जणाव्युं छे के मास्त नाम भले तेवी रीते छपाई गयुं हुं खुशीथी म्हारी एक मासनी कमाणी स्वामीजीना स्मारकमां अपण करवा तैयार छुं. श्रीमती प्रतिनिधिसभा आर्यविद्यासभा के स्वामी श्री विश्वेश्वरा-नंदजी आ संबंधमां छुं विचार घरावे छे ए अमने खबर नथी परन्तु मुंबई प्रदेशे आ संबंधमां अवस्य कंईक करवुं जोइए एम अमार्ह मानवुं छे.

- —अमरेलीथी म. वनमाळी भगवानजी शर्मा लखे छे के अने स्वामीजीना मृत्युथी भारे शोक फेलाई रह्यों छे; समस्त भारतने एक महान् विद्वान् वक्तानी खोट पढी छे विगेरे.
- —आर्य समाज करांचीए पोतानी १९ मी जनेवारीनी सभाभां स्वामीजीना मृत्युं संबंधे एक असाधारण शोकदर्शक ठराव पसार कर्यों हतो.
- —होशंगाबाद गुरुकुलमां स्वामीजीना देहान्तिनिमत्ते शोकदर्शक सभा मळी हती जेमां धर्मिदिवाकर विद्याधरे परोपकारी स्वामी श्रीना शान्त थवा माटे महान् शोक पाळवामां आव्यो हतो.
- —विजलपूर आर्यसमाज स्वामीजीना संबंधमां शोकदर्शक सभा मळवी दिलगिरी अने सहानुभूतिना ठरावो पास कर्या हता जे प्रतिनिधि सभा स्वामीजीनुं स्मारक उभुं करे तो उंक्त समाज पोतानो फाळो आपवा खुशी छे एम ठराब्युं हतुं.
- —विरमगाम आर्यसमाजे स्वामीजी निमित्तनी शोकव्शीक सभामां इवन प्रार्थना करी हती.
- स्वामीश्री नित्यानंदजी महाराजना अकाल मृत्यु पर, झरीया, सीपरीबजार, अली-गढ, पानीपत, मैनपुरी, अम्बाला, मुजफरगढ, अने गुरुदासपूर आदि समाजीए पण शोक पकट कर्यों छे, एम सहयोगी सद्धर्म प्रचारक परथी प्रतीत थाय छे.
- —सहयोगी " आर्यमित्र " ना ता, २४ मी जनेवारीना अंकथी पण जणाय छे के, इटावा, छखनौ, कानपुर, जलालपूर, झांसी, मेरठ, भरतपुर आदि समाजोए स्वामी नित्यानंद्जीना मृत्युपर हार्दिक शोक प्रकट कर्यो हतो.
- —बीलीमोराथी डो. पी एन. एम लखी जणावे छे के स्वामीजीना देहान्तथी अत्रेना विद्याजनोमां भारे खेद थयो छे अमने घणुं दुःख थयुं छे, विगेरे.
- म. प्रेमजी रामजी कच्छ भींसराथी लखे छे के आर्थ प्रकाश खोलीने वांचतां स्वामीजीना मृत्यु समाचार जोई निस्तेज थयो. ए महाशोककारक खबर वाचतां मने अत्वंत खेद थयो विगेरे.

—म. हीराभाई दादाभाई देशाइ व्यवस्थापक " विवेचक " छसी जणावे छे के भारत भूषण वेदोद्धारक स्वदेश प्रेमी विद्वान वक्ता महात्मा श्रीनित्यानंदजी महाराजना देहान्तना दुःखद समाचार सांभळी सर्व शोकसागरमां हुबी गया छे. जे विपत्ति आर्यसमाज पर अने आखा भारतवर्ष पर आवी पढी छे. ते तो हवे धैर्य राखी सहन कर्या शिवाय छुटको नथी विगेरे.

— धोलाजंकशनथी म. धीरुभाई वेराभाई गोहेल लखे छे, स्वामी श्री नित्यानंद्जी महाराजना परमपदारूढ थयाना दुःखमय समाचार सांभळी अत्यंत दिलगिरी थाय छे. हा! भारत व्हारामांथी आवां रत्नो एक एक गुम थाय छे विगेरे.

- —दिगरा ग. स्कू. ना मास्तर म. भगवानजी गोपालजी स्वामीजीना देहान्त माटे अतिशय खेद प्रकट करे छे. अने जणावे छे के मारी साथे परिषदमां आवेलां तमाम माणसो स्वामीजीनो देहान्त जाणी अत्यंत दुःखी थयां छे. आ. खोट पुरी शकाय एवी नथी विगेरे.
- —म. मंगळभाई जयसिंहभाई वघासीथी स्वामीजीना खेद जनक स्वर्गवास निमित्ते शोकोद्गारनुं एक लांबु काव्य लखी मोकले छे. त्यांनी समाजे स्वामीजीना मृत्यु माटे भारे शोक प्रकट कर्यों हतो.
- —ठाकर शंभुराम जेठाराम सूरतथी स्वामीजीना मृत्यु निमित्ते एक शोकद्शिक काव्य छली मोकले छे जेमां तेमना अंतरना दिलगीरीना भाव प्रकट थाय छे.
- —अमदाबाद्थी म. जमीयतराम जे. एसी. इन्जीनीयर (जमद्मि) लखी जणावे छे के, पूज्यपाद गुरुवर्य स्वामीश्रीना परमपद पाम्याना समाचार सांजवर्तमानमां वांची जन्मदाता पिताना अवसान वसते जेटलुं दुःख न्होतुं थयुं तेथी विशेष दिलगीरी थई. स्वामीजीना अंतिम द्र्शननो लाभ मने न मळ्यो तेथी दिलगीर छुं तमारां अहो भाग्य के तमे सर्वे पासे रही शक्या विगेरे बंधु जमीयतरामजीने स्वामीजीना अवसानथी महान दुःख थाय ए स्वाभाविक कारण के एओ केटलाक काळ सुधी स्वामीजीनी सेवामां रह्या हता अने स्वामीजीए तेमनुं संस्कारी नाम जमद्भि पाढी तेमने समाजना उपयोगी सेवक बनाववानी इच्छा राखी इती.
- —वल्लाण आर्य समाजना मंत्री म. दुर्लभभाई भीखा वैश्य लखी जणावे छे के, स्वामीजीना अवसाम निमित्ते दिलगीरी दर्शाववा अत्रेनी समाज मळी हती. जेमां

स्वामीजीना मृत्यु माटे अत्यंत खेद जहेर कर्यो हतो. स्वामीजीना देहान्तथी समाजनो तो ग्रुं परन्तु आखा भारत वर्षीने अत्यंत खोट गइ छे.

- —श्रीमान पं. घिरजलाल शर्मी स्वामीजीना अकाल देहान्त निमित्ते एक लंबाण लेख लखी मोकले छे, जे आ विषय माटे बहु जगा रोकाइ जाय ए भयथी प्रकट करी शकता नथी. पंडितजी पोताना उक्त लेखमां जणावे छे के महात्मा श्री नित्या-नंदजीना आगमनथी आपणे स्वामीश्री द्यानंदनी खोट कंइक अंशे भुली गया हता, परन्तु कृतान्तकालने ते पण न गम्युं अने अमने पाछा नित्यानंदथी रहित करी मुक्या विगेरे.
- अजमेरथी म. हमीरमल, रामचंद्र अने त्हेमनी माताजी स्वामीश्री विश्वेश्वरा नंदजीने लखे छे के आजे हमारी धीरज पण खुटी गई छे, स्वामीजी पाछा फरती बखते मळशे ए बचन हवे क्यांथी सिद्ध थवानुं ? हवे रोवाथी छुं ? धैर्य शिवाय कोई मार्ग नथी विगेरे.
- —वृन्दावन गुरुकुछथी श्रीमान् नारायण प्रसाद्जी स्वामीश्री विश्वश्वरानंद्जीने तार द्वारा जणावे छे के, स्वामीश्री नित्यानंद्जी महाराजना देहान्तना खेद्जनक समाचार सांभाळतां गुरुकुछ विद्यालय बंध करवामां आब्युं. अमे बधा दुःखी छीए अने तेमना आत्मानी चिर शान्ति अर्थे ईश्वर पासे प्रार्थना करीए छीये.
- —आर्थ समाज सद्र बजार दिल्ली तथा तेनी संवादसभा- स्वामी श्रीनित्यानं द्जीना देहान्त माटे, पोतानी ता. १८ मीनी सभामां, अत्यंत शोक प्रकट करे छे, अने स्वामीजीना आत्माने परम शान्ति मळे तेवी परमात्मां प्रति प्रार्थना करे छे, एंबो स्वामीश्री विश्वेश्वरानंद्जी महाराजने तार मळ्यो हतो.
- —स्वामीश्रीना देहान्त विषयमां शिवाय श्रीमान् पं. भोजदत्तनी संपादक आर्यमुसाफर आगरा, श्रीमान् पं. तुलसीरामस्वामी मेरठथी महात्मा मुन्शीरामजी हर- द्वार, श्रीमान् मंत्रीजी आर्यसमाजलाहार, श्रीमतीमितिनिधि सभा, संयुक्तमांत खुलंदशहर श्रीमती आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब, श्रीमान् पं. रुद्रदत्तजी संपदाक प्रेम वृन्दावन, श्रीमान् मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वृन्दावन आदि तरफथी इदय भेदक पत्रो मळ्या छ जे बनता सुधी जेमना तेम आगामि अंकमां प्रकट करशुं.
- —स्वामीश्रीना संबंधमां म. गजाननदेशाई वालोड, म. साकरलाल विनोदी, म. दामोदरलक्ष्मीदासवालोड, तथा म. कवि अंबाशंकर हरिशंकर याशिक विगेरेनां शोकोद्वारनां कान्यो मळ्यां छे जे अवकाशानुकूल हवे पछी प्रकट करशुं.

— द्मिन्द्रद्वास वालोडियी लखे छे के, आर्य प्रकाशमां प्रकट थएला स्वामीजीना साररूप जीवन चित्रना इद्य भेदक विस्तीर्ण लेखथी तेमज श्रीमान्द्र पं.
बाळकृष्ण शर्मा तथा मास्तर आत्मारामजीना विद्वत्तायुक्त शोकजनक लेखादिथी
कोई पण आर्यनुं इद्य द्रव्या विना रह्यं निह होय. जे महात्माए संसार सुखपर लातः
मारी पोतानी संपूर्ण जिंदगी देशहित संसार सुधार अने धर्म प्रचारमां अर्पण करी
प्वा परोपकारी पुरुषार्थी पूज्य महात्मा स्वामी श्रीनित्यानंदजीना स्मारक संबंधमां
कंइ विवादास्पद् बात रही नथी तो हवे सद्गत स्वामीश्रीना ऋणथी मुक्त थवा
आर्योप उत्साहथी कटिबद्ध थई स्वामीजीना स्मारक माटे तन मन धनथी मद्द्
करवानी जक्तर छे, स्वामी श्री द्यानंद जीवन चरित्रनी माफक स्वामीश्री नित्यानंद्जीनुं विस्तृत जीवन तेमनां व्याख्यानो शास्त्रार्थों साथे प्रकट थवानी जक्तर छे विगेरे.

#### ओ३म्

## हा ! नित्यानन्द्!!

रे रे भारतवर्षनो शिश खरे ज्योत्स्ना समेटी गयो, उग्यो तो रिन पाछळे नभ विषे भीका करी तारला; शांती अमृत ज्ञाननी जग परे रेलाबीने आथम्यो, नित्यानन्द अनित्य फेंकी समतो अच्युत आनन्दमां.

हाके जेनी कंपता थरररर थर सौं पोप; ए सुतो शांतिमां, शास्त्रार्थ विषे जे शूर. तुट्यो स्थंभ मोभनो, आर्योंनो अवनी परे. जातां नित्यानन्द, पुरुषार्थ प्रकाशता, खर्यों तारो शुक्रनो, अमासने अजवाळतो: छीप्यो नित्यानन्द, कर्ता वेदार्थ मणीका, जेनी वाणी स्पर्शे, अनार्यो ए आर्यो बने; गयो ए नित्यानन्द, पारसमणी समाजनो, मेख उठी समाजनी, आति दृढने मजबूत, रुवे सर्वे छोक, जातां नित्यानन्दजी.
शत्रुओ पण आज, रुवे ए धा मर्दना,
झीछेला शास्त्रार्थे, नित्यानन्द शर तर्कना,
ग्रुरुद्धळ नाशिकनो, धीर वीर रक्षक हतो.
गयो नित्यानन्द, अग्र जे ब्रह्मचारीनो.

अहो ? ईश आते तने छुं गम्युं, उठावी लीधो केम ए आर्थ बेली; हतो ए वक्ता अनुपम अमारो, झुटयुं शीदने ए अण मोल छत्र. हज्ज तो अमारे मनु जात मोटे, जरूर छे नित्यानन्द अनेकनी तो; आ सोटथी तो अमारी गती थइ, दुष्काळ मांहे अधिक मास जेवी.

अरे ! आ द्यं देखाये ! जुओ, द्धओ. ए अमृत आत्मा द्यं गेनी उपदेश अंतरिशमां आपे छे.

" ऋषि संतानो उठो, शोक तजी वेद प्रचारो;
अधर्मने तोडीने, धर्म घ्वजा वेदनी स्थापो.
गुरुकुळने माटे, तन मन धन सर्वे अपीं;
सुधारी संतानो, सुप्रजा आर्य जग आपो.
संन्यासाश्रम खोळो, ज्यां वसे संन्यासी शांतिथीः
परमात्माने सेवी, पाये उपदेशामृत जनने."

बन्धुओ ! आवो आपणे ए अमर आत्मानी आज्ञानुसार कर्तव्यपरायण थइए.

पुरुषार्थ तणो प्रकाश करीने धर्मार्थ सौ दाखव्या,

वेदोना सउ शब्दने अनुक्रमे गुंथ्यां अति यत्नर्था;

तारां हे प्रभु, तात, सर्व गुणनां जे गान गातो हतो,

ते हीरा अणमोल तेजोमय नित्यानन्दने शांति दे.

#### इति शम्

" आर्यसेवक " नानो.

### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

## " शोकोद्गार. "

|   |      | 40000 |         |   |
|---|------|-------|---------|---|
| - | no./ | 200   | $\circ$ | _ |
|   |      |       |         |   |

| निस्तेन थारो शुं रवि-रिशम बधां अवनी महीं ?! के जळ समुद्र तणुं अहा ! आकाशमां जारो वही ?!                                                |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| तस्वर वधां आ सृष्टितां द्यं शुष्क थइ जाशे नही ?!<br>आनन्द अर्पक नित्यना ओ! स्वामी नित्यानन्दजी ?!                                      | Ţ.  |
| हा ! हाय ! हाहाकार ! आ ! शो देशमां व्यापी गयो !<br>आयो तंणो मन मानतो हीरो (?) अरे खोवै गयो !<br>आ वृत्तिओ जे माननी आजे बधी निष्फळ थई ! |     |
| आनन्द् अर्पक नित्यना ओ ! स्वामि नित्यानन्द्जी !!!                                                                                      |     |
| स्वप्नप्रम थइ गयो के श्रवण द्युं आ सत्य छे !<br>आ स्वप्नवत् संसारनां स्वप्नां वधां ए व्यर्थ छे !                                       |     |
| साक्षर शुभेच्छुक आर्यना चाल्या गया ! सघटुं तजी !<br>आनन्द अर्पक नित्यना ओ ! स्वामि नित्यानन्दजी ?!!                                    | ą   |
| सद्देवेत्ताने प्रशंसा नूर कोहीनूर जे !<br>प्रिय स्वामी नित्यानन्दजीनुं मरण एकाएकरे !                                                   |     |
| चाल्या गया चाल्या गया स्तोळ्या हवे जडशे नहि !<br>आनन्द् अर्पक नित्यना ओ ! स्वामि नित्यानन्द्जी !!!                                     | ¥   |
| स्तब्ध भागे ग्रुणता पश्च पश्चिने नर नारीओ !<br>अश्रु थकी दर्शावतां हार्दिक शोकनी वृत्तिओ !                                             |     |
| श्रेयवका सत्यने निःस्वार्थ महा वाचस्पति !<br>आनन्द अर्पक नित्यना ओ ? स्वामी नित्यानन्द्जी !!!                                          | 4   |
| अश्रु वनस्पतिनां जुओ ? चोधर शोक थकी भरे ! * निस्तेज थइ कंपी गयां तहवर तणां सृष्टि ( नां ) खरे !                                        |     |
| तो हाब ? श्रीना शिष्य क्यम काळजां कंपे नहि ?!                                                                                          |     |
| आनन्द् अर्पक नित्य ओ ! स्वामि नित्यानन्द्जी !!!                                                                                        | . 4 |

आर्य उद्धारक गुरु आव्या नजीक त्हारी प्रभु ! शांन्ति सदाओं आपजे स्तुति तणी शिष्यों बहु ! हा ! हाय ! निराधार ! स्वामि हवे क्यां पेख्छुं ? ओ स्वामि नित्यानन्दजी ! हा ! हा ! हमें तो झंख्छुं !!!

पंडोळी ता. २५-१-१४. हे लीलाधर एम. भट्ट. कहानवाकर. झाकळविन्दु.

#### नाशिक गुरुकुलनो त्रीजो वार्षिक महोत्सव.



ता. १९।४।१४.

पातःकालमां हवन तथा भजन बाद् श्रीमान् म. रणछोडदास भवानना प्रमुखपणा-नीचे पथम दिवसनी कार्यवाही शक्त करवामां आवी हती. आरंभमां भारतभूषण मृहात्मा स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराजना आकस्मिक ब्रह्मभूत थवा माटे श्री. पं. कृष्णशर्माए दिलगिरी बतावनारो ठराव रजू कर्यो हतो. अने गंभीरताथी ते ठराव पसार करवामां आच्यो हतो.

## ॥ ओ ३ म्॥

# श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजी महाराजकी मृत्युपर शोक और सहानुभूति।



श्रीमान स्वामीजीकी मृत्युसे भारत और विशेषकर आर्य्यसमाजमें जो शोकसमुद्र उमड़ पढ़ा था उसका पता तत्कालीन समाचार पत्रोंके पाठसे चलता है। अ-टक्से कटक, और बद्रीनाथसे सेतुबन्ध रामेश्वरतक सारे शोकाश्च बरसाने लगे जिसने सुना वह निस्तब्ध होकर खड़ा रहगया। कितनोंहीको विश्वास नहीं होता था। तार और पत्र देकर पूछते अन्तमें समाचार सत्य पाकर अपना हृदय शामकर बैठ जाते।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

स्वामीजीका सौंम्य स्वभाव, उदार बर्ताव और हंस मुंल प्रकृतिको याद क-रके सहद्योंके हृद्य फटने लगे। उनके शरीरोंमें कम्प होने लगा। और इस दु:ससागर से अपने आपको किनारे लगाने के लिये वे अपने में शक्ति का अभाव पाने लगे।

श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजको जो कष्ट इस दुर्घटनासे हुआ उसका अनुमान पाठक स्वयं करहें। हा, उनका बालससा उनसे आयुमें छोटा होते हुए भी उनका साथ सदाके लिये छोड़ गया, इस में कोई सन्देह नहीं कि संन्यासी महात्माओं को मोह नहीं होता और न होना चाहिये परन्तु पाठक कृपा कर विचारें कि मनुष्य मनुष्यही है और सबके शर्रार अस्थि चर्मके बने हैं। स्वामीजी महाराजके निधनके एक वर्ष पीछे जब इन पंक्तियोंका लेखक श्री स्वामीजीकी जीवनयात्राके नोट लेनेके लिये श्रीमान स्वामी श्री विश्वेश्वरानन्दजी महाराजकी सेवामें उपस्थित होता या तो आप श्रीस्वामीजीकी प्रत्येक वार्ताको स्मरण करके उदास हो जाते थे। तथापि इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्वामीजीके वियोगका शोक आपने जिस अपूर्व धैर्य्यसे सहन किया है वह अवर्णनीय है। आपने पूर्णतया अपने आपको "परमात्मन् तेरी इच्छा पूर्ण हो" इस आर्षवचनके अनुसार परमात्माकी इच्छाके आधीन कर दिया है।

श्रीमान स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्द्जी महाराजके पास श्रीस्वामीजी महाराजके मृत्युपर शोक और सहानुभूति प्रदर्शन करनेके छिये इतने अधिक तार और पत्र आये कि उनका पृथक् २ उत्तर देना किन हो गया न दिया जा सका, तारोंकी संख्या २०० से अधिक थी जिनमें विशेष कर आर्थ्य पुरुषों और आर्थ्यसमाजों के तार थे। पत्र भी यदि संख्या ही जाननेकी आवश्यकता है तो एक हजार से किती प्रकार कम नहीं थे। यहां स्थान नहीं कि हम इन पत्रों और तारोंमें प्रदर्शित मर्मस्पर्शी और इदयवेषक संदेशोंको जिनमें स्वामीजीके गुणानुवाद और अपने अभाग्यका ही हार्दिक प्रदर्शन था उल्लेख कर सकें। स्थान का संकोच तो हमें नामोलेखको भी आज्ञा नहीं देता।

अतः संक्षेपसे हम इतनाही निवेदन करना अछं समझते हैं कि प्रसिद्ध २ पुरुषोंके अतिरिक्त जिनमेंसे कुछके सहानुमूतिसूचक पत्रोंकी नकछ यथास्थान पूर्व पृष्ठोंमें आचुकी है। भारतवर्षकी समस्त आर्य्यसमाजों और उनसे सम्बन्ध रस्तेनवाळी अन्य संस्थाओंने अपने असाधारण अधिवेशन करके शोक समाएं कीं

#### जीवनचरित्र।

और अमूतपूर्व शोकसंतप्त जनसमुदायकी उपस्थितिमें श्री स्वामीजीके गुणानुवाद के साथ २ स्वामीजीकी मृत्युपर शोक और श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजके साथ सहानुभूति प्रकट की।

आर्ट्य समाचारपत्र यथा आर्ट्यपत्रिका, प्रकाश, आर्ट्यगजट, सद्धर्मप्रचारक, भारतोदय, आर्ट्यमित्र, अनाथरक्षक, आर्ट्यप्रकाश, रहबर, वेदप्रकाश, नवजीवन आदिके कालम महीनोतक इन्हीं प्रस्तावोंके अवतरणोंसे भरे मिलते थे।

यहींतक नहीं स्वामीजीकी मृत्युका शोक अफ्रीकातकमें व्याप गया जैसे कि नीचे लिसे पत्रके पाठसे विदित होगा ।

+ + + + जोहांसवर्गके
हिन्दुओंकी एक विराट् सभा "व्ययस्पाक हालमें " हुई थी, सभामें हरप्रान्तके
हिन्दू सम्मिलित थे। सभापतिका आसन यहांके प्रख्यातनेता श्रीयुत थम्बी
नायडूने ग्रहण किया था, श्रीयुत देशाई और पटेलके प्रस्ताव, श्री लालबहादुर
सिंह और भवानी द्यालुके समर्थन और सर्व सम्मितिसे निम्न प्रस्ताव पास हुआ।

यह सभा " स्वामी नित्यानन्दजीकी मृत्युपर शोक सन्ताप और सेंद्र प्रकट करती है तथा स्वामीजीकी आत्माकी शान्तिके लिये परमात्मांसे प्रार्थना करती है " प्रस्तावकी प्रतिलिपि आर्य्यप्रतिनिधिसमा मुम्बईकी सेवामें मेजी गई।

× × × × × × × × × भवदीय भवानीदयालु जार्मिस्टन ट्रान्सवाल ।

सार्वदेशिक आर्थ्य प्रतिनिधि समा, प्रान्तीय आर्थ्य प्रतिनिधि समाएँ, कुमार, विद्यार्थी और मित्रसमाएं सबने अपने २ असाधारण अधिवेशन करके शोक और सहानुभूतिसूचक प्रस्ताव पास किये।

इस अवसर पर प्रधान, प्रस्तावक, समर्थक आदिका कार्य्य देशके गौरव और आर्य्य समाजके रत्नोंने किया था। उदाहरणके छिये हम केवल दो आर्य्यसमाजों और एक अन्य शोक समाका विवरण जो समाचार पत्रोंमें प्रका-शित हुआ यहां उद्धृत करते हैं।

बम्बईकी सभाका यह वृत्तान्त गुजराती पत्र "असबार सौदागर" के १२-१-१४ अंकसे अनुवादित किया जाता है।

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

## स्वामी नित्यानन्देजीका देहान्त बम्बई आर्घ्यसमाजमें पदर्शित शोक, अनेक तटस्थ गृहस्थोंके उद्गार।

बम्बई आर्य्यसमाजकी एक सभा स्थानिक आर्य समाज मन्दिर गिरगांव काकडवाडीमें छ बजे गत सायन्कालको श्रीमान डाक्टर कल्याणदास जे. देसाईके सभापतित्वमें हुई।

समाका कार्य्य आरम्म करते हुए श्रीमान् डाक्टर साहबने कहा "आप सब के अन्तरात्मा की दशा इस समय कैसी है इसका बोध आपके मुख मण्डलसे स्पष्ट हो रहा है। आजके कर्तव्यके समान कर्तव्य कमी २ करना पढ़ता है। आजकी समा उस महात्माकी मृत्युपर शोक प्रदर्शित करनेके लिये है, जिन्हें महर्षि श्री स्वामी द्यानन्दर्जीका पुत्र कह सकते हैं। जिन्होंने उस महर्षिके बल और ज्ञानको प्राप्त करके, उसके चरणचिन्होंपर चलकर अपने आपको उसके उद्देशकी पूर्तिमें बलिदान कर दिया। मेरा आत्मा इस महान् आत्माके वियोगसे इतना दुःसी है कि मैं अपने उद्गार पूर्णतया व्यवस्थित रीतिसे नहीं प्रकट कर सकता।

सुप्रसिद्धं डाक्टर राव की सहायता ही गई और यथाशक्ति सेवा भी की गई परन्तु वह सब निष्फल हुई। अन्तिम दिन तो कुछ सुभीता हुआ था और कुछ आशा भी बंधी थी, परन्तु अन्त में स्थिति बदल गई और रात्रि के डेढ बजे उन्होंनें देह त्याग दिया। उस समय मैं उपस्थित था और जो दृश्य मैंने उनकी शान्ति और धैर्य्यका देखा वह कभी नहीं भूल सकता, दु:सका जरा भी चिन्ह उनके चेहरेपर नहीं था, देह त्याग करनेके दो मिनिट पहले तक बातें करते रहे और जो कोई पृछता था तो " शांति है" यही उत्तर देते रहे। इससे मालूम होता है कि जनसमाजकी सेवाम अपना शरीर अर्पण कर देनेके कारण अन्त समय तक उनके हृद्यमें किसी प्रकारका दु:स न था।

स्वामी नित्यान्दजीके समान महात्माओं के पधार जानेसे हमारी स्थिति अत्यन्त शोकग्रस्त हो गई है। उन्होंने समाजका काम करते र अपने जीवनका अन्त कर दिया, अन्तिम समयतक उनके उद्गार यही थे। मरूच की आर्य्य परिषद्में वे छ छ ! घण्टे निरन्तर उपस्थित रहे थे। और अपने उत्तम व्याख्यानोंसे बह्मसम्बन्धी सर्वोत्तमज्ञान दिया था। अत्यन्त आग्रह करनेपर उन्होंने बम्बई समाजके उत्सवपर यहाँ आना स्वीकार किया था, परन्तु उत्सवके आरम्भमें दो दिवस बाकी थे इस लिए यहाँ पर अपने अमूल्य जीवनकालको निर्धक न व्यतीत कर वे आनन्द वासि-योंके आग्रहसे वहाँ गये और आर्ध्यसमाज स्थापित की। फिर उत्सवके दिन यहां पधार गये। परन्तु रोगके अधिक वेगके कारण उत्सवमें भाग नहीं ले सके। लगमग आठ दस दिन तो उन्होंने आठों प्रहर बैठे २ निकाले। परन्तु वे जरा भी दु:खी कभी नहीं देखे गये।

उनका शव १४ घंटोंसे अधिक समय तक रक्ला गया, परन्तु उसमें से किसी प्रसारकी दुर्गन्ध नहीं निकली यह आपमें से अनेकों ने स्वयं देखा है।

भारतवर्षकी जो दुर्दशा हो रही है इसको सुधारनेके लिये अनेक परोपकारी महात्माओंकी आवश्यकता है, ऐसे अवसरपर स्वामीजीके चोला छोनेसे भारी हानि हुई है यह प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है।

उनके पास नित्यप्रति दस पांच आमंत्रण आते रहते थे और उनके गये विना उत्सव कृतकार्य्य होगा ही नहीं ऐसा प्रतीत होता था। उन्होंने इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी कि छोटे और वड़े सब उनके पधारनेपर आनन्द मनाते थे।

कितनेही राजा महाराजा उनकी अपना गुरु मानते थे। माइसोर और ब-डौ़दा आदि राज्योंमें जो सुधार हुए हैं उनमें उनका गहरा माग था।

उनकी वकृता अत्युत्तम प्रकार की थी।

समस्त मारत वर्ष की आर्य्यसमाजें उनके देहान्तसे छुटसी गईं।

इससे इस प्रान्तकी तो विशेष हानि हुई है। यहाँके गुरुकुलके सर्वस्व आपही थे, आपहीके आधारपर उसकी स्थापना की गई थी।

इसके पश्चात् श्रीमान् डाक्टर कल्याणदासजीने स्वामीजीकी मृत्युके सबन्धमें शोकप्रदर्शक पत्रोंको जो बाहरसे प्राप्त हुए थे पढकर सुनाया । जिनमें महात्मा हंसराजजी महात्मा मुंशीरामजी, मास्टर आत्मारामजी, पंजाब प्रतिनिधि समा गुरुकुठ नासिक अजमेर आर्य्यसमाज आदिके तार भी थे।

मिस्टर जय नारायणजी हिन्दूमलजी दानीने कहा—स्वामीजीके साथ मेरा सम्बन्ध २७।२८ वर्षोसे था, उनकी एक मात्र इच्छा यह थी कि संसारका सुघार हो, इन्दोरमें समाज स्थापित होते समय वहांके ७—८ हजार ब्राह्मण पत्थर फेंकने लगे और लड़नेको तैय्यार हो गये। परन्तु उन्होंने किंचित् मात्र

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

1 308

भयन करके अपना काम जारी रखा, इस प्रकारके महात्मा बहुत थोड़े मिलते हैं। स्वामी द्यानन्दजीके दर्शनोंसे मुझे जिस प्रकार अत्यानन्द होता था, उसी प्रकार स्वामी नित्यानन्दजीके दर्शनोंसे बहुत आनन्द होता था।

मिस्टर दीनशा महेरवानजी पारसीने कहा स्वामी श्रीनित्यानन्दजीसे परि-चय हुए मुझे थोडासाही समय बीता है, उसमें भी मुझ पर अधिक प्रमाव पड़ा स्वामीजीकी मृत्युके समाचार सुनकर मुझे बड़ा भारी धक्का लगा, परमा-तमन उनकी आत्माको शांति दें। आपका कर्तव्य उनके गुरुकुलको सहायता देना है।

स्वामी श्रीअनुभवानन्दजीने कहा-जो मनुष्य ईश्वरकी आज्ञाका पालन करते २ देह त्यागते हैं उनका जीवन धन्य है । उन्होंने शरीर छोड़ा इसका मुझे शोक नहीं, परन्तु शोक तो इस बातका है कि उन्होंने जिस आशाके साथ इस संसारको छोड़ा है उन्हें पूर्ण करनेवाला भी कोई है या नहीं इस विषयमें मुझे सन्देह है, मैं आपसे आर्यसमाजी कहलानेवाले मनुष्योंसे इतनीही प्रार्थना करूँगा कि यदि आप स्वामी द्यांनन्दके कार्य्यके हितचिन्तक हैं तो जो मर गये हैं उनके छिए शोक मत करो परन्तु मरनेवालोंके आरम्म किये कार्य्यको हाथमें हो और जो जीते हैं उनके छिए मरना सीसो। जब पंडित लेखरामजीका देहान्तहुआ तब मैं उनके पास ही था, उन्होंने मरते समय केवल इतना ही कहा, " मरनेवालोंको रोनेवाले तो बहुत मिलेंगे, परन्तु यदि एक भी उनके कार्य्य की पूर्ति करनेवाला मिले तो बहुत है। " स्वामी दर्शनानन्दजीने भी अन्तिम समय में कहा " ईश्वरपर विश्वास रक्लो और काम करो। " स्वामी नित्यानन्द्जीने तीन काम विचारे थे, उसमेंसे एकका आरम्भ उन्होंने कर दिया, पर वह अधूरा है, और यदि आप उसे पूरा नहीं करेंगें तो मुम्बई प्रदेशके माथे एक कलंक रहेगा, उनकी दूसरी आशा साधुआश्रम खोछनेकी थी, और एक स्वामींजीका पूर्ण जीवन चरित्र लिखवाना चाहिए। मुझे आशा है कि बम्बईनिवासी इस काममें मेरी सहा-यता करेंगें। "

इसके पश्चात् मिस्टर गिरजाशंकर निर्भय रामने कहा, कि स्वामीजीकी मृत्युसे चारो ओर शोक छा रहा है। उनके अंतिम समयमें उनकी सेवा करनेका अवसर आपको मिला यह अहोमाग्य समझिये। धर्मप्रचारके सम्बन्धमें यदि

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

किसी प्रकारकी अङ्चन पड़ती तो सबकी दृष्टि उन्हीं की ओर जाती थी, अधिक न कहकर में नीचे लिखा प्रस्ताव करता हूँ आप गंभीरता पूर्वक इसे स्वीकार करेंगे ऐसी आशा है।

" इस समाजके मानाधिकारी सभासद् श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजीके नवमी जनवरी शुक्रवारको परलोकगमनके समाचार यह समाज अत्यन्त खेद्से अंकित करती है।

स्वामी नित्यानन्दजीके समान बहुश्रुत, अप्रतिम प्रभावशाली वक्ता, वेद-धर्मके धुरंघर सेवक और सच्चे संन्यासी के, वेद धर्मकी सेवा करते २ अकाल परलोकवाससे सामान्य रीतिसे समस्त भारतवर्षकी समाजोंका विशेष आर्य्य समाजकी संस्थाओं और गुरुकुलोंकी असाधारण और न पूरी होनेवाली हानि हुई है। जिसके लिए यह समाज अपना हार्दिक शोक प्रकट करती है।

बम्बई प्रान्त और विशेष कर बम्बई आर्थ्य समाज पर उनकी विशेष कुपा थी, उनकी जीवन डोर टूट जानेसे मुम्बई तथा प्रान्तीय समाजोंकी अत्यन्त हानि हुई है। जिसके लिए हम हार्दिक शोक प्रकट करते हैं। स्वामी नित्या-नन्दजीके मानमें आजकी समाका नियमित कार्य स्थगित किया जाता है।"

इसके अनन्तर मिस्टर भवानीदास नारायणदास मोतीवाला, मिस्टर मंगलदास इच्छाराम आदिके भाषण होकर शांतिपाठके साथ समा विसर्जित हुई। लाहोरकी शोक समाका अत्यन्त संक्षिप्त विवरण आर्थ्य पत्रिकासे उध्दृत किया जाता है।

Swami Nityanand's death Public meeting,

The public meeting, convened on 10th evening to mourn the irreparable loss, the Arya Samaj in particular and the Hindus in general, have sustained in the untimely death of Swami Nityanand Saraswati, was well attended. The Quadrangle of the Vachhowali Arya Samaj Mandir was quite full and all who attended the mourning meeting quietly took their scats. Both sections of the Arya Samaj were fully represented. The proceedings were opened with a Bhajan depicting the fleeting nature of the universe. Swami Prakashanand then offered a prayer in which he feelingly referred to the untimely death of Swami Nityanand, and exhorted his hearers to submissively bow before the will of God. Resolutions, (1) deploring the loss the Arya Samaj has sustained and recording the invaluable services of the

late swami (2) expressing sympathy with Swami Vishweshwaranand whose life-long companion, friend & coworker the deceased Swami was and (3) directing the proceedings to be communicated to the press were adopted, in silence and in passing the first of the Resolutions the entire audience stood up.

Rai Thakur Dutta, Principal Sain Dass, Professors Devi Dyal, Dewan Chand, Arya Muni, Lalas Durga Das, Ram Ratan, Roshanlal, Shiv Dayal, Kashiram Vaid, Kedarnath Thapar, Ralla Ram, Dilbag Rai, Master Durga Prasada, Mahashaya Satvalekar & pt. Thakur Dutt Vaidya all well known Arya Samajists spoke in eulogistic terms of the noble qualities of the head and heart of the deceased Swami and bore eloquent testimony to his great worth and the irreparable loss the Arya Samaj had sustained by the deplorable death.

## ॥ ओरम् ॥ " गुरुकुछ वृन्दावनमें शोकसभा " शोक! शोक! महाशोक!

वृन्दावनीय गुरुकुलके अध्यापक, संरक्षक तथा ब्रह्मचारियों ने ता० १७ जनवरी सन् १९१४ इ० को श्रीयुत मुँशी नारायणप्रसादजी मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वृन्दावनके समापतित्वमें, श्री स्वामी नित्यामन्यूजी महाराजके असमय मृत्यु हो जानेसे शोक प्रकाशित करनेके छिए सभाकी प्रथम श्रीमान, सभापति-जीने ईश्वरप्रार्थनाके पश्चात्, श्रीस्वामी नित्यानन्दजी सरस्वती महाराजका संक्षिप्त जीवन चरित्र महत्वपूर्ण शब्दोंमें सुनाते हुए प्रकट किया कि आर्य समाजका एक मात्र अद्वितीय, वैदिक कोषके रचयिता, सचे संन्यासीकी असामायिक मृत्युसे आर्यसमाजको वडा भारी धका लगा है; इतने कथनके समाप्त होनेपर ब्रह्मचारी मेघावतने स्वरचित शोकपञ्चविंशी पढकर सुनाई। तत्पञ्चात् गुरुकुल बिद्यालयके मुख्याध्यापक श्रीयुत बाबू रामचन्द्र प्रसाद वर्मा बी. ए. एठ. एठ. वीने, स्वामी-जीकी मृत्यु पर शोकमरे शब्दोंमें उनके महान् गुण वर्णन करते हुए बतलाया कि ऐसे पुरुषोंकी असमय मृत्युमें कोई ऐसा गूढ मेद है जिसे मनुष्य नहीं जान सकता, आज आर्य्यसमाजकी ही नहीं किन्तु देशभरकी एसी हानि हुई है जो पर्ण होनी आति दुस्तर है. स्वामीज़ीने जिस कोषके निर्माणका सङ्खल्प किया था यदि वह पूर्ण हो जाता तो संसारको बडाही ठांभ होता । इतने कथनके अनन्तर दो प्रस्ताव उपस्थित किये जिनका अनुमोदन, ब्रह्मचारियोंद्वारा होकर

#### जीवनचरित्र।

After abjuring parental protection, the then youth Ramdatt travelled via Ahmedabad to Poona, Satara, Nasik and other parts of the S. M. Country and thence proceeded to Benares where he studied for about a dozen years under an ascetic named Gopal Giri a staunch follower of the late sage Dayanand Saraswati. It is not known who administered him the vow of chastity and christened him as Brahmachary Nityanandji, but about 33 years ago he came in contact with his aforesaid learned companion Swami Vishveshvaranandji who was then about 26 years of age and since then these two scholars lived like twin brothers, studying together and unitedly spreading their propaganda of true vedic religion until the recent death of the former wrought their permanent separation.

A unique combination of suavity and urbanity Nityanand had access to many "Savants" of various shades of Aryan philosophy at Benares, the seat of Brahmanical learning and from them he not merely imbibed their doctrines but mastered them thoroughly. This attainment gave him a penetrating insight into the very depth of the Vedic lore and endowed him with sufficient command to discuss and argue in any branch of Logic or Philosophy 'extempore.'

After mastering such wonderfully difficult branches of the Sanskrit literature S. Nityanand started on his lecturing campaign in company with his learned colleague S. Vishveshvaranandji who about ten years ago ordained him a "Sanyashi" (an ascetic) and since then he was invariably addressed as

"Shriman Swami Nityanand Saraswati."

Swami Nityanandji delivered his first maiden speech in Bareilly in the U. P. which established the foundation of his future glory as a great and matchless orator. This was about 30 years ago and since then he travelled with his colleague throughout the length and breadth of India, particularly at all noteworthy places of religious fame, and through the majority of the Native States (with the exception of the Madras Presidency on account of his want of acquaintance with the languages prevailent there) whose rulers were so much impressed with his fluent delivery and sound ethics that they paid him extraor-

dinary honours and occasionally received him with their full royal paraphernalia and even sometimes expressed a desire for his permanent presence for spreading the Vedic religious culture among the ignorant...masses within the jurisdiction of their respective States.

The cosmopolitan doctrines of Swami Nityanand and his powerful crusade against idolatry created him many enemies among the erudite Pandits who for their orthodoxy enjoyed the patronage of several Native Chiefs. So far so, that sometimes the controversial discussions between them lasted for several days and though the anteparty carried a vigorous compaign with the combined efforts of several cleverest "litteatures" Swami Nityanand singlehanded though he acted obviously came out victorious.

In this way Swami Nityanand not only promulgated his creed in various parts of the country but he made his voice heard and felt in the Northern Alpine depths at the foot of the Himalayas where he attracted a large following even among the wild tribes. His domineering personality evoked and commanded admiration from the highest personages to a crowd held down to an illiterate cultivator and chief among the former may safely be mentioned the names of H. H. The Maharaja dhiraj of Shahpura a petty state in Meywar. H. H. the late Maharaja Sir Shivaji rao Holker of Indore, H. H. the late Maharaja of Kishengarh (C.I.) who of course was a devout follower; H. H. the Maharaja Sir Sayajirao of Baroda and the chiefs of various minor and major principalities in India too numerous to be mentioned.

Among the notables of India Swami Nityanand had an extensive circle of friends and admirers primary among them being Raja Munshi Madhavalal of Banares the Hon'ble Pandit Madan Mohan Malaviya and representative men of various creeds such as the late Hon'ble R. B. Gopalrao Hari Deshmukh the late Hon'ble Justice Ranade the late Sheth Laxmidas Khimji and R. B. Vussonji Khimji who one and all loved and respected him for his deep learning and broad hearted philanthropy which he extended to every needy soul without discrimination of caste

or creed. His chief ethics being "Fatherhood of God and Bro-

Independent of the air of distinction and dignity that pervaded every inch of his action Swami Nityanand invariably possessed a kind of assertive influence and thereby he was able to organise various philanthropic missions which are scattered over India and the very fact of his being held in the highest estimation by such astute scholar and diplomat of the loftiest order like the late Dr. B. M. Malbari M. A. who frequently hon'oured Swami Nityanand with his visit at the former's olympic hermitage called "Shantkuti" at Simla W. and sometimes spent a few days in company with this pious ascetic under his roof and this is enough to speak volumes in praise of this

Great and noble social reformer.

Though possessed of versatile accomplishments and many sided virtues Swami Nityanand was free from the very shadow of conceit or ambition and the conspicuous absence of pedantry, bigotry and dogmatism and similar kindred defects, had endeared him to every soul whether young or old he came in contact with and had he wished he would by his eloquence and powerful proficiency in all branches of science and philosophy and by means of a religious revolution have eclipsed all the proceeding "Acharyas" of various sects of doctrines and would with ease, have proclaimed himself an "Archshankar" (i.e., an Arch Lord Paramount of the Hindu spiritual World) but no, here his self sacrifice triumphed and he simply contented himself by doing what lay in his power to redeem people from their religious degeneration and O cay.

Swami Nityanand was loyal to the very marrow of his bone and this sacred doctrine of paramount importance he always infused among his followers whom he also exhorted to keep themselves scrupulously free from the trammels of crafty brahmanism and to work constitutionally their way towards higher goal under the blissful regime of the benign British Government.

Lecturing among the masses was an ingrained hobby with Swami Nityanand and he enjoyed equal command over the English (which of course he partially knew) he would at least have ranked, if not surpassed, with the greatest of the Western orators such as Demosthenes, Burke, Sheridan, Pitt etc. whom he however surely vied with in Hindi and Sanskrit-as equivocally testified to by his innumerable audience scattered all over India.

To immortalize the Vedic literature was his goal of life and he accordingly undertook about 7 years ago with the aidof his inseparable colleague Swami Vishveshvaranandji the compilation of a vedic Lexicon and since this stupendous work required vast funds Swami Nityanand made appeal for it to the crowned heads in India. The appeal was immediately responded to liberally by H. H. the Gaikwar of Baroda and the fruit of his noble gift has appeared in the publication of a Concordance of the four Vedas a favourable review whereof has appeared in a Weekly Edition of the Times of India Consequent to the heavy. tax upon his mental energy Swami Nityanand laboured under indifferent health for the past few years. His Plethoric constitution was subject to fatty degeneration of the heart and many a time he complained of difficulty and pain in his respiratory organs. Despite this disadvantage he continued body and soul devoted to the compilation of the Lexicon which has been 3/5th. completed and the rest was awaiting completion when he was suddenly attacked with acute pneumonia and despite all the best efforts that human skill and medical science could suggest, within the short space of 10 days the frail hand of Tyrant death hurled this glorious life into eternity on the 9th January 1914.

During his illness Swami Nityanand never showed the least mark of pain or struggle within himself though visibly he was subject to the acate tortures of abnormally high respiration. Whenever asked by his medical attendants like Dr.Rao, M. D. and Dr. K. J. Desai B. A. L. M. & S. as to how he felt, his only stereotyped answer was "Shanti hai" i. e. "Peace is reigning in me" and with this word "peace" in his mouth to the last he passed away peaceably into his abode in Eternity at

his cottage at Vila Parla and mournings observed in the various parts of India by a large circle of his friends and admirers as also by his followers who number millions is indicative of warm tribute paid to his holy memory.

To sum up briefly Swami Nityanand was naturally gifted with a wonderfully happy blend of all that is necessary in a saintly Reformer. He was always in his happiest vein while lecturing and therefore was so impressive an orator that he carried the entire audience with him. As a broad minded and of a profoundly philosophical temperament Swami Nityanand borrowed every good syllable from every branch of doctrine. He highly respected and admired occidental philosophers such as Bacon, Carlysle, Spencer, Kant, Mill, etc. whose work he read with the avidity of a student. Swami Nityanand possessed a valuable library and his selections are the prop of the different branches of science and literature which are at his hermitage at Simla.

As a social reformer Swami Nityanand surpassed all his predecessors. His intellectual athletenss has achieved what Raja Ram Mohan Roy and Justice Ranade could not owing to the want of such powerful literary sinews of war at their disposal and there will be no fallacy to presume that it would be difficult to have his equal if not better for at least a century more.

Lastly it would be no exaggeration to say that he was a wonderful prodigy of retentive memory and an embodiment of everything sublime. His utterances were always charming for their inexorable accuracy in arguments and he is honoured as one of the noblest sons of India who died a hero of his fellow country men and as such he not only deserves to be consecrated a real patriot of the highest order.

The completion of the Vedic Lexicon which literally means an authoritative exposition of antiquarian treasures of the Vedic Lore now has fallen to the shoulders of his pre-eminent colleague Swami Vishveshvaranandji who though not less qualified had never indentified himself with his departed colleague either on a pulpit or a platform but had life-long laboured with his noble associate in all his noble undertakings and though his unexpected death at a comparatively early age of 54 has undoubtedly flung Swami Vishweshveranundji into a state of inconceivable disconsolation and despondence yet taking into consideration the universal sympathy expressed in the overwhelming number of letters and wires of condolence that poured on him he will try to overcome his affliction consequent to his personal irreparable loss with a courage befitting an austere ascetic of his calibre and culture and carry through the completion of the sublime work that was never undertaken by the sages of the past on account of its arduous nature and thus secure tranquility to the hovering but pious soul of the deceased worthy for whose eternal rest peace devout prayers of millions have already been offered to the Throne of the Almighty.

By his devout admirer, Harishchandra Toolaji

सरस्वती फरवरी १९१४

# १३—स्वामी नित्यानन्दजीका देहावसान ।

जनवरी शुक्रवारको बम्बर्डके निकट, बिलापारला नामक स्थानमें, आर्थ्य-समाजके सुप्रसिद्ध उपदेशक श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका देहावसान हो गया। स्वामीजी संस्कृतके अच्छे विद्वान् थे। आपकी वक्तता प्रभावशालिनी होती थी। पठनपाठनके सिवा आपका समय लोकोपकारी कार्य्योमें ही व्यतीत हुआ करता था। आप न केवल आर्य्यसमाज ही की सेवा करते थे, किन्तु जहाँ कहीं उन्हें देश-हित करनेका अवसर मिलता उसे वे हाथसे न जाने देते थे। श्रीयुत लक्ष्मणराव नामक एक सज्जन ने, जयाजीप्रतापमें आपका संक्षिप्त चरित इस प्रकार दिया है:—

" आपका जन्म जोधपुर-राज्यान्तर्गत झालोर नामक ग्राममें, संवत् १६१७ में हुआ था। आपका पहला नाम रामदत्त था। आपके पिताका नाम पुरु-षोत्तम तथा माताका कृष्णाबाई था। आप गुजराती श्रीमाली ब्राह्मण थे। आपके सहोदर श्राता गोवर्धनरामजी इस समय बम्बईमें वर्तमान हैं। आपके पिता विकालत करते थे। आप १७ वर्षकी अवस्थामें, विद्याध्ययनके बहाने,. १९३४ में, घरसे निकल पड़े। बहुत दिनोंतक आपका पता भी आपके कुटुम्बियोंको न लगा।

संवत् १९५२ में स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीके आग्रहसे आए एक बार अपने घर गये। उससमय आपके ज्येष्ठ भ्राताने आपको गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेके लिए बहुत जोर दिया, परन्तु आपने किसी तरह इस बातको न स्वीकार किया। उस समय आपकी माता जीवित थीं। उनकी उम्र ७० वर्षके करीब थी। उन्होंने आपकी विद्वत्ता और परोपकार-वृत्ति देस प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। आपने अपनी माताको जीवन-पर्यन्त धनसे सहायता करनेका वचन दिया, जिसे आपने उनके देहान्त तक बराबर पूरा किया।

दूसरी बार घरसे निकल कर आप अहमदाबाद, बम्बई, पूना, सतारा आदि स्थानोंमें घूमते हुए काशी पहुँचे। यहां पर स्वामी दयानन्द सरस्वतीके।शिष्य गोपालागिरी संन्यासी आदिसे, अनुमान १२ वर्ष पर्यन्त, विद्याध्ययन किया। संवत् १९३७ में स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीसे आपकी मेंट हुई। दोनों साथ साथ पढ़ते रहे। इन दोनों महात्माओंका साथ अन्त समयतक अकृत्रिम बना रहा!"

स्वामीजीका सम्बन्ध श्रीमान स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीसे बहुत घनिष्ठ था। इनके साथ ही उन्होंने बहुत कुछ विद्याभ्यास भी किया और आर्य्यसमाजकी सेवा भी प्रायः इन्होंके साथ की। स्वामीजी कई वर्षोंसे एक बृहत वैदिक कोश बनानेमें छगे थे। इस कार्य्यमें महाराजा बढ़ोदाकी सम्मति और सहायता थी। सुनते हैं, उन्होंने इस कामके छिए स्वामीजीको १५ हजार रुपये दिये थे। पर यह अधूराही रह गया। स्वामीजींने आर्य्यसमाजकी २६ वर्ष निरन्तर सेवा की।

स्वामीजीका बनाया हुआ पुरुषार्थ-प्रकाश नामक ग्रन्थ बढ़े महत्त्वका समझा जाता है। सुनते हैं, स्वामीजी कोई एक लाख रुपयेकी स्थावर और जङ्गम सम्पत्ति छोड़ गये हैं। स्वामीजीके उत्तराधिकारी शायद उनके चिर-सहचारी स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी हैं। एक बार, कानपुरमें इस नोटके लेखकको मी स्वामीजीके दर्शनोंका सौंभाग्य प्राप्त हुआ था। उस समयके उनके उत्साह-वर्षक और प्रेमपूर्ण वाक्य कभी न मूलेंगे। आप आसनपर बैठे हुए मोजन भी

करते जाते थे और संस्कृतमें वार्तालाप भी करते जाते थे। सरस्वतीपर स्वामीजीकी बड़ी कृपा थी। सरस्वतीके इसी अङ्क्रमें स्वामीजीका चित्र भी प्रकाशित हुआ था।

आर्य्यभानु-११-१-१४

# स्वामी नित्यानन्दजीका देहान्त।

प्राणप्रिय आर्व्यसमाज तेरे गौरवके लिए, परमात्मन आपकी वेद वाणिके प्रचारके लिए, जिन्होंने अपना तन मन धन अर्पण कर दिया, जो समाजोंके दूसरे स्वामी द्यानन्दजी थे, ऐसा आधार स्तम्म गत शुक्रवार ता. ८-१-१४ को नहीं रहा।

जिसकी अमृतवाणीसे हमने ५ दिन पूर्व लाभ उठाया था, उस मव्य, कर्त-

व्यानिष्ठ व्यक्तिके उपदेशोंका लाम हमें अब कहाँ मिलेगा ?

असंख्य आर्य्य समाजके स्थापक, अनेक गुरुकुलोंके उत्पादक, सैकड़ों विघ-

मिंगोंको आर्य्धर्ममें ठानेवाले, ऐसे आर्यवीरकी संगति अब कहाँ ?

" मेरे आरम्म किये हुए वैदिक कोषको पूर्ण किया जावे " यही उनकी अन्तिम इच्छा थी। उनका प्रण था कि " प्राण जाँय तो जाँय वेदाज्ञाका पालन हो। "

इसीके अनुसार आपने अपने अन्तिम संस्कारकी आज्ञा दी। उनका छक्ष्य यही था कि वेदोंकी आज्ञा पालन करनेवाले धर्मसेवकोंकी वृद्धि हो।

सत्यही स्वामीजी अपने नामके अनुसार नित्य आनन्दमें ही रहते। अन्तिप्र आर्यसमाजकी उन्होंने ''आनन्द '' नामक ग्राममें स्थापित किया, और फिर ब्रह्मानन्द प्राप्तिके लिए इस लोकसे यात्रा की।

स्वामीजी आप जाइये इस आर्यसमाजकी तो आप अन्त पर्यन्त सेवा करते रहे है।

परमातमा आपको शान्ति दें और आपके स्थानकी पूर्तिके छिए सवाये द्या-नन्द और नित्यानन्द उत्पन्न हो अनन्य भावसे यही प्रार्थना करते हुए हम इस दुःसमें शान्ति प्राप्तका उद्योग करते हैं।

खेडा वर्तमान १४-१-१४

# भारतभूषण स्वामी नित्यानन्दजी महाराजका स्वर्गारोहण ।

हा ईश्वर, हा दैव, तेरे दरबारमें साधु पुरुषोंकी अत्यन्त आवश्यकता मालूम होती है। जिसके प्रतापसे आज हम क्या सुन रहे हैं ? क्या जाना ? वह यह है कि बम्बईके समीप विलापारलामें ता. ८—१—१४ वृहस्पितवारको अर्ध-रात्रि पीछे आर्यावर्तकी आर्यसमाजोंके दृढ स्तम्मरूप, आर्य समाजके बम्बई प्रदेशका अग्रेसर महानुभाव श्रीमान स्वामी नित्यानन्दजी महाराजका देहान्त हो गया, मरुच परिषद्में अपने वेदान्त विषयक व्याख्यानसे आपने श्राताओंको आनन्दसे पूर दिया था "आनन्द" जैसे कट्टर सनातनी स्थानमें समाज स्थापित कर वहीं पर अस्वस्थ होनेसे आप विलापारला चले गये थे। वहां आपका स्वास्थ्य विशेष बिगड गया और अन्तमें उन्होंने आर्यसमाज और आर्य पुरुषोंका उत्साह मंग कर उन्हें शोकसागरमें निमग्न किया. सहयोगी आर्यप्रकाश और आर्य समाओंके साथ हमारी हार्दिक सहानुमूति है इत्यादि, नासिक गुरुकुलकी रिपो-र्टका प्रथम पृष्ट भी स्वामीजीके वियोग विलापसे पूर्ण प्रकाशित हुआ, और बम्बई आर्थ समाजमें स्वामीजी कि निधन तिथिपर प्रतिवर्ष एक असाधारण अधिवेशन किया जाता है।

# सप्तम आर्यधर्म परिषदमें स्वागत कमिटीके प्रमुख श्री विश्वेश्वरानंद इन्दिरानंद पंडित बी. ए. एल. एल. बी के स्वामी नित्यानन्द संबंधी उद्गार ।

" परन्तु महाश्यगण ! इस आनंदके समयमें केवल एक वस्तुही ऐसी है कि जो इस आनन्दको क्षणभरके लिये विस्मृत कराके हमारे हृदयसे शोकके निःश्वास निकलवाती है और आनंदसे प्रफुल्लित चहरेको ग्लानिकी परिछाईसे कलुषित करती है । इस भव्य सम्मेलनमें इन सुप्रसिद्ध वक्ताओं तथा पंडितोंकी पंक्तिमें कहां है वह दिब्य मूर्ति कि जिसके दर्शनसे उपाधि- जन्य ग्लानि दूर होके आनंद और शान्ति होती थी जिसके व्याख्यानसे संत्य ज्ञानके श्रेष्ठ संस्कार सर्वत्र स्फुरते थे तथा जिसके उपदेशसे सत्यके जिज्ञासुओंको सहजमें सत्य वस्तुकी प्राप्ति होती थी गुजरातकी आर्य समाजोंके पालक और पोषक और इन परिषदोंकी हलचलके नेता परमपूज्य स्वा. नित्या-नंदजीको इस परिषद्में सत्कार करनेका सौमाग्य हमको प्राप्त न हुआ । मुझे विश्वास है कि उनका आरोग्य यदि अच्छा न होता वा वह कई कोस दूर होते वा अन्य चाहें उतनी उपाधिमें भी ग्रस्त होते तो भी हमारे अल्प स्वागतको स्वीकार कर अपनी विद्या धर्मपरायणता और उच्चाशय का हमको अमूल्य लाम देनेमें वे कभी पीछा न करते। उनके प्रभावोत्पादक विशालज्ञान विस्तृत दृष्टि और निर्मल उपदेशके त्रुटिकी पूर्ति कमी नहीं होगी । उनका अवसान स्वकर्भपरायण कर्मवीरके योग्य था । आनंदमें आर्य समाजकी स्थापना करके अपने देहके रक्षणकी चिंता न रसके देहकष्ट उठा गावोंमें प्रचारके छिये जाते हुए उनका मृत्यु हुआ उनके मृत देहपर आर्य समाजोंने तथा सज्जनोंने आंसू बहाये । आशा है कि उनके योग्य स्मारकका बंदोबस्त होगा। परन्तु हम जानते हैं कि जातस्य हि धुवो मृत्यः और इससे उनके स्थूछ शारीरके अभावसे शोकग्रस्त हो कर्तव्य विमुख होनेकी अपेक्षा उनके सूक्ष्म स्वरूपका ध्यान कर अपना कार्य परिपूर्ण करनेके लिये अधिक उद्यत रहनेकी जरूरत है।

### ॥ ओ३म्॥

# स्वामी श्री नित्यानन्दजी सरस्वतिके ग्रन्थ और उन पर विद्वानोंकी सम्मतियाँ।

न्यायमृति रानंड महोद्यने श्रीमान् स्वामीजी महाराजको अपने परिचय पत्रमें " Gifhed preacher " की उपाधि दी थी, यह सन् १८९४ से पूर्व की बात है, उस समय तक स्वामीजीने किसी ग्रन्थकी रचना नहीं की थी, पीछे जिस प्रकार पुरुषार्थप्रकाश वेदोंकी शब्दसूची और वैदिक कोषके सम्पा-दनका कार्य्य आरम्म किया गया उन सबका वर्णन इस पुस्तकके पूर्व पृष्ठोंमें आचुका है।

स्वामां जीके उपदेशों से जो लाम भारतवर्षने उठाया वह चिरस्थायी. रहेगा ऐसा कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं परन्तु जो उपदेश उन्होंने पुरुषार्थ प्रकाश में लेख बद्ध कर दिये हैं उनसे मानी सन्तान भी लाम उठावेगी। यह बन्थ किस कोटिका है इसका उछेख तो श्रीमान मास्टर आत्मारामजीने अपनी भूमिकामें किया ही है यहां हम केवल एक सम्मति उद्भृत करते हैं जो एक कट्टर सनातनी पत्र ने दी थी, वह इस प्रकार है।

श्री वेंकटेश्वर समाचार।

# पुरुषार्थप्रकाश।

आर्यसमाजके प्रसिद्ध उपदेशक स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी और ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने श्रीमान्द शाहपुराधीशकी प्रसन्नताके छिए इस पुस्तककी हिन्दी माषामें रचना की है। इसमें ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम नामक दो माग हैं। दोनों मागोंमें अनेक आवश्यक र विषयोंका आर्यसमाजके सिद्धान्तोंसे प्रतिपादन किया गया है। पुस्तक आर्यसमाजियों के बहुत काम की है। इसमें अनेक वाते ऐसी छिसी गई हैं जो सनातनधर्मके प्रतिकूठ हैं; परंतु इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है कि जिस समाजके अनुयायियोंके छिए यह छिसी गई है वह इससे बहुत लाम उठा सकता है। सनातन धर्मवाछोंके जो कुछ सिद्धांत हैं वे धर्मशास्त्रोंमें मली प्रकार छिसे हुए हैं; परंतु हम जहांतक जानते हैं सर्वसाधारणके छिए उनके अनुसार एक ऐसी पुस्तककी आवश्यकता है जिसमें चारों वणों और चारों आश्रमोंका कर्तव्य, धर्म, वर्तमान स्थिति और मविष्यत् में उनके सुधारके उपाय छिसे हों। हमें आशा है कि ऐसी पुस्तक बनाकर सनातन धर्मावलम्बी विद्वान इस ब्रिटिकी पूर्ति करेंगे। ३३२ पृष्ठकी पोथी का मूल्य १॥) है। अजमेरके आर्यसमाजमें मिलती है।

सर्वसाधारण और विद्वत्समुदाय स्वामीजीके प्रस्तावित वैदिक कोषकी रच-नाको अत्यन्त परिश्रमसाध्य और वैदिकधर्मके ऊहापोह करनेके निमित्त युगान्तर उपस्थित करनेका साधन स्वीकार कर चुके हैं इस सम्बन्धमें भारत और अमरीकातकके समाचारपत्रोंमें बढ़ी चर्चा होरही है, कोषके पूर्वभाग शब्दमूचीके विषयमें ही इतनी समालोचनाएँ निकली है कि उन सबका उल्लेस करनेमें हम असमर्थ है तथापि पाठकोंकी सूचनाके लिये कुछ अवतरण यहां दिये जाते हैं।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

न्यूयार्कसं प्रकाशित २३ फरवरी १९११ के नेशन नामक साप्ताहिक पत्रके अङ्कमें, Vernacular literature in India नामक छेलमें श्रीमान सन्त निहालसिंहजी वैदिक शब्द सूचीके विषयमें इस प्रकार छिलते हैं।

My attention has been called to a splendid concordance of the Vedas recently compiled by Swamis Nityanand and Vishweshwaranand and published under the patronage of the Gaikawad of Baroda which is so well done and printed that it might be the work of an Occidental Savant.

माईसोर राज्यकी प्रतिष्ठित साध्वी नामक पत्रिकाके १ जून १९०९ के अङ्क्रमें इस प्रकार लिसा गया था।

#### A VEDIC DICTIONARY.

The Sadhvi 1- June 1909.

We have published in another column the Prospectus which shows the proposed compilation of a Vedic Dictionary. Our readers know who the organisers of this movement are. are no other than Swamis Nityananda and Visweshwarananda who came to Mysore in 1894 and delivered a course of lectures on practical Vedanta in the Rangacharlu Memorial Hall. The lectures were so popular that His Highness the late Maharaja sent for the Swamis and expressed a desire to hear them. Swami Nityananda delivered two lectures to an audience presided over by His Highness the Maharaja on the "Duties of Kings" and His Highness appreciated lectures so much that he wrote to the Swami and asked what present would be most acceptable to him. The Swami wrote back in reply to say that he was a Sanyasi, that he would accept no present from anybody unless it was unforbidden food and drink and some clothing. He thanked His Highness for the offer of a present, and he wrote back to say that if His Highness carried out a thousandth part of the advice given by the holy Rishis of yore, advice that he had the honor of giving to His Highness, he would be more than completely rewarded. It is these Swamis that have undertaken the compilation of the Vedic Dictionary. It may be asked what the use of such a Dictionary is, why the Swamis should undertake it, and how India would benefit thereby. The

Swamis hold that religion is the keystone of the existence, rise and fall of all nations. They are of opinion that the Vedas teach a universal religion, a religion that establishes the fatherhood of God and Brotherhood of Man. They are of opinion that Vedic texts have been misinterpreted by different commentators and that the followers of what was intended to be one Divine religion are driven into many antagonistic religious camps. They hold that if a Vedic Dictionary is compiled and the meanings of Vedic terms be settled, a time will come when people will forget the hostile conventions of caste, colour and creed based upon the questionable encrustations upon the Vedas and the Shastras, and that it would pave the way for the dawn of an era in which there will be only two religious entities, viz., Good and bad, Just and Unjust, Virtue and Vice, Merit and Sin, Heaven rnd Hell, God and Satan and nothing else. It is for the attainment of a golden age that they are striving. The work that they have taken in hand costs Rs. 50,000 in all. His Highness the Maharaja, the Gaekwar of Baroda, has contributed Rs. 15, 000 towards the undertaking. They mean to approach the Rulers of other Native States, princes, Zemindars and others to help the movement. They have engaged the services of some Pandits in Mysore for the purpose. We have no doubt that the amount required will be contributed before long and the work will become an accomplished fact. If the whole sum is subscribed for and paid, they mean to make a present of the Dictionaries to all important Institutions in India and to such of the Pandits and others as can use them to advantage. We sincerely hope that the Swamis' efforts in this direction will meet with the success that they deserve and we further hope that all Princes, Zemindars and wealthy men animated by a spirit of universal brotherhood will generously help the movement.

#### श्रीस्वामी नित्यानन्द्जीका-

#### COMPLETE ALPHABETICAL INDEXES OF ALL THE WORDS IN THE RIGVEDA, SAMAVEDA, YAJURVEDA AND ATHARVAVEDA.

Prepared and published by Swamis Vishwesvaranand and Nityanand, Bombay. 4 Vols.

"Hindu religion, the compilers of this volumes believe, is just now in a bad way, and unless the Hindus get "correct ideas of the original Vedic Religion, "there will, they think, be no regeneration for them. "A critical, intelligent and systematic study of their scriptures" is, therefore, to them a necessity. As a help towards such study the Swamis have formulated a very ambitious scheme of work dealing with the interpretation of the Vedas. These, they hope, will be useful not only to the Hindus, but also to non-Hindu antiquarians and philologists, who zealously study the Vedas at present. The volumes before us form the mechanical part of the scheme. Their practical usefulness is, however, not to be underestimated because the nature of the work that goes towards the making of such compilations is mechanical. A close comparison of passages in which the same word occurs is one of the principal foundations on which correct Vedic interpretation is based. Such indexes, as those before us, when well done are, therefore of the utmost value for a study of the Vedas. The present volumes are in that respect very satisfactory. ting is clean and clear. We have tested the volumes in several places and found the references to be correctly and accurately given. Correctness and accuracy are such rare things. in Indian publications that both the compilers and the printers are to be congratulated on the production of these indexes. . They are cheap and, therefore, within the means of a wider public than other similar indexes already published. The mention of these latter reminds us that the Swamis make no reference to them whatever in either their English or their Saskrit preface. One would think that the present Indexes were the first of their kind.

There are one or two shortcomings, we should like to notice which detract some what from the usefulness of these volumes.

The Sanskrit preface, which explains the system adopted in giving the references should have been given in each of the four volumes and not only in that of the Index to the Rigveda. In the case of the Atharvaveda there: is some divergence in the numbering of the divisions in the different editions and the edition followed in the Index should have been specified "Sirshna." for instance, occurs in 11,3,32 in the edition by Roth and Whitney and in 11,4.1 in that by Pandit. The reference in the present Index agrees with the latter. So in regard to the Index to the Samaveda, it is stated that the subdivisions of the two or three main divisions (called 'ardhas'), of which each 'prapathaka' or (the ten divisions of a 'prapathaka' or lesson) consists, are in some editions numbered continuously for the whole 'prapathaka' in others separately for each 'ardha.' The present Index gives the number of the subdivisions in accordance with the latter, but does not specify the number of the 'ardha.' A direction only is given that if the reference is not found in the first 'ardha' it should be looked up in the second, and if not found there even, in the third, which is obviously a very inconvenient procedure. It would have been much more convenient, if the numbering of the other aditions has been followed.

Why the Index to the Rigveda is called Vol. I on the title page is not quite clear.

The principal task undertaken by the compilers, to which these volumes are a mere prelude, yet remains to be done. It is that of giving the etymological and grammatical construction of the words, their "grammatical" meanings, their meanings in the Veda, and the meanings assigned to them in the Veda by different European, Indian and other scholars and by the different sects; of comparing the various interpretation and of pointing out, wherever necessary, their religious, social, moral and physical applications and aspects. This is a vast and costly undertaking. If properly carried out, the work would be simply invaluable. That is, however, to be seen. The Swamis hope to finish the work in eight years "with the help of a competent and adequate staff of pandits, copyists, etc."

#### Two Sadhus who are doing good work.

The Sadhu, as Sadhus go nowadays, typicies in himself the waste of national energy. The old behests which required the Sannyasin to devote his life to the uplift of people at large are obeyed by few who go under that sacred name. In fact, today one finds that the average Sadhu is no more and no less than a man who does not want to work for his living; but has made up his mind to feed and fatten on the labour of others. This is the height of demoralization and it often expresses itself in a so called "Saint" actually playing the role of "Satan" and lowering the tone of the community in which he lives.

However, we thank our stars that there are still some Sadhus left amongst us who are real Sadhus, and are working for the uplift of the people and thus ensuring salvation for themselves as well as for those they help. To this category belong Swamis Vishveshvaranand and Nityanand who are giving up their entire time and energies to make it possible for the present and coming generations of Indians to take the fullest advantage of their heritage of ages, by compiling, strictly on scientific lines, a concordance of the Vedas and a dictionary of Vedic Literature.

The first work has already been completed and now is available from the Swamis, who live at Shant kuti, Simla. Although it consists of four volumes, each one of which is neatly printed on good paper, the entire set is sold for Rs. 10-0-0. When one compares this with the Rs. 36 demanded by the German firm which has published Max Muller's Concordance of the Rig Veda alone, one realizes the cheapness of the work. And without presuming to hurt the dignity of the Western scholar, we may say that the compilation made by our Swamis is in no way inferior to that of the Occidental savant.

The dictionary of the Vedas and Vedic literature is now being pushed ahead. In it the Sannyasins are aiming.—

#### जीवनचरित्र।

\$38

(a) To arrange all the words used in the Vedas in alphabetical order and give their etymological and grammatical construction.

(b) To give the meanings attached to these words grammatically, in easy Sanskrit, and explain

them with quotations wherever possible.

(c) To give the meanings of these words as found in Vedic literature and in books of a similar character.

(d) To give the meanings assigned to Vedic words by European, Indian and other scholars.

(e) To notice the interpretations given by the different sects.

(f) To state meanings according to the terminology applicable to the Vedas, and to compare the various interpretations, basing arguments on catholic and liberal principles and on upnishads and Brahamans.

(9) Wherever necessary to point out the religious, social, moral and physical application and aspects

of words.

Such a work no doubt will be very valuable and we commend its preparation to the public as a cause worthy of encouragement and support.

We may add that the completion of the Con-cordance of the Vedas is due to the generosity of that enlightened Prince, The Gaikwar of Baroda, who stood the cost of preparation and printing-the swamis of course, charging nothing for their services.

He has also donated Rs. 15,000 toward the compilation of the Vedic Dictionary now being pushed ahead. However, this work will require much more money than the Gaikavar's allowance. Therefore the Maharaja has directed his Private Secretary to send the following letter to Swamis Visheslwaranand and Nityanand.

"His Highness has considered your letter with regard to the Vedic kosh. He thinks he can not undertake to spend more than Rs. 15,000 out of Rs. 48,000 required, and he suggests that the remainder may be secured by application to other Princes and Zemindars. The Maharajas of Kashmere and

## श्रीस्वामी नित्यानन्वजीका-

238

Mysore would no doubt contribute liberally if appealed to and there are many wealthy and educated land holders in Bengal, such as the Maharaja of Durbhanga who might help. Their orthodoxy would, His Highness believes, be no bar to sympathy, as your kosh is to be edited in a catholic spirit and give all shades and schools of Opinion. When you have secured subscriptions amounting to the required Rs. 33,000, His Highness would complete the sum with Rs. 15,000, or if this can not be done, he would contribute a proportionate monthly sum out of the Rs. 500 required, (i.e., related to 500 as Rs. 15,000 to Rs. 48,000) if you can secure the rest as monthly subscriptions from other Princes and Zemindars. Highness is laying question before a Committee of Officers and Scholars in Baroda and his final order will be given subject to their advice and suggestions. This letter is meant only to throw out prelimary suggestions and clear the ground a little, so that it has not been thought necessary to deal with all the points in your letter. His Highness further suggests that the letter you have sent to him may, with the necessary modifications, be circulated to different princes, landholders, and men of wealth as an appeal.

"His Highness would like the work to be done under his patronage, but if there should prove to be any difficulty in the matter, he would not press his wish, as he cares more about the work itself than about the name.

"If His Highness can be of any service in this work of national importance, he will always be glad to assist."

# Opinions of several Scholars of Sanskrit & English.

CALCUTTA, 21st Sept. 1916.

I have for many years used the alphabetical Index to the Vedas prepared by Swami Vishweshwaranand and Swami Nityanand and have learnt to appreciate its value as an indispensable aid to Vedic studies. The works may rightly be

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

regarded as a monument of accuracy and scholarly labour, and should find a place in the library of every scholar interested in the progress of Vedic studies. I venture to express the hope that the Swamiji will continue his labours in the same field and will meet with encouragement and sppreciation from all enlightened lovers of Sanskrit learning.

(Sd.) ASHUTOSH MOOKERJEE KNIGHT, c.s.i., M.A., D.L., Sc., Ph. D.,

F.R.A.S., F.R.S.E.,

Saraswati, Shastra-Vachaspati, and Ex-Vice-Chancellor, Calcutta University.

Swami Vishweshwaranand and Swami Nityanand of the Arya Samaj have done to Students of our Vedic literature a service of incalculable value by publishing a complete Alphabetical Index to the four Vedas. Each Veda has a volume to itself, the Rig-Veda alone taking up nearly 500 pages of three columns each. A note in Sanskrit gives a guide to the use of the index, explaining the significance of the various types and stops. The work has been executed by the Nirnayasagara Preas of Bombay with the neatness and finish for which it has acquired a name.

The industry and conscientious thoroughness with which the Swamis have performed their great task are deserving of great praise. The value of the Index to scholars has been testified to by men of eminence in the ancient learning of India, and it will be impertinence on my part to put my testimony beside theirs. But high class work compels admiration, I take the liberty of commending the book to the patronage of the various Darbars and wealthy Zamindars whose pride it has been throughout the ages to honour and assist those that are engaged in learning, teaching and writing books of merit. Every library that pays attention to Sanskrit should have a copy of this Index.

The Swamis projected a greater work by far than this Index, which it is now left to the survivor of them to execute alone. It is no less than a Vedic Encyclopaedia, giving under each word its etymology and grammar, various meanings with

३०

quotations from the famous work of different schools, and its application, wherever necessary, from a social and religious standpoint. Scholarship and loving and reverant industry the Swami can gather together but the great sum required for the Publication is beyond the resources of the ordinary men; and wealthy Indians who love Sanskrit can not find better objects on which to bestow their patronage than the bold enterprise on which Swami Vishweshwaranand has, embarked.

(Sd.) V. S SRINIVASA, SHASTRI, B.A., L.L.B.
SHANTKUTI Servants of India,
Simla 7th Ocother 1916. Society.

and Hond'le member to the Viceroy's Council. Office of the Principal, Sanskrit College.

CALOUTTA: 20th September 1916.

I have run my eye over the four volumes of Alphabetical ludex to the four vedas prepared by Swami Vishweshwaranand and Swami Nityananda. The value of such an idea can not be overrated in the present day, when the ancient literature of India, especially on its historical and linguistic side is rousing the keenest interest among the savants of the civilized world. The volumes are a lasting monument to the industry and scholarship of the authors, and they will, I hope, prove the stepping stone to the yet higher work the authors have in view. By a strange fatality one of the gifted authors has been carried off by the hand of Death. It behaves all persons interested in the cause of Sanskrit learning to assist in the fulfilment of what appears to me to be an undertaking of monumental importance.

(Sd) SATIS CHANDRA VIDYABHUSAN, MAHAMAHO PADHYA, M. A. Ph. D.

> Principal, Sanskrit College. CALCUTTA.

I have looked ever the Index volumes of the Vedic Dictionary being prepared by Swamis Vishwesharanda and Nityanand. These volumes are indispensable to Vedic scholars. The indices are accurate. The Dictionary when ready will be a unique book for India.

(Sd.) RAMAUTAR SHARMA M. A.

VEYAKARNA ACHARYA, SAHITYA ACHARYA Professor of Sanskrit, Patna College.

> NARIKELDAYA, CALCUTTA. 25th September 1916.

My DEAR DR. MUKERJI,

Please convey to Swami Vishwesharanand my best thanks for his kind present of his Vedic Index which you handed to me the other day.

I have glanced over portions of the work. It purports to be a complete Alphabetical Index of all the words in the four Vedas. The work is in four volumes, each relating to one Veda and the four volumes cover 980 pages of closely printed matter in three columns in each page. This in work of immense labour and judging from the few instances on which I have verified the references, the work appears to have been performed with much care.

This Index will be of great use to students of Vedic literature. It is intended, as I gather from the Preface to be the first part of a comprehensive Vedic Dictionary, giving the meanings of all the words used in the Vedas, according to different schools of interpretation, illustrated by quotations. Swami Vishweshwaranand is entitled to encouragement and support from every one interested in Sanskrit learning as well for his projected great work, as for the portion of it which he has already finished.

Yours sincerely,

(Sd.) GOOROODAS BANERJEE,

K.C.M.A., D.L. PH.D.,

Ex-vice Chancellor, Calcutta University.

DARBHANGA HOUSE,

SINLA: 9th October 1916.

The alphebetical index of all the words in the four Vedas compiled by Swami Visheshwaranand and his late lamented brother Swami Nityanand is sure to be of great use to Vedic Students as a book of useful reference. It brings together in four volumes information about every word in the Vedas with great accuracy and enables one to see at a glance where any given word is to be found in the Vedas. The get up and the arrangements leave nothing to be desired.

The importance of a critical study of the Vedas to the students of Indian History, Philosophy and religion is self evident, and any work that makes the study easier is to be welcomed. A glance at the index showing the amount of labour study and research brought to bear on the subject, and the gratitude of every cultured Indian is due to the authors.

I surely hope that the Volumes before me are only the first of a series of works which would advance the better study and affection of the Vedas, especially as the index shows how fitted Swami Vishweshwaranand is for the task.

(Sd) C. V. KUMARSWAMI, SHASTRY, Judge High Court, Madras.

The Hindustan Review has the following in its May number:—

"We are glad to learn that under the patronage of His Highness the Maharaja Gaekwar, Swamis Nityanand and Visheshwarananda, who recently printed in four volumes an Index to the Vedas, are preparing a scientific dictionary of the four Vedas and all Vedic literature, which promises to be a work of great importance. The Swamis are aiming to prepare a lexicon in which all words current in the Vedic times are alphabetically arranged, their etymology and grammatical construction explained, their various meanings, with passages in which they are used, are given and authorities, both foreign and Indian, cited for various interpretations. As is easy to see the book will be a valuable addition to Hindu sacred literature,

and we anxiously await its issuance from the press, in a few months' time. The public has cordially endorsed the Index sent out by the Swamis from their home at Shant Kuti, Simla, which despite the fact that it has been declared by scholars to be equal to anything that has come from the pen of any Western savant, is sold for Rs. 10 for the entire set. We hope that those interested in the ancient lore will patronise the new venture."

# Alphabetical Index of the Four Vedas, by Swami Vishreshvaranand and Swami Nityanand.

It is the undeniable title of the Arya Samaj to honour and gratitude from the whole of Hindudom that its great Founder Swami Dayanand Sarasvati and subsequent workers guided by his inspiration have rescued the Vedas and Vedic literature from the fatal neglect into which they had fallen in India. Since the days of Swami Dayanand, a great volume of editions, comments, translations, expositions in Sansskrit and in Hindi has been issued in a steady stream by the leaders and the learned men of the Samaj from Ajmere, Lahore, Kangri and other places.

One of the most valuable of these publications is the Alphabetical Index of all the words in the four Vedas, which has been compiled and published by Swami Vishveshvaranand and his brother the late Swami Nityanand, whose early passing away has been a source of great grief to his brother and his many friends, who had founded hopes of much good work to come upon his great learning in Sanskrit and his scholarly habits. This work may indeed be said not only to be one of the most valuable of such publications, but, in a sense, to be the most valuable, from the standpoint of the scholar and student as such; because while there may be disputes, as regards the merits and accuracy of translations and expositions, between, exponents wedded to different views, no such contests are possible with regard to the value of a work of reference, pure and simple, such as this is. Its usefulnss to all students of the Vedas whatever their caste or creed or race:or religion, is undeniable and perennial. One volume is devoted to each Veda.

It would no doubt have been better from the consulter's standpoint if all the four volumes had been thrown into one, and the places of occurrence, in each of the Vedas, of each word, shown in the same place in the Index. As it is, the consulter has to look into each of the four volumes separately, for each word that he wants to make sure of. But we have to be grateful for what we have got when we remember the vast amount of labour involved, and not to grumble that we have not received more.

The four volumes together comprise about 1000 large super royal octavo-pages of clear, close print and good paper (the place of printing, the Nirnaya-Sagrra Press of Bombay, being by itself a guarantee of good work). The Rig Veda volume occupies about half the bulk. The price is extraordinarily low, viz., Rs. 10/-only, for the set of four volumes. In fact it is something like printing-cost-price.

When we rememeber that there is no other similar work in the field, that its utility is constant, and that the price would have been four or five times as much if it had been compiled and publised in the West, we can only be surprised that the first edition, of 1,000 copies, has not been long exhausted. The kind patronage and financial help of H. H. the Maharaja of Baroda, always a liberal helper in the spread of knowledge, has enabled the Swamis to make a present of the work to the public at cost-price, giving their own labour free, as is the traditional custom of the true Indian Sadhus.

The present writer has owned a copy of the work for some years, and found it of great help in study, and the opinions of established repute, viz., Mahamahopadhyaya Pandit Adityaram Bhattacharya, M. A., and Mahamahopadhyaya Pandit Ganganath Jha M. A., D. Litt., are also reproduced below, in the hope of arresting the attention of the public and securing a greater demand and circulation for this most useful work of reference, for its own sake, as well as for the further purpose of thereby helping on the second portion of the project of the Swamis, viz., an encyclopædic dictionary of all these Vedic.

## जीवनचरित्र ।

239

Words, giving the various meanings assigned to them by the different interpreters, and illustrative quotations as well.

The work can be had direct from Swami Vishveshvaranand, Shantikuti, Simla, or any of the following agents:—

(1) Arya Samaj Book Department, Girgaum, Bombay.

- (2) Jyeshtharam Mukuudji, Book-sellers, Kalbadevi Road Bombay.
- (3) Paniui Office, Bahadurganj, Allahabad.

BHAGAVAN DAS.

While at Simla I have found my abode under the roof of Swami Vishveshvarananda's Shanti Kuti. There my host has shown to me "A Complete Alphabetical Index of all the words" in the four Vedas. Each Veda has a separate volume assigned to it. All these four big volumes contain nearly one thousand pages, each page having three columns of closely printed matter. These four large volumes bear evidence of the labour and enterprise of their two compilers, mine host and his late lamented brother Swami Nityanand.

These very useful volumes of index were brought out as precursors of a comprehensive Vedic dictionary, whose scope may be understood from the following extract from the preface of the Rig-Veda Index.

- (a) To arrange all the words used in the Vedas in an alphabetical order and to give their etymological and grammatical construction.
- (b) To give the meaning attached to these words grammatically, in easy Sanskrit, and explain them with quotations wherever possible.
- (c) To give the meaning of these words as found in Vedic, literature and in books of a similar character.
  - (d) To give the meaning assigned to vedic words by European, Indian and other scholars.
- (c) To notice the interpretations given by the different sects.

### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

220

(f) To state meanings according to the terminology applicable to the Vedas and to compare the various interpretations based on arguments, on catholic and liberal principles, and on Upanishads and Brahmans.

(g) Wherever necessary to point out the religious, social, moral and physical applications and aspects of words."

A grand scheme it was that was started, and the realisation of it would have supplied the students of the Vedas with a great guide. But man proposes—and it is not in his power to dispose. Only the volumes of the Index have been completed. And the rest is in the womb of the future. The right hand co-worker of Swami Vishveshvaranand has been snatched away by the hand of Death, and the bereaved survivor has not found encouragement enough to proceed in the great work that was planned. Such is the fate of many an Indian enterprise. It is a national loss—this failure of the realisation of this great undertaking.

The public-spirited and enterprising compiler deserves patronage. These laboriously prepared private volumes of the Index deserve place in all private and public Libraries.

ADITYARAM BHATTACHARYA.

I have looked over the four volumes of the Index to the four Vedas, prepared by Swami Vishveshvaranand and Swami Nityanand. These volumes represent the preliminary stage of a greater undertaking, the preparation of a regular Vedic Encyclopædia, wherein every word contained in the Vedas will be explained, having its etymology traced in accordance with such authoritative texts as those of the Nirukta and other similar works. In fact the work that has been designed appears to have a very much more extensive scope than that of Professor Macdonnell's "Index of Vedic names."

The importance of such a work cannot be over-estimated, especially in view of the interest that has been aroused throughout the world of scholarship in the ancient literature of the East. To scholars of Samskrit this work of immense

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

importance. Even with the assistance of Sayana, several Vedic hymns still remain un-understood, and in some places actually misunderstood, and in more than one place, even Sayana turns out to be but a doubtful guide. Much of this haze surrounding the Vedic hymns would be clarified if the work herein contemplated were completed and made available to scholars.

The enterprising compiler is going on with his work, and will in time bring it to a successful completion. But the publication of an encyclopædic work like this is entirely beyond the powers of an Indian scholar. In fact, no new work of this kind can be made available to the public without special patronage. I fully hope and trust that people interested in honest and serious scholarship will extend to it all the patronage that they can, and will thus help the cause of sound scholarship. As to the soundness of the lines on which the work is being carried on, ample assurance is afforded by the four volumes of Index that have already been published. These suffice to show that they, even as they are, deserve to find a place in every library Vedic-school, college or publicwhere they may be some consulted with advantage by every earnest student than of Samskrit. Patronage extended to these volumes will, I anderstand, go a great way forward towards the completion of the subsequent volumes that are in the course of preparation.

GANGA NATH JHA,

Professor of Samskrit, Muir Central College,

Allahabad.

#### Concordance of the Vedas.

Swami Vishweshweranand and his lamented brother and co-worker Swami Nityanand have laid the world of Vedic scholarship under a deep debt of gratitude by their laborious compilation of a concordance of all the words to be found in the four Vedas: the Rig, Yaju, Sama and Atharva, which form

38-38

the most ancient and the most sacred books of Hindu religion. The work which was commenced more than a decade ago under the distinguished patronage of H. H. the Gaekwar, has but been partly completed, one of the contributory causes of the length of time being the untimely death of Swami Nityanand and the consequent devolving of the whole labour on Swami Vishweshwaranand. Upto now the Swami has been able to publish four volumes of alphabetical index of all words in the four Vedas, one volume for each Veda. An index of this kind which at a glance tells all the places in which even the most obscure word in each Veda is to be found, will no doubt prove most useful to all Vedic students. Vedic etymology being of a very archaic nature students have always to depend on the context to find out the exact meaning of each word. For instance the word "go" in Sanskrit, which ordinarily means a "cow", happens to be used in more than half a dozen senses in different places in the Rig Veda. The context, therefore, is almost everything in the Veda. A concordance, in these circumstances, such as the Swamis have planned out, must be quite an essential thing for all Vedic scholars. Profs. Keith and Macdonnell's two volumes of Vedic Index published a few years back have, no doubt, their use, but they are incomplete and take note of only some prominent words occurring in the Vedas and not all of them as the Index of the Swami's does. In addition to the alphabetical index so far issued, the Swam; proposes to publish further volumes of the Concordance, giving the etymological and grammatical construction of each word, the different meanings of each word in different contexts, and the meanings assigned to these words by Western and Indian scholars and by different sects of Hinduism. A concordance of this kind, no doubt involves work of the most laborious type combined with great precision and scholarship but the Swami by his learning and energy has proved himself to be fully compe\_ tent to undertake this MAGNUM OPUS. We wish him every success in the undertaking.

Indexes to such works as the Sanhitas of the Vedas are very useful, since they enable a scholar to place before him all

#### जीवनचरित्र।

the passages in which a certain word occurs and determine its sense by comparision. Such an Index to the Rigveda Sanhita, compiled by the late Prof. Max Muller and given at the end of the fifth and sixth volumes, has long been before the public But it is unavailable and the Swamis have done good service in publishing it in a more handy form. So far as I have been able to ascertain the Swamis' entries tally with those of Max Muller and are correct.

There is an Index of the Atharva Veda Sanhita compiled by the American Scholar Prof. Whitney. I do not know whether the Swamis had a copy of it when they compiled their Index of that Sanhita; but on comparing the two and the original Sanhita itself I find such mistakes as the followings:—Page 84 under ways instead of 9.14;1 the entry should be 9.9.1.

| ,,  | 85   | , ,, | घृतस्     | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7.19,2.  | ,,   | 7.2.      |
|-----|------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----------|
| ,,  | "    | ,,   | ,,        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.27,3.  | "    | 7.26,3.   |
| "   | "    | "    | "         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.30,1.2 | "    | 7.29,1:2. |
| .77 |      | . ,, | ,,        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.77,4.  | ,,   | 7.73,4.   |
| 77  | 77   | 77   | "         | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.87,6.  | ,,   | 7.82,6.   |
| 77  | 1    | ,,   | ,,        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.114,2. | ,,   | 7.109,2.  |
| "   | ,,,  | "    | ,,        | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.7,15. | "    | 11.5,15.  |
|     | 149  | "    | पुराणवत्  | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.95,1.  | "    | 7.90,1.   |
|     | . ,, | ,,   | पुराणवित् | 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11.10,7. | ,,   | 11.8,7.   |
| "   | "    | "    | पुरीतत्   | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.12,11. | , ,, | 9.7,11.   |
| "   | "    | ,,   | पुरीपिणस् | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.14,12. | ,,   | 9.9,12.   |
| "   | "    | "    |           | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7.22,1.  | "    | 7.21,1.   |
| "   |      | -    |           | The state of the s |          |      |           |

I do not know any such Index already published for the Yajurveda Sanhita and the Samveda Sanhita; Still, I could have compared the Swami's Indexes with the originals. But my infirmities and visual difficulties have latterly increased and I am not in a condition to do more work than I have done.

#### R. G. BHANDARKAR.

#### Sangam, Poona, 24th July, 1916!

Extract from a letter dated 2nd August 1909 from Rai Thakur Dutt Dhawan Extra Assista \*\* Commissioner Punjab.

The concordance has been beautifully printed and its compilation must have cost an amount of labour: it ought  $t_0$ 

be of great use to students of the Vedas though there are few Indians who care such researches just now. When the Vedic Dictionary promised by the authors is published it will mark an era in the study of Vedic literature. It ought to be a very useful publication. Nityanand and Vishveshwaranand deserve praise for the solid work which they have taken in hand.

Copy of a letter dated 20th July 1909 from B. Narain Bhutji Shita Ram Temple Bantwal South Canara.

The four volumes of the Vedic Dictionary were duly received by me on 26th June. I think the Volumes are real gems in the Vedic literature and are worthy of having by all lovers of the Divine language. The other volumes which are under preparation must I think have kept in suspense the mind of the Sanscrit loving world. Please let me know when will the other Volumes be ready. I am very anxious to get them and feast my eyes with the worth and wisdom contained in them.

Bolarum, dated 5-11-1910.

To

Swamis Visheshwaranand and Nityanand Shant Kuti Simla.

Rev: and dear Swamijis,

It is with great pleasure that I have read in the October's Modern Review of the good work that you are doing to humanity in general and India in particular by writing a concordance of the Vedas. It will be against the spirit of the sacred books you are compiling to thank you for the noble work and therefore I do not do it.

I shall be glad if the concordance of the Vedas is written in English or in Sanscrit and also I shall feel obliged by your

## जीवन्चरित्र।

२४५

-kindly sending me a catalogue of any other Vedic books (in English) that are issued from your Mission.

I beg to remain,

Rev: and dear Swamijis, Your most obedient servant,

Sd. D. Dorraj,

Chintal Bazaar Bolarum Deccan.

I have seen the Alphabetical Indices to all the Vedas prepared and published by Swamis Vishveshwaranand and Nityanand of Simla and am glad to note that these boons are indeed very useful contributions. Each Index relates to all the words found in one Veda: the arrangement is exceedingly nice and the get up of the books have been carried out in such a fine way as should reflect credit on the printers, the Nirnaya Sagar Press of Bombay. The index to the Rig Veda consist of 484 pages and the volume of the other Indices is as follows:—

Atharva Veda 269 pages. Yajur Veda 115 pages. Sama Veda 112 pages.

The study of the Vedas has become necessarily important in the present times of academical advancement, and the more so when we see that whatever has so far been explored has gone much way to keep the cause of historical research. For the Hindu public the Vedas are not only the most ancient poems but they should be considered the objects of great worship in asmuchas they contain the fundamental principles of the true religion and philosophy of the Aryans. Besides the study of these sacred books throws much light on the history of the languages which have had their existence in India since the beginning of the past-vedic times, e.g., the Sanskrit, the Prakrits and the several local dialects. Vedas are a treasure of information which can be obtained by their critical study. But such a study is rather impossible without the aid of proper indices and lexicons. The Indices ander review thus become prominently useful and are sure to

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

help the scholars in making a comparative study of the vedic words. The compilers have put us under a great debt by copying the vedic accents which are essentially necessary for understanding the meanings of the words.

It is hoped that the public would encourage Swami Visvesvaranand in publishing the Vedic Dictionary which he has got in manuscript and which is mainly the outcome of the long labours and profound scholarship of his late lamented colleague Swami Nityanand.

(Sd). JWALA SAHAI, B. A., Additional Sessions Judge, Multan (Punjab).

Simla, 22nd June 1917.

२४६

Swamis Vishweshwaranand and Nityanand have compiled and alphabetically arranged list of all the words used in the Vedas giving reference to the texts where each of these words This is preliminary to the preparation of a comprehensive dictionary of words used in the Vedas which they undertook to compile under the distinguished patronage of his Highness the Maharaja Gaekwar of Baroda. The works cover 484 pages for the Rig Veda, 115 for the Yajur Veda, 112 pages for Sama Veda and 269 for the Atharva Veda, each having a separate volume. The paper used is thick and printing has been done at the Nirnaya Sagar Press of Bombay which leaves little to be said in respect of the get up of the work. authors held out in the preface a hope that the dictionary would be complete in about eight years. But it is a pity that one of them, the Swami Nityanand has passed away. It is hoped that his learned colleague, Swami Vishweshwaranand would see his way to bring the project to completion. The list of words published would be a great help to the study of the Vedas and it has the honour of having been very favourably reviewed by eminent oriental scholars and other distinguished men in India. No price is printed on the volumes relating to the first three Vedas but that for volume 4 is Rs. 2. They can be had of the Arya Samaj, Girgaon Bombay.

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

सरस्वती मई १९०९

# वैदिक कोश।

वेदोंकी भाषा बहुत प्राचीन होनेके कारण अत्यन्त जटिल और दुरूह है। उसका व्याकरण ही जुदा है। जिन्होंने उसे अच्छी तरह पढा है और जी लगाकर वेदोंका अध्ययन और मनन किया है वही, बिना भाष्यकी सहायताके वैदिक मन्त्रों और गाथाओंका अर्थ समझने और समझानेमें समर्थ हो सकते हैं। वैदिक शब्दों और पदोंका वास्तविक अर्थ जाननेमें बडे बडे धुरंधर पण्डितातक की बुद्धि चक्कर खाने लगती है। इस कठिनाईके होते भी वेदोंका मतलब समझानेकी बढी आवश्यकता है। इस आवश्यकताको पूर्ण करनेका आजतक कोई उत्तम साधन नहीं । कोई पुस्तक आजतक ऐसी नहीं बनी, जिसकी सहा-यतासे थोडा पढे लिखे लोग भी वैदिक शब्दोंका अर्थ जान सकें । बढ़े बढ़े पुरा-तत्त्ववेत्ताओं और भाषा-शास्त्र-विशारदोंमें बहुधा विवाद हुआ करता है कि अमुक वैदिक शब्दका यह नहीं, यह अर्थ है; अमुक शब्द वेदोंमें इतनी दफे अमुक अर्थमें आया है; अमुक शब्द अमुक भाष्यकार या निघण्टुकारने अमुक अर्थका बोधक माना है। इस तरहके विवादोंमें बहुत समय नष्ट हो जाता है और बहुत परिश्रम भी पड़ता है। इससे बचनेका एक मात्र उपाय यह है कि वैदिक शब्दोंका बृहत्कोश तैयार किया जाय और उसमें सारे वैदिक शब्दों और पदोंका सोदाहरण अर्थ लिखकर भिन्न भिन्न भाष्यकारोंके किये हुए अर्थोंका भी निदर्शन किया जाय । इससे वेदाध्ययनमें बहुत सहायता हो सकती है और अनेक दुर्धिगम्य बातोंका बोध भी हो सकता है।

खुशीकी बात है, श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द और नित्यानन्दर्जीने इस आयास-साध्य और विद्वत्तासापेक्ष कामको हाथमें लिया है। इस कार्यके महत्त्वको अच्छी तरह समझकर महाराजा गायकवाड़ने पूर्वोक्त स्वामिद्वयका सहायक होना स्वीकार किया है। कोशका काम आरम्भ हो गया है। इस कोशके निर्माणमें नीचे लिसी हुई प्रणालीसे काम लिया जायगाः—

(१) वेदरूपी समुद्रको मथ कर आख्यात, नाम, उपसर्ग, निपात आदि सारे शब्दरूपी रत्न अकारादि कमसे एकत्र किये जायँगे। साथ ही उनकी व्याकरण -सम्मत उपपत्ति भी दी जायगी।

#### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

- (२) वैदिक व्याकरणके अनुसार प्रत्येक शब्दका अर्थ सरल संस्कृतमें देकर यथासम्भव वैदिक वाक्यावतरणद्वारा उसका स्पष्टीकरण भी किया जायगा।
- (३) भारतवर्ष, योरप, अमेरिका और अन्यान्य देशोंके विद्वानोंने वैदिक शब्दोंके जो जो अर्थ किये हैं उन सबका भी उल्लेख रहेगा।
- (४) मिन्न मिन्न धर्म्मावलिन्नयों और मिन्न मिन्न सम्प्रदायवालोंने जो अर्थ किये हैं उन अर्थोंका मी निदर्शन होगा।
- (५) मिन्न मिन्न अर्थोंकी योग्यता अथवा अयोग्यतांका तारतम्य दिख-लाकर जिस अर्थकी पोषकता वैद्विक निषण्टु, उपनिषद् और ब्राह्मण आदि ग्रन्थोंसे होती होगी वही अर्थ ठीक समझा जायगा।
- (६) इसके सिवा धार्मिक, सामाजिक, तथा मौतिक दृष्टिसे शब्दोंका जो अर्थ हो सकता होगा उसका भी उल्लेख किया जायगा।

मतलब यह कि कोश को सब प्रकार उपयोगी और ग्राह्म बनानेमें कोई बात उल न रक्सी जायगी। यह बहुत बड़ा काम है; बड़े पुण्यका काम है; बड़े परिश्रम, अध्यवसाय और विद्वत्त्वका काम है। पूर्वील्लिसित स्वामियुगल को इस सदनुष्ठानके लिए धन्यवाद—'' शतशोथ संहस्रशः।'

इस वैदिक कोंशकी अभी सिर्फ अनुक्रमाणिका प्रकाशित हुई है। इसमें चारों वेदोंके पदोंकी—सविमिक्तिक शब्दोंकी—अकारक्रमसे सूची दी गई है। प्रत्येक वेदके पदोंकी सूची अलग अलग पुस्तकाकार छपी है। कुल पुस्तक चार जिल्दोंमें है। पृष्ठसंख्या सबकी कोई एक हजार है। पुस्तक मोटे कागज पर छपी है। छपाई बम्बईके निर्णयसागर प्रेसकी है और बहुत अच्छी है। पुस्तक बढ़े साँचेकी है। प्रत्येक पृष्ठमें तीन तीन कालम हैं।

इस अनुक्रमणिकामें आपको वेदोंके सारे शब्द मिछेंगे। जो शब्द आप चाहें निकाल लीजिए। परन्तु इस सूचके प्रकाशनका केवल यही उद्देश न समझिए। शब्दोंको क्रमसे लिखनेके सिवा एक और बहुत बढ़ी बात इसके निर्माताओंने की है उन्होंने प्रत्येक शब्दके आगे मण्डल, अध्याय, सूक्त, प्रपाठक आदिके और मन्त्र-निद्शीक अङ्क देकर यह भी बतलाया है कि अमुक शब्द कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। उदाहरणके लिए "देवा: " शब्दको लीजिए। यह शब्द ऋग्वेदमें कोई सौ जगह आया है। आपको इन सारी जगहोंका हवाला इस शब्दके आगे मिलेगा। आप उन उन स्थलोंको देखकर जान लीजिए कि उसका वहाँ पर क्या अर्थ है। अथवा किस माध्यकार ने किस स्थलपर उसे किस अर्थका द्यातक माना है। यह बढ़े महत्त्वकी बात है। इससे वैदिक पण्डितोंको बेहद लाम हो सकता है। वे लोग अब तक महीनों मेह-नत करके यह जाननेके लिये वेदोंके पृष्ठ उलटा करते थे कि अमुक शब्द अमुक वेदमें कितनी दफे आया है और किस किस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। उनकी वह महनत अब सर्वथा बच गई समझिए। हाँ एक बात लिखना हम भूल गये। वह यह कि प्रसिद्ध संस्कृत—विद्वान मैक्समूलरकी बनाई हुई वैदिक शब्दोंकी एक सूची बहुत पहलेसे विद्यमान है। उसे इस वैदिक—पद— सूचीके निम्मीताओंने शायद नहीं देखा। क्योंकि देखते तो उसका उल्लेख वे अपनी भूमिकामें अवस्य करते।

इतनी उपयोगी और इतने महत्त्वकी इस सम्पूर्ण पुस्तकका मूल्य सिर्फ १० रुपये रक्सा गया है। पुस्तक बंबईके गिरगाँव—आर्य्यसमाजसे मिल सकती है। आशा है सरस्वतीके विद्याव्यसनी और अर्थ—समर्थ पाठक इसे मँगाकर जरूर लाम उठावेंगे और एतद्द्वारा इस अनुपम वैदिक कोशके मावी खण्डोंके प्रकाशनमें सहायता करेंगे।

और भी सरस्वती नवम्बर १९१०

# १-वैदिक कोष।

हर्षकी बात है कि कुछ दिनोंसे स्वामी विश्वेश्वरानन्द और स्वामी नित्या-नन्दजी एक वैदिक कोष बनानेके सदुद्योगमें लगे हुए हैं। इस कोषमें वेदोंमें आये हुए शब्दोंकी व्युत्पत्ति, सरल संस्कृतमें उनके अर्थ और प्रयोग रहेंगे। वैदिक शब्दोंके अर्थ केवल स्वामीजीकेही किये हुए न रहेंगे किन्तु स्वदेशीय और विदेशीय विद्वानों और अनेक सम्प्रदायोंके आचार्योंके किये हुए मी रहेंगे। इस बढ़े कामके लिए ४८००० की आवश्यकता है। इसमेंसे महाराज बढ़ोदाने १५००० देनेका वचन दिया है। बाकी रुपया अन्यान्य राजा महाराजाओं और रईसोंसे एकत्र करनेकी सम्मति दी है। आशा है कि इस धनके एकत्र होनेमें देर न लगेगी। कार्य्य बढ़ेही महत्त्वका है। यदि स्वामीजी कुछ और लोगोंको अपने साथ सिमालित कर एक कमेटी बना लेते तो और भी अच्छा होता।

नवजीवन चैत्र १८७२

# १५-वैदिक कोष।

श्री स्वामी नित्यानन्द्जीके स्वर्गवाससे जहाँ अनेक हानियाँ हुई, वहाँ यह मी सन्देह होने लगा था, कि वैदिक कोषका सम्पादन शायद अब न हो सकेगा। सन्तोषका विषय है कि उक्त सन्देहके दूर होनेकी आशा बँध गई है। श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी अपने शिष्य और परम मित्र स्वर्गवासी स्वामीजीकी आन्तरिक इच्छाको पूर्ण करनेके लिए सर्वतोमावेन सन्नद्ध हैं। कोषका कार्य पुनः आरंम हो गया है। संक्षेपतः हम यह द्शीते हैं कि यह कोष कैसा होगा।

यह कोष संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेज़ी इन तीन माषाओं में होगा। आज कल इसका सम्पादन प्रसिद्ध वेद्दा श्री पं. शिवशङ्करजी शम्मा काव्यतीर्थ कर रहे हैं। आपकी सहायताके लिए पं. तीर्थराजजी और एक लेखक है। सम्पादनका कम निम्न प्रकार है। प्रथम वेदका शब्द, लिङ्ग, व्युत्पत्ति समास प्रत्ययादि व्याकरण संबन्धी सारी बातें लिसी जाती हैं। पुनः शब्दकें अर्थ माष्यकारोंके प्रन्थों, ब्राह्मण, उपनिषद और व्याकरण आदिसे दिखलाये जाते हैं। प्रत्येक शब्द की जितनी निक्तियाँ मिलती हैं वह सब प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंकी सम्माति और सम्पादक की समालोचनासहित लिसी जातीं हैं। तद्नन्तर उदाहरण उद्घृत करके आवश्यकतानुसार संक्षिप्त और विस्तृत समालोचना लिसकर वेदके ही प्रमाणों द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि अमुक अर्थ ही ठीक है; अन्तमें एतद्देशीय और पाश्चात्य विद्वानोंके किये हुये अर्थीपर संक्षिप्त टिप्पणी लिसी जाती है। उदाहरणार्थ:—

(१) कथासंबन्धी शब्द-इन शब्दोंका वैदिकांश दिसलाकर ब्राह्मणोंमें अमुक शब्दकी कितनी वृद्धि हुई उसके पश्चाल महामारत पुराणदिकोंमें कितनी वृद्धि हुई और उसका वास्तविक तात्पर्य क्या है तथा उसके लोप व परिवर्त्तन होनेसे क्या २ हानियां हुई, क्या २ विचार परिवर्त्तन हुये और उस शब्दने विदेशोंमें जाकर क्या स्वरूप धारण किया आदि बातें लिसी जाती हैं। (२) याज्ञिक शब्द-इन शब्दोंका वैदिकांश दिसलाकर श्रौत गृह्य आदि स्त्रांका आश्रय दिसलाते हुये विस्तृत रूपसे वैदिक प्रमाणों द्वारा समालोचना करके वास्तविक तात्पर्य लिसा जाता है। (३) देवता संबन्धी शब्द-वह देव

कौन है, वेदमें उसका वर्णन कितने प्रकारसे हुआ है। पुनः ब्राह्मणोंमें उसे क्या स्थान दिया गया है। पुराणोंमें उसे कैसा माना गया है। आज कल किस स्वरूपमें उसके पूजा पाठ स्तोत्रादि होते हैं। विदेशोंमें किस प्रकारसे नाम और पूजाका प्रचार हुआ आदि २ विवेचन छिसा जाता है (४) ऋषि संबन्धी शब्द इनका वैदिक तात्पर्य्य दिखलाकर और कितने सक्त तथा ऋचाओं के ये ऋषि हैं यह बतलाकर ब्राह्मण आदि ग्रन्थोंसे पुराणों तक जहाँ तक कि उनका इतिहास मिलता है सन्निवेश किया जाता है। इसी प्रकार राजा-वाचक शब्दों पर भी। (५) औषध और रोग वाचक शब्द अमुक शब्द किस वस्तुका नाम है, उसके क्या गुण हैं, लोकमें उसका नाम क्या है। अमुक रोगका वेदमें कितना वर्णन है, सुश्रुत-चरक आदिमें उनका वर्णन कहाँ तक किया है, आधुनिक पाश्चात्य विद्वानोंकी उस रोग पर क्या सम्मित है। यह सब लिखा जाता है। (६) आध्यात्मिक मन आदि शब्दोंपर शास्त्रोंकी सम्मति तथा आधुनिक विद्वानोंकी सम्मतिभी समाछोचनासहित छिसी जाती है। (৩) पशु और पक्षीवाचक शब्दोंके संबन्धमें प्राचीन और आधुनिक अन्वेषणसे उनके जीवन, रहन, सहन, आयु आदिका पूर्ण विवण रहेगा । स्रुवा आदि यज्ञिय पात्र और समय २ के यज्ञकुंडोंके चित्र भी रहेंगे, सारांश यह कि वेदोंके प्रत्येक शब्दका समालोचनात्मक सम्पूर्ण इतिहास इस कोषमें लिखा जायगा । यह कोष यदि वर्तमान गतिसे ही सम्पादित होता रहा तो अनुमान है कि ८ वर्षीमें पूर्ण होकर प्रकाशित हो जायगा । इसकी शब्दसंख्या ३०००० के लगभग होगी। समस्त शब्दोंका व्याकरण से सम्बद्ध भाग लिसा जा चुका है और अनुमान है कि ३ मासमें अ अक्षरसे आरंभ होनेवाले शब्दोंका हिन्दी और संस्कृत माग पूर्णतया सम्पादित हो जायगा। अब तक इसके सम्पादनमें २५०००) रु. से कुछ अधिक व्यय हो चुका है और इतना ही व्यय अभी और होगा। कोशका आकार वाचस्पत्य की ८ जिल्दोंसे अधिक होनेकी संमावना है। आर्थिक सहायता अमी तक श्रीमान् गायकवाड बरोदा नरेशसे ही १५०००) रु. की मिली है जिस में से १२५००) रु. प्राप्त भी हो चुके हैं। शेष २५००) रु. कोषके सम्पूर्ण होनेपर प्राप्त होंगे।

ईश्वर करे कि यह Vedic Encyclopedia शीघ्र ही सम्पादित होकर प्रकाशित हो जिससे वेदोंके अध्ययन, मनन और खोज करने वालोंको

सहायता मिछे।

" आर्य्य विद्यार्थी "

### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

# वेदोंकी सूची बडोदामें प्रशंसनीय उद्योग ।

व्यंकटेश्वर समाचार-७-७-१६.

स्वामी विश्वेश्वरानन्द और उनके स्वनामधन्यश्राता स्वामी नित्यानन्द इन्होंने संसारके वेद प्रोमियोंको चारों ऋग् यज्ञ साम और अथर्व वेदके सब शब्दोंकी सूची बनाकर अपना ऋणी बना लिया है ये चारों वेद मारतके सर्वस्व जीवन प्राण तथा धर्मस्तम्म और सनातन ग्रंथ हैं।

इस महत् एवस् अद्वितीय कार्यके संरक्षक विद्याप्रेमी महाराजा बढ़ोदा हैं। श्रीमान् की संरक्षतामें ही एक पुनीत कार्य गत दशवर्षोंसे अधिक कालसे होता रहा है। अभी यह महत् कार्य सम्पूर्णताको नहीं पहुँचा और इसके संपूर्णताको न पहुँचनेका प्रधान कारण स्वामी नित्यानन्दकी शोचनीय मृत्यु है स्वामी नित्यानन्दके स्वर्गारोहण होनेसे इस कार्यका सब भार अकेले स्वामी विश्वे-श्वरानन्दजीपर पढ़ा।

अभीतक स्वामीजीने ४ माग सूची वर्ण क्रमसे प्रकाशित कर पायी है। इन मार्गोमें एक २ वेदके संपूर्ण शब्द एक २ भागमें दिये गये हैं यह सूची दृष्टि डालनेसे प्रत्येक वेद्के उन २ शब्दोंके स्थानको बता देती है वेद्में जिनका ढूंढना सरल कार्य नहीं है यह सूची वेद प्रेमियोंके बड़े कार्यकी हुई है। वेदोंके वाक्य ऐसे जटल होते हैं कि उनके अर्थ जाननेके हेतु प्रत्येक वेद ज्ञानार्थी उसका ठीक २ अर्थं जाननेके लिये अवलंबित रहता है। उदाहरणार्थं "गो " शब्दको ही लीजिये । इस शब्दका प्रयोग ऋग्वेदमें प्रायः कई बातोंमें करना पड़ता है और वेद्में उसका भावही सार है। इस द्ज्ञामें वेदाार्थियोंको इस सूचीसे आशातीत लाम होगा । प्रोफेसर कैथ और मेकडानलने यद्यपि कुछ वर्ष पूर्ण वैदिक सूचीके दो भाग प्रकाशित किये तो जिनसे कुछ सहायता मिलती है पर वे अधूरे हैं; क्योंकि उनमें विशेष २ शब्दोंका ही अर्थ दिया गया है। स्वामीजीके ढंगपर नहीं । इन वर्णमालात्मक मार्गोमें स्वामीजीका विचार व्याक-रण और बाक्यविन्याससम्बन्धी सूची बनाकर सम्मिलित कर देनेका है इस सूचीमें प्रत्येक शब्दका व्याकरणके नियमानुसार उद्भव एवस् संगठन प्रत्येक शब्दका मिन्न २ अर्थ जो प्राची और प्रतीचीके वेद विद्वान तथा अनेक भारतवर्षी जन करते हैं दिया जायगा इस भांति सूची संग्रह बनानेमें जो

परिश्रम करना पढ़ता है उसका उल्लेख नहीं हो सकता, पर स्वामीजी अपनी योग्यता परिश्रमशीलता एवम् विद्वत्तासे इस कार्यको किनारे लगा देंगे तंदंर्थ स्वामीजीको हार्दिक घन्यवाद ।

इन महान् ग्रन्थोंकी रचनाके अतिरिक्तं स्वामीजी महाराज प्रायः हेस और निबन्धमी यथावसर लिखा करते थे। आर्थ्यं समाचार पत्र आपके लेखोंको अत्यन्त आद्रसे स्थान दिया करते थे। निम्न विषयोंपर अधूरे और पूरे लिसे हुए आपके निबन्ध अब भी प्राप्त हैं जो सुविधानुसार प्रकाशित होंगें।

## पुरुषार्थ प्रकाशका राज प्रकरण।

- (१) प्रारब्धका लक्षण और स्वरूप,
- (२) वर्णव्यवस्था,
- (३) आर्यों (हिन्दुओं )के वैदिक अवैदिक धर्मोंका विवेचन।
- (४) प्राचीन आर्थ्य ऋषि व उनकी वर्तमान सन्ततिके आचार विचार।
- (५) ब्रह्मजिज्ञासा,
- (६) ब्रह्मानिर्णय,
- (७) संस्कार,
- (८) संस्कृत भूगोल आदि।

पाठकोंके मनोरंजनके लिए एक संस्कारों पर लिखा लेख यहाँ दिया जाता है । इसकी उत्तमताका पता इनके पाठसे पाठकोंको अपने आप हो जायगा । हमें कुछ लिखनेका अधिकार नहीं ।

# वैदिक संस्कार।

मनुष्य जातिक प्रचिति संस्कारों में प्रथम हिन्दूजातिक संस्कारों का वर्णन करते हैं। हिन्दूधर्ममें मुख्य १६ संस्कार माने हैं परन्तु संस्कारमास्करमें ४० ह और कहीं २ पर २५ व १० ही माने हैं, परन्तु १६ मुख्य हैं। अतः इनकाही वर्णन करते हैं। उनके कमशः नाम—१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नामकरण ६ निष्क्रमण ७ अन्यप्राशन ८ चूढाकर्म ९ कर्णवेध १० उपनयन ११ वेदारम्म १२ समावर्तन १३ विवाह १४ वानप्रस्थ १५ संन्यास १६ अन्त्येष्टि इन संस्कारोंका वेदों में पता तो लगता है। परन्तु प्रचाित रीतिके अनुसार विधिपूर्वक पता नहीं लगता, हां किसी २ संस्कारका

बीजरूपसे व किसी २ का नाममात्र व किसी २ का कुछ विस्तार रूपसे भी चेदोंमें वर्णन पाया जाता है। अस्तु इन संस्कारोंका विधान ब्राह्मण यन्थोंमें और उपनिषदोंमें भी पाया जाता है। परन्तु इनका यथावत् विस्तारपूर्वक प्रतिपादन पारस्कर आश्वेलायनं गोमिलीयादि गृह्य सूत्रों व मन्वादि स्मृति-योंमें है परन्तु वर्तमान समय जो हिन्दुओंमें संस्कारोंमें आडम्बर किया जाता है वह संब आढम्बर उक्त ग्रंन्थोंमें किसी भी ग्रन्थमें नहीं पाया जाता। परन्तु निबन्ध ग्रन्थं जो कि बहुत नवीन हैं । उनमें ये आडम्बरकी बहुत सी बातें पायी जाती हैं। परन्तु ये अन्थ प्रमाणिक नहीं माने जाते अस्तु ! प्रत्येक संस्कारमें यज्ञ करनेका विधान है। यज्ञ करना शास्त्र दृष्टचा व युक्तिसे भी आवश्यक प्रतीत होता है । क्योंकि सुगंधित पदार्थोंके होमनेसे दुर्गन्धकी निवृत्ति द्वारा जलवायुकी शुद्धि होने व शुद्धजल वायुके सेवनद्वारा रोगकी निवृत्ति वबल बुद्धि वीर्घ्य पराक्रमकी प्राप्ति होती है। इस लिये यज्ञमें होमका करना परम आवश्यक है। परन्तु सम्प्रति दो एक संस्कारोंके शिवाय अन्य संस्कारोंमें होम नहीं होता और जो होता है उसमें उत्तम सुगन्धित पदार्थीका होम नहीं होता । अतः नहीं होनेके समानही है। अस्तु इन पूर्वोक्त १६ संस्कारोंमेंसे सम्प्रति हिन्दुओंमें और विशेष करके ब्राह्मणोंमें भी केवल ? नामकरण २ अन्नप्राशन ३ चुडाकर्म ४ कर्णवेध ५ उपनयन ६ विद्यारम्म ७ विवाह और ८ अन्त्ये-ष्टि ये आठ ही संस्कार प्राय: होते हैं। इनमेंसे किसी २ देशमें एक दो कम व किसी २ देश व जातिमें एक दो अधिक होते हैं, परन्तु ये सब संस्कार यथास्थित विधिपूर्वक नहीं होते । इन १६ संस्कारोंमेंसे प्रथम निषेक ( गर्माधान ) संस्कार है। इस संस्कारको कोई भी शास्त्रोक्त विधिके अनुसार नहीं करते; किन्तु पशु-वत् विषयासाकिसे इस कियामें मनुष्य प्रवृत्त होते हैं। अस्तु ! अब हम थोडेमें इन संस्कारोंकी योग्यता व आवश्यकताका वर्णन करते हैं। इन पूर्वोक्त संस्का-रोंमें गर्माधान संस्कार सबसे प्रथम और महत्त्वका है यह संस्कार केवल धर्म-शास्त्रसे ही सम्बन्ध नहीं रसता, किन्तु वैद्यक्से भी पूर्ण सम्बन्ध रखता है।इसका वर्णन जिस प्रकार श्रुति व स्मृतिमें किया है वैसा ही चरक व सुश्रुतादि वैद्यक्के यन्थोंमें भी यौक्तिक व सोपपत्तिक रीतिसे किया गया है, यही संस्कार मनु-ब्यकी मूलमिति ( फौंडेशन ) है इस लिये इस बातका अवश्यही विचार करना चाहिये कि कैसे स्त्री व पुरुष संतति उत्पन्न करनेके योग्य होते हैं और किस प्रकारसे उत्तम संताति उत्पन्न हो सकती है इसका विचार वैद्यक व धर्मशास्त्र

#### जीवनचरित्र।

दोनोंमें ही किया है जो स्त्री पुरुष बल रूप नैरोग्य व शरीर सम्पत्त्यादिसे सम्पन्न होवें और उत्तम सन्तान उत्पन्न करके उनको योग्य बना सकें; उनको ही इस कर्म करनेका अधिकार है । अन्य दम्पतिको नहीं क्योंकि अयोग्य दम्पतिसे अयोग्यही संतति उत्पन्न होती है और अयोग्य संततिसे मानव जातिकी अवनति अर्थात अधोगति होती है इस लिये योग्य दम्पतिको ही इस कार्यमें प्रवृत्त होना उचित है अस्तु । वेदोंमें गर्भाधानके विधायक अनेक मंत्र पाये जाते हैं जैसे ·विष्णुर्योनिं कल्पयत् त्वष्टारूपाणि पिंशतु । आसिश्चतु प्रजापतिर्घाता गर्भे द्घातु ते ॥ ऋग्वेद । मण्डल १० स् ८४ मं. १ एवं रेतो सूत्रं विजहाति अ. मं.७६ यजु-र्वेदमें और " पुमानभ्रिः पुमानिन्दः" सामवेदमें इसी प्रकार अथर्ववेदका सू. २५ में भी इस विषयको प्रतिपादन किया है। गर्भाधानकी आवश्यकता केवल धर्मशास्त्रदृष्ट्या प्रतीत नहीं होती किन्तु सृष्टिकम (नेचर) भी इसकी आवश्यकताको जतला रहा है इस कियामें प्रवृत्त होनेकी पाणिमात्रमें स्वाभाविक पाई जाती है, इतनाही नहीं किन्तु वृक्षादिमें भी यह नियम दृष्टिगोचर होता है कि वृक्ष नष्ट होनेसे पूर्व अपनी जातिको संसारमें विद्यमान रखनेके लिये अपना बीज संसारमें छोड़कर फिर आप नष्ट हो जाता है । बस इससे जान सकते हैं कि गर्भाधान संस्कार एक भड़ा भारी महत्त्वका संस्कार है। -यदि हमारे पूर्वज ऋषियोंके सदृश यह संस्कार शास्त्रकी रीतिके अनुसार किया जाय तो परमोत्तम संतति उत्पन्न हो सकती है। इस संस्कार रीतिको चरक विमानस्थान सुश्रुत शरीरस्थान और बृहदारण्यकोपनिषत्में देस लीजिये। विस्तारमयसे यहां पर नहीं लिख सकते, किन्तु इतनाही लिखना काफी (अलं) समझते हैं कि गर्भाधान करनेके समयमें दम्पतीकी जैसे वृत्ति होती है इसका फोटो (चित्र) गर्भाघानमें पड़ता है और वैसीही सन्तित उत्पन्न होती है। इस लिये गर्भाधान संस्कारको शास्त्रोंके द्वारा सावधानतापूर्वक करनाही समु-चित है। यह संस्कार गर्भ स्थिति पुंसवनके ज्ञान होनेके दूसरे वा तीसरे मासमें इस लिये करते हैं कि योग्य वैद्य व विदुषी स्त्रीको दो तीन मासके बाद ज्ञात हो जाता है कि यह 'पुत्ररूप गर्भ है वा पुत्रीरूप है। जब गर्भके पुंस्त्वादि छिंगका ज्ञान हो जाता है तब उसकी प्रकट करनेकी यह संस्कारोत्सव करते हैं। परन्तु पुंसवन शब्दके अर्थसे व वेदके आशयसे ऐसा ज्ञान होता है, कि पुंसवन संस्कार गर्भाधान संस्कारका ही एक माग विशेष है। क्योंकि पुंसः सवनस् उत्पत्तिरुत्पादनं वा पुंसवनम् अर्थात् पुरुषका उत्पन्न होना वा उत्पन्न करना

इसका नाम पुंसवन है। प्रयोजन यह है कि स्वरोद्य शास्त्र उपनिषद् वा डाक्ट-रंसि यह सिद्ध है कि यदि गर्भाधानकी विधिको जाननेवाला पुरुष पुत्रको उत्पन्न करना चाहै तो पुत्रोत्पन्न कर सकता है; और पुत्रीको उत्पन्न करना चाहै तो पुत्री उत्पन्न कर सकता है । ब्राह्मणिद ग्रन्थोंमें भी जो पुंसवनका वर्णन है उससे भी यही आशय निकलता है । जैसे पुमानिसः पुमानिन्दः पुमान्-देवो बृहस्पतिः पुमांसं पुत्रं विन्दस्य तंपुमाननुजायताम् मं. ब्रा. १-४-३ आग्नि शमीमश्वत्थआरुढस्तत्र पुंसवनं कृतम् । है पुत्रस्य वेदनं तत्स्त्रीज्वाभरांमसि ॥ १ ॥ अथर्वकां. ६ सूक्त ११ जैसे अश्वत्य पीपल श्मीके वृक्ष पर बीज द्वारा आरूढ होकर पुंवृक्षको उत्पन्न करता हैं ऐसेही पुरुष मी स्रीसे संगत होकर पुंस्त्वावीशिष्ट वीर्य बीज द्वारा पुत्रोत्पन्न करे यह रहस्य की बात है इस लिये खुलासा करके नहीं लिख सकते । सीमन्तोन्नयनम्-सीमन्तोन्नयन संस्कारको गर्भस्थितिके चौथे मासमें करनेका विधान आश्वलायन गृह्यसूत्रमें है। इस संस्कारका प्रयोजन स्त्रीको केशवेशधारण वस्त्राभरणादिसे सत्कृत करके प्रेम प्रीति दिखळाने व प्रेम बढाने व उस गर्मिणी स्त्रीको प्रसन्न रखनेसे तथा पूर्व-वत सर्व साधारणको गर्भस्थितिका ज्ञान करानेका है। इस संस्कारमें होमादि करके पुरुष अपनी धर्मपत्नीका सन्मान करता है जिससे कि गर्भवती स्त्री का चित्त प्रसन्न रहे और गर्भ की रक्षा वृद्धि व पालनादि यथावत् होकर सन्तति उत्तम हो । सीमन्तोन्नयनके प्रमाण भी इसी प्रकार पाये जाते हैं ! ओ इस् ये-नावितेः सीमानं नयीत प्रजापतिर्महते सौभागाय । तेनाहमस्यै सी-मानं नयामि प्रजामस्यै जरहार्ष्टे कृणोमि मं. बा. १-५ जैसे परमात्मा प्र-कृतिको कारणक्तपसे कार्यक्तप सीमा ( अवधि ) नियमको प्राप्त करके सुंदर विचित्र सृष्टिक्षप कर देता हैं ऐसेही में भी इस स्त्रीको सुन्दर वस्त्राभरण व ठाठन पालनादिसे दीर्घ जीवी प्रजा होनेके लिये गर्भरक्षारूप नियम व सुन्दरताको प्राप्त करता हूं।

४ जातकर्म संस्कार इस संस्कारमें प्रमूत बाठकका नाठ् च्छेदनादि व बाठक को स्नानादि कराना दुग्ध पान व औषध प्राश्चनादि तथा प्रमूता की सेवा शुश्रू-षादिके सिवाय होमादिसब कृत्य करना होता है। बाठक व प्रमूतादिकी रक्षाके सिवाय इस संस्कारका प्रयोजन मुख्य यह है कि सवं साधारणको ज्ञात हो जावे कि अमुक पुरुषके बाठक उत्पन्न हुआ है वा बाठिका। इससे बारसा आदि अनेक आपत्तियों की निवृत्ति हो जाती है इस संस्कारके भी प्रमाण वेदों- में पाये जाते हैं एजतु दश मास्यो गर्भी जरायुणा सह यथायं वायु रेजित यथा समुद्र एजित एवा यं दश मास्यो अस्रज्जरायुण सह— यजुर्वेद अ. ८ मं० २५ जैसे वायु चलता है और समुद्रकी लाटें चलती हैं ऐसे ही यह दशमासका गर्भ भी सुख पूर्वक गतिमान हो प्रसवको प्राप्त होवे.

५ नामकरण संस्कार-इस विषयमें कोऽसि कतमोऽसि कस्यासिको नामासि यस्य ते नाम मन्मिह यन्त्वासोमेनातीतृपाम भूभूवस्वः सुप्रजा प्रजाभिः स्यां सुवीरो वीरैः सुपोषः पौषैः यजुः अ० ७ मं० २८. इत्यादि वेदमन्त्र हैं। जगत्में नाम विना कोईमी काम नहीं हो सकता; और नाम रखनेके प्रयोजनसे सब लोग अभिज्ञहीं हैं; अतः इस विषयमें केवल इतनाही लिखते हैं कि, ब्राह्मणके नामके पीछे शर्मा, क्षत्रियके वर्मा, वैश्यके गुप्त और शदके दास लगानेका विधान किया है।

और यह गुणादिसे वर्णकी पहिचानके लिये हैं। शर्मवद् ब्राह्मणस्यस्यात् इत्यादि मनु. अ. २ श्लो० २३-६ निष्क्रमणसंस्कार इस विषयमें आश्वलायन गृह्मसूत्रमें लिखा है कि चतुर्थेमासि निष्क्रमणिका अर्थात् ४ मासका बालक हो जावे तब घरसे बाहर फिरानेको ले जावे इसमें भी होमादि करके फिर बालकको गृहके बाहिर फिरानेके ले जानेका विधान है। इस संस्कारका मुख्योद्देश बालकको स्वच्छ वायु सेवन कराना आदि हैं।

#### ७ अन्नप्राशनं ।

जब ६ मासका बालक हो जावे तब अन्नप्राञ्चन बालकको करानेका विधान है। हवनादि करके "अन्नपते अन्नस्यनो " य. अ. ११-८३ आदि वेद-मन्त्रोंसे बालकको ओदनादि अन्नप्राञ्चन कराते हैं। भोजन करनेके लाभ व प्रयोजनको प्रायः सभी जानते हैं। अतः लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

## ८ चूडाकर्म किंवा चौलकर्म संस्कार।

यह प्रथम वर्ष वा तृतीय वर्षमें होता है। चूडाकमें अर्थात् बालकके केशोंको छेदन करानेको चूडाकमें व चौलकर्म कहते हैं। इस संस्कारमें हवनादिके पश्चात् बालकका मुंडन कराते हैं। येनावपत्सविताशुरेण ॥ ३॥ अथर्वकां ६ सू० ६३ आदि वेदमन्त्रप्रमाण भी हैं। हजामत बनानेका तात्पर्य भी सबको विदित ही है। इस लिये लिखनेकी आवश्यकता नहीं।

33

246

### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

### कर्णवेध-

तृतीय वा पांचवें वर्षमें कर्णच्छेद संस्कारका विधान आश्वलायन गृह्यसूत्रा-दिमें हैं। इस संस्कारमें होमादि क्रिया करके कान विधाये जाते हैं। इस संस्कारका प्रयोजन बालकोंको मूषणादिसे भूषित कराना ही प्रतीत होता है। परन्तु सुश्रुतमें रोग निवृत्ति भी इसका प्रयोजन बनाया है।

## १० उपनयन ऊर्फ मुंजीबंधन।

आर्यजातिमें यह बहुत बढा संस्कार माना जाता है। इस संस्कारमें पिता आचार्य व बालक (ब्रह्मचारी) की परस्पर प्रतिज्ञायें होती हैं कि आजके दिनसे तू ब्रह्मचर्यवतको धारण करता है ऐसे वचन पिता व आचार्य बालकको कहता है, इसके उत्तरमें बालक कहता है; कि मैं आग्नेजतपते ब्रह्मचर्यवतको घारण करता हूं इत्यादि आचार्य व बालक (ब्रह्मचारी) की प्रतिज्ञार्ये होती हैं, इस संस्कारमें और कईएक विधि होनेके बाद बालकको यशोपवीत ( जनेऊ ) पहराते हैं। यह संस्कार बालकके जन्मसे ९-११-१२ वर्षमें करना लिखा है। उसका मंत्र यह है यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजंपुरस्तात आयुष्यमग्यंत्रतिमुश्रञ्जभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः ॥१॥ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्यत्वा यज्ञोपवीतेनोपनह्यामि २ पार. का. २ पूर्वकालमें यह संस्कार चारों वर्णके बालक व बालिकाओं के होते थे और अब भी होने चाहिये इस विषयमें हमने अनेक प्रमाण पुरुषार्थप्रकाशमें दिये हैं । इस संस्कारका मुख्य प्रयोजन यही है कि बालक बालिका ब्रह्मचर्यवत्त धारण करके बल बुद्धि वीर्घ्य पराक्रमादि गुण और विद्या युक्त होवें। बालकको कमसे कम २५ वर्ष और कन्याको न्यूनसे न्यून १६ वर्षतक ब्रह्मचर्य्य अवश्य चाहिये। इस संस्कारमें यज्ञादि किया करके यज्ञोपवीत (जनेऊ) पहिनाया जाता है। इस यज्ञोपवीतसूत्रमें ३ तागे होते हैं वे कर्म, उपासना, व ज्ञाना नुष्टानके व ब्रह्मचर्य्य गृहस्य तथा वानप्रस्थ इन तीनों आश्रमोंमें ब्रह्मचारीके कर्त्तव्यके दर्शक हैं। और मी इसमें बहुतसी फिलासफी है, परन्तु विस्तार भयसे नहीं लिख सकते पूर्वकालमें बालकं बह्मचर्य्य वत धारण करके गुरुकुलमें निवास करते थे और जब तक उत्तम प्रकारसे विद्याध्ययन न कर होवें तब तक वहीं पर रहते थे स्वगृहमें नहीं आते थे। ब्रह्मचर्यवतके अनेक नियम पालने होते. हैं उन सबका मुख्य तात्पर्य यही है कि शारीरिक व मानसिक शक्तिकी

वृद्धि व स्थिति होवे इस विषयमें वेदके प्रमाण भी पाये जाते हैं। जैसे ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं बिरक्षति आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचा-रिणमिच्छते ॥ ४ ॥ ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम् ॥ ५ ॥ अथर्वकां० ११ सू० ५-११-विद्यारम्भ संस्कार-इस उपनयन संस्कारकी समाप्तिके साथ ही उसी दिन प्राय: विद्यारम्म संस्कार होता है। विद्यारम्मकी विधि आदि करनेके बाद बालकको गायत्री मन्त्रका उपदेश किया जाता है। वह गायत्रीमन्त्र यह है। ओम् भूर्भ्रवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचीद्यात् ॥ य. अ. ३६ यं. ३ इस मंत्रका उपदेश करके बालकको संध्यावन्दनादि सिखा कर पुनः विद्याभ्यास कराया जाता है। इसको वेदारम्भ संस्कार कहते हैं ॥ १२ समावर्त्तन संस्कार जब विद्या पढ़कर (पास होकर ) गुरुकी आज्ञा लेकर विद्यार्थी अपने घरको लोट कर आता है। उस समयमा समावर्त्तन संस्कार होता है। इस संस्कारमें हवनादि करके विद्यार्थीका सन्मान किया जाता है। और खुशी मनाई जाती है इसमें वेदका प्रमाण भी है " तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पृष्टे तपो तिष्टत्तप्यमानः समुद्रे । स स्नातो वभुः पिङ्गलः पृथिव्यां बहुरोचते ॥ अथर्व०कां०११ सू. ५ मं. २६॥१३-विवाह संस्कार-इस संस्कारको व इसके अभिप्रायको प्राय: सभी जानते हैं इस लिए हमको लिखना उचित नहीं है परन्तु जो सम्प्रति मुर्स पिता माता छोटे २ बचोंका विवाह कर देते हैं यह वेदविरुद्ध है इस लिए इस विषयमें वेदोंके प्रमाण देने आवश्यक प्रतीत होनेसे एक दो प्रमाण देते हैं। जैसे "कियती योषा मर्व्यतो वधूयोः परिप्रीता पन्यसा विषण भद्रावधू-र्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सामित्रं वनुते जने चित् ॥ क्ट० १०-२७-१२ प्रशंसनीय श्रेष्ठ गुणेंसि युक वधूको चाहने वाले मनुष्यको कैसी स्त्री अच्छी प्रीतिवाली होती है। इसका उत्तर यह है कि जो कल्याणि अर्थात् सुख देने-वाली सुन्दर रूपवती मनुष्योंमें अपने आप प्रिय पतिको स्वीकारंती है वही स्त्री पतिको प्यारी होती है। देखिये इस मन्त्रमें कन्याको स्वयम्बर कर-नेकीही आज्ञा है एवं इयं नार्घ्युपञ्जते पुल्यान्यावपन्तिका दीर्घायुरस्तुमे पतिर्जीवाति शगद शतम् अर्थंब० का० १४ ( षुल्यानि ) मजबून शरीर-वाली ( अवन्तिका ) गर्भ ग्रहण करने योग्य है इयं यह जवान कन्या ( उपन्नूते ) सन मनुष्योंके समीप परमात्माकी प्रार्थना करे कि मेरा पतिका दीर्घायु होवे और सौ वर्ष पर्य्यन्त जीवे इस वेदाज्ञासे बाठलप्रका निषेध

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

### श्रीस्वामी नित्यानन्दजीका-

950

पाधा जाता है। तथा सोमो वध्यः ॥ ९ ॥ क्ट० मं० १०७५ माध्यमें स्वयं सायणाचायिन भी स्पप्र लिसा है कि सूर्यपत्ये शसन्ति पतिं कामयमानां पर्याप्त यौवना मित्यर्थः सूर्या मनसा सहिताय सोमाय वराय सविता तत् पिता ददात् प्रादात् दिन्सांचकारः सूर्यकी पुत्री सूर्यानामकी ठडकी जब ( युवती ) जवान हो गई और अपने आप वह कन्याका पतिकी कामना व खोज करने लगी तव उसके पिता सूर्यने उसे देनेकी इच्छाकी इस मंत्रसे वाललभका सण्डन व स्वयंवर विवाहका मण्डन सिद्ध होता है तथा जो गृह्य सूत्रोंमें वर कन्याके परस्पर प्रतिज्ञा वाक्य हैं उनसे भी यह वात सिद्ध होती है कि छोटे २ बच्चे इस प्रकारकी प्रतिज्ञा नहीं कर सकते, प्रतिज्ञा करना तो दूर रहा; प्रतिज्ञा क्या है और इस प्रतिज्ञाका क्या प्रयोजन है। यह भी नहीं जान सकते इस लिए इन वैवाहिक वैदिक प्रतिज्ञा वाक्योंके प्रमाणोंसे भी यही सिद्ध होता है कि बालपनका विवाह वेद विरुद्ध है। एवं जनषोडशावर्षायाम प्राप्तः पञ्चिवेशितं आदि सुश्रुतादि वैयक ग्रंथोके प्रमाणोंसे व मुष्टिकमसे भी देखा जाय तो बालके लग्न सर्वथा अयोग्य व महाहा।निकारक है। लग्न विवयमें पूर्णतया विचार करके वैदिक रीतिसे लग्न करना चाहिये।



CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

# स्वामी श्रीनित्यानन्दजीके व्याख्यानोंका सारांश।

## जीवात्मा।

इस व्याख्यानके सभापति श्रीमान स्वर्गवासी सेठ, छछमीदास खिमजी थे।

नंबई ता. ८ जुलई स. १८९४.

सज्जन गृहस्थो ! आज मेरा निषय " जीवात्मा " है। यह निषय बहुत गहन और सूक्ष्म है। योगी पुरुषोंके लिये भी अगम्य है। तथापि इस विषयमें ज्ञानी पुरु-र्षोका यथार्थ कथन क्या है, इसे आज में संक्षेपमें बतलाना चाहता हूं। कई लोगों-का कथन है कि-' शरीरही आत्मा है।शरीर और आत्मा भिन्न नहीं '। इन्द्रिय-आत्म-वादियोंका यह कहना है कि " शरीरकी अपेक्षा इन्द्रिय उत्तम हैं और इसी लिये इन्द्रियाँही आत्मा हैं। इन्द्रियोंसे आत्मा कोई भिन्न नहीं। 2 मन-आत्मवादियोंका यह कथन है कि " आप्रफलका स्वाद् जिह्नाको जान पड़ता है, सुगन्धि नासिकाको, रंग नेत्रोंको, कोमळता त्वक्-इन्द्रियको । परन्तु वह फळ भिष्ट सुगन्धित, पीछा, कोमल, इत्यादि गुणोंसे युक्त है ? यह बात एकही समयमें जाननेवाला इन्द्रियोंसे कोई भिन है और वह मन है। " इस युक्तिस मन-आत्मवादी छोग इन्द्रियोंको आत्मा म मानकर मनकोही आत्मा मानते हैं। कुछ अन्य छोगोंका कथन है, कि-" मन आत्मा नहीं है। क्योंकि मनका काम तो संकल्प-विकल्प करना है। परन्तु निश्च-यात्मक ज्ञान जिससे प्राप्त होता है वह बुद्धि है। ?? इस लिये ' मन आत्मा नहीं है। किन्तु बुद्धि ही आत्मा है ? ऐसा वे मानते हैं । कुछ लोग कहते हैं कि " प्राणही आत्मा है । इसके अस्तित्वसे प्राणी जीते हैं और यदि यह न हो तो प्राणी जीवित न र है, इस लिये प्राण ही आत्मा है । " परन्तु यह कथन भी कितनोंहीके मतसे योग्य नहीं । क्योंकि निवामें पाण रहता है, पर उसमें ज्ञानशकि नहीं रहती । याण तो एक प्रकारका नड़ वायु है, इस

लिये यह आत्मा नहीं हो सकता। कितनेही लोग सून्यको आत्मा मानते हैं। इक एक कहते हैं "सून्यको यदि आत्मा मानते हो तो, हम कहते हैं कि 'जो सून्यको जानता है वही आत्मा है। वयोंकि पहले तो सून्यको जानहीं नहीं सकते। " इस प्रकार प्रस्तुत विषयमें बहुतसे मतभेद हैं। वैदिक लोग आत्माका लक्षण इस प्रकार बताते हैं:—"इच्छाद्रेषप्रयत्नसुखदु:खज्ञानान्यात्मनो लिङ्गम् " इति। अर्थात् जो सुखकी इच्छा करता है, यही नहीं किन्तु उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करता है, तथा दु:सकी इच्छा न करते हुए उससे द्रेष करता है और जिससे सारे पदार्थोंका ज्ञान होता है वहीं आत्मा है। अब हमें यह देखना है कि—'वास्तवमें यह मत कहांतक सच है। हमारे बढ़े बढ़े ऋषियोंने इस विषयपर बहुतही सूक्ष्म विचार किया है। वे महात्मा आजकलके पुरुषोंकी तरह न थे। वे ४ रों पुरुषार्थोंको अच्छी तरहसे जानते थे। इस क्षणिक संसारमें अहर्निश निमम्न न रहते हुए अरण्यमें रहकर आत्मा और ईम्बरविषयपर सूक्ष्म दृष्टिसे विचार करते थे। उन्हेंने इस विषयपर अत्यन्त अम करके महान् आविष्कार किया है।

इस लिये 'उनका क्या कथन है ' यह आप लोगोंको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिये। नास्तिक लोग प्रकृतिवादी हैं। उन्हें चैतन्यका ज्ञान नहीं। वे कहते हैं—" चैतन्य प्रकृतिका एक विकार है।" 'चैतन्य स्वतंत्र नहीं ' यह उनका मत है। अब हमें यह सिद्ध करना है कि—'जीव शरीरमें भिन्न है '। जबतक शरीरमें चैतन्यशक्ति है, तबतक ज्ञानशक्ति है। शरीरसे उसका वियोग होतेही शरीर मृतपाय हो जाता है। शानशक्ति शरीरका एक अंश अथवा विकार है। अतएव जबतक शरीर है, तबतक ज्ञानशक्ति होनीही चाहिये। पर ऐसा नहीं होता। जैसे, जहां दीपक होता है वहां प्रकाश भी होता है। दीपकसे प्रकाश अलग नहीं हो सकता। इससे यह स्पष्ट है कि—'ज्ञानशक्ति शरीरसे भिन्न है। यह कैसे कहा जा सकता है कि शरीर और आत्मा एकही हैं। जिसके योगसे ज्ञानोन्नव होता है उसीको जीवात्मा कहते हैं। हाथ, पर, नाक, कान, इत्यादि अवयवोंमें शानशक्तिका अभाव है। इसी तरह शरीर स्वयं जीवात्मा नहीं। शरीरके नष्ट होतेहि ज्ञानशक्तिका लोप हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि शरीर और ज्ञानशक्ति यह दोनों भिन्न २ हैं। अब हमें यह विचारना चाहिए कि—"आत्मा शरीरका भाग है या उससे भिन्न है।"

यदि यह मान लिया जाय कि जीव पंचतत्वोंका बना हुआ है 'तो पहले यह देखना चाहिये कि पंचतत्वोंमें ज्ञानशक्ति है या नहीं। पृथ्वी, वायु, तेज, जल और आकाश इन पांच तत्वोंमेंसे किसीमें भी जब चैतन्यशक्ति नहीं यह प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध

हुई वात है, तब यह कहना, कि इन पांचतत्त्वोंमें ज्ञानशक्ति है, बिलकुल युक्ति-न्यून्य है। अच्छा, एक मत यह भी पाया जाता है कि जैसे ऑक्सिजन (पाण नायु) और हाइड्रोजन वायुके मेलसे जल उत्पच होता है, उसी तरह इन पांच तत्त्वोंके संयोगसे जीवशक्तिका पादुर्भाव होता है। अच्छा, अब हमें यह जांच करनी चाहिए कि यह सिद्धान्त कहांतक सत्य है। जीवशक्ति प्रारम्भसेही पांच तत्त्वामें अंशतः है या मिश्रणके अनन्तर उत्पन्न होती है। जब पारम्भसेही अंशतः पांच तत्त्वोंमें यह शक्ति होगी, तभी मिश्रणके बाद भी उत्पन्न हो सकती है। यह स्वयंसिद्ध है। चैतन्य पृथ्वी में है, अथवा वह पांच तत्त्वोंके मिश्रण होनेके बाद उत्पन्न होता है इन दो बार्तोमेंसे एक वात माननीही चाहिए। जीवात्माको यदि पांच तत्त्वोंका एक रूपान्तर माना जाय तो पांच तत्त्वोंमें पहलेहीसे उसका अंशतः होना मानना पहेगा । अच्छा, अब इस विषयमें विचार करना चाहिए कि जीव शरीरका एक अंश है, या जीव और शरीर दोनों पृथक् पृथक् हैं। जिस प्रकार सूर्यका प्रकाश सूर्यको नहीं छोड सकता और गुण गुणीको नहीं छोड सकता उसी प्रकार, यदि जीवको शरीरका एक गुण माना जाय, तो वह उसे छोड नहीं सकता। मतलब यह कि शरीरके मृत होनेपर उसे शरीरसे भिन न होना चाहिए। परन्तु शरीरके मृत हो-तेही जीवात्मा उससे विलग हो जाता है। इससे यह कदापि नहीं कह सकते कि वह शरीरका एक अंश है । कैसे शोककी बात है कि. आजकल हम लोग अपने कर्त्तव्य कर्मकी ओर ध्यान न दे अज्ञानीकी तरह सिर्फ बकतेही रहते हैं; इसीसे अधिकांशर्में इमारी विचारशक्तिका ह्वास हो गया है । अज्ञानताके कारण न हम यह जान सकते और न समझही सकते, कि हमारी स्थिति पहले कैसी थी और अब कैसी है। संस्कृतमें जिसको योग कहते हैं और जिसका ज्ञान हमारे ऋषि-मुनियोंके अनु-अहसे दूसरोंको होता था वह अव यूरुप, अमेरिकादि देशोंमें " मेस्मरीजम " के नामसे प्रकट हुआ है। महाभारत, शान्तिपर्व में एक कथा है कि-" राजा जनकके द्रबारमें सुलभा नामकी एक बाला योगविद्यामें पारंगत होकर आई थी '?।

तात्पर्य यह है कि आर्थ्यार्वतमें छोटी छोटी वालिकाओंको भी योगविद्याका सम्पूर्ण ज्ञान था। योगविद्याके प्रभावसे आधुनिक विद्वानोंके मतानुसार " मेस्मक्षजम " के द्वारा अपने शरीरकी भीतरी रचना जानी जा सकती है और उससे अनेक रोग भी अच्छे होते हैं। इन्द्रियोंके द्वारा जो कार्य नहीं किया जा सकता, वह जिससे किया जाता है वह एक स्वतंत्र शक्ति होती है और वही आत्मा है। जिसे हम आत्मा मानते हैं, आधुनिक डाक्टर उसे " अन " कहते हैं। वे जेनकोभी अन्य इन्द्रियों—

की तरह शरीरका एक अंश बतलाते हैं। तब तो, आधुनिक डाक्टरों के कथनानुसार, जो मनुष्य स्थूल शरीरका हो उसकी आत्माभी विशाल होनी चाहिए, पर शरीरकी विशालताके अनुसार आत्मा विशाल नहीं होता। कई लोगोंका कथन है कि " मेस्म-रीजम" के योगसे विविध समाचारोंका जानना और इसी तरह पूर्ण योगाम्यासके साधनसे पुनर्जन्मादि स्थितियोंका जानना असम्भव है। हमारे देशमें सौ दोसी वर्ष पहले यदि कोई कहता कि यूक्पमें बैल, घोडा इत्यादिसे चलाई जानेवाली गाडी सिर्फ आप्र और जलके योगसे चलती है। तो लोग उसे मूर्ख और पागल कहते। रेल निकलनेक पूर्व विमानकी बात कोई सच न मानता। यही हाल पुनर्जन्म और आत्माके अस्तित्वका भी समझिये।

हम लोग अपनी प्रगाद अज्ञानताके कारण इस बातको बिलकुल सच नहीं मानते और हमारे बढ़े बढ़े विदान जो अपने प्रन्थोंमें ऐसीं बढ़ी बढ़ी बातें लिख गये हैं उन्हें हम सिर्फ मनोरंजक उपन्यास या अरेबियन नाइट्की कहानियां मानते हैं ! । पर वास्तवमें पूर्वकालका यह हाल न था । जैसे सूर्यकी किरणें, जहाँतक जगह मिलती है, वहांतक फैलती जाती हैं, उसी प्रकार योगियोंकी शक्ति योगके प्रभावके अनुसार बढ़तीही जाती है। आत्मा चर्मचक्षुसे नहीं देखा जा सकता। वह सिर्फ ज्ञानचक्कुसेही देखा जा सकता है। शरीर और आत्मा दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैसे तप्त लोहकी अप्रि जब उससे अलग हो जाती है तब दिखाई नहीं पड़ती, पर वास्तवमें वह छोहेसे अलग ही है; उसी प्रकार शरीर और आत्मा भी भिन्न २ हैं ह अब यह देखना चाहिए कि इन्दियोंकी तरह आत्मा क्या एक भिन्न वस्तु है ? पत्येक अवयवर्षे आत्मा नहीं होता। वस्तुत: सब अवयवींमें आत्माकी शक्ति ब्यापक रूपसे रहती है। फूल ' लाल, सुगन्धित और कोमल है। यह देखने और जांचनेका काम केवल आत्माका है। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि इन्द्रियां आत्मा नहीं। यही हाल मनका है। जैसे अक्षि ( आंख ) की शक्ति देखना है उसी प्रकार मनकी शक्ति जानना है। मन कुछ साक्षात् जीव नहीं है। सारांश यही है कि- जीव इन्द्रियोंसे सर्वथा भिन है। अग्वेद्में कहा है। के तीन पदार्थों के अन्दर सारी सृष्टिका समावेश है। " द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्य जाते "इत्यादि । वे तीन पदार्थ प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा ये हैं। जीव शरीरसे भिन्न है। शरीरका नाश होता है, पर जीवका नाश नहीं होता। वह अनादि अविनाशी है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः अर्थात् "अप्रि, पानी या शस्त्र उसका नाश नहीं कर सकते।" इससे सिद्ध होता है कि ं जीव अविनाशी है।' चींटीसे हाथीतक सबमें जीव है। '' अहस्

## जीवात्मापर व्याख्यान.

अस्मि " " I am" " में हूं " यह पत्येक मनुष्य कहता है । अपने २ जीवकी रक्षाके लिये प्रत्येक प्राणी प्रयत्न करता है। इससे भी प्रगट होता है कि जीवका अस्तित्व सर्वमान्य है।

## " Evolution Theory "

( विकासवाद ) और " सांख्यशास्त्र " में सृष्टि—उत्पत्तिके विषयमें वर्णन किया गया है। इस विषयमें चार्ल्स, डाविन, हर्बर्ट स्पेनसर इत्यादि अनेक तत्त्ववेत्ताओंने विचार किया है । सब पदार्थीका विचार करनेके बाद सांख्यशास्त्रमें आत्माका विषय अत्युत्तम रीतिसे समझाया गया है। जैसे अनसे दूध, दूधसे दही, दहीसे माखन, माखनसे वी और वीसे बाष्य इत्यादि अनेक रूपान्तर होते हैं, उसी प्रकार शरीरकी भी दशा है। अन्ते वीर्य, वीर्यसे गर्भ, गर्भसे शरीरकी उत्पत्ति, बाद्को बाल्यावस्था, शैशवास्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और अन्तमें मृत्यु । इस प्रकार शरीरके अनेक रूपान्तर होते हैं। शरीरकी सारी अवस्थाओंमें आत्मा रहता है। उसके अनस्तित्वका अभाव है। इम सब पदार्थोंको जानते हैं और जानना यह एक चैतन्यशक्तिकाही गुण है, बह चैतन्यशक्ति आत्माके विना हो नहीं सकती। सूर्य है तभी प्रकाश है, रातको सूर्यके न रहनेसे उसका प्रकाश भी नहीं रहता; जब प्रकाश दिखे तब जानना चाहिए कि सूर्य भी है। उसी प्रकार हम जानते हैं—'कि हममें चैत-यशक्ति है। ' इससे स्पष्ट मालूम होता है कि आत्मा है। चैतन्यशक्ति है इसी लिये शरीरके सारे न्यापार होते हैं। वह यदि न हो तो उसी क्षण सारा मामला बिगड़ जाय। आधुनिक डॉक्टर तो अभी इसी शंकामें पड़े हैं कि-' जीव है या नहीं। ' परन्तु हमारे प्राचीन विद्वान वैद्य इस विषयमें बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे। चरक, सुश्रुत आदि मन्थोंमें जहां अष्ट धातुओंका वर्णन है वहां जीवका भी वर्णन है । आजकलके विद्वदर्य लोगोंकी बुद्धि साकार पदार्थोंकोही जान सकती है; निराकार पदार्थोंके जाननेमें वह कुण्ठित हो जाती है।

जिस पदार्थका ज्ञान इन्द्रियोंसे नहीं हो सकता, उसके लिये इन्द्रियोंका ही उप-योग करना कितनी भारी भुल है। हमारे पेटमें यदि दर्द हो तो उसे हमारी आखें कैसे देख सकती हैं ? और कान कैसे सुन सकते हैं ? । उसे जाननेके लिये तो बुद्धिकीही आवश्यकता है। इसी प्रकार इन्द्रियोंसे परे वस्तु ज्ञानद्वाराही जान लेनी चाहिए विशेषिक शास्त्रमें कहा है—"आत्मन्यात्ममनसोः संयोगविशेषा-दात्मप्रत्यक्षम् "। अर्थात् मन और आत्माका विशेष सम्बन्ध होनेसे आत्माका यथार्थ ज्ञान होता है। इनका विशेष सम्बन्ध यदि न हो तो वह ज्ञान नहीं होता।

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

4

## स्वामी श्रीनित्यानन्दजीका-

ह

आत्मा और मनका सम्बन्ध सदैवका है । किन्तु इस सम्बन्धसे आत्मबोध नहीं होता, यही कणाद् ऋषिका भी कथन है । प्राचीन पुरुष आज कलके जेंटलमैनोंकी तरहः होटलोंमें बैठ बर्फ, सोडा, शरबतादि वस्तुओंका भक्षण कर व्यर्थ गर्पे मारनेवाले न थे 🦶 किन्तु उदरपोषणके निमित्त धान्यका एक एक कण निर्जन वनमें रहकर जनसमू-हके लिये सर्वीपयौगी परमात्मवाद्के विचारमें अहार्निश मन्न रह कालक्रमण करते थे । अपनी सारी आयु उन्होंने इसी भांतिके सूक्ष्म विचारोंमें हमारे कल्याणके छिये न्यतीत की । अतएव उन महत्माओंके विचार अत्यन्त मूल्यवान और महत्त्वपूर्ण हैं। हर्बर्ट स्पेन्सरके समान अन्थकारोंके एक दो अन्थ पढ़कर आज कलके नवयुवक विद्वान अपने प्राचीन ऋषियोंकी निन्दां करने लगते हैं यह कितने शोककी बात है। ! हमारे ऋषियोंने जो जो मार्ग और जो जो शिक्षा बतलाई है, उसपर अवल-म्बित न रहते हुये जब हम उनके मार्गके देखेविना यह शंका निकालते हैं कि-'जीवात्मा है या नहीं' तब आपही बताइये इसमें किसका दोष है ? । हमारा वा हमारे' गुरुननोंका ?। हमारे इाथमें एक लकड़ी है और हम वह लकड़ी एक अन्धे पुरु-पको बतलाते हैं, तथा उसके विषयमें हम उससे बहुत कुछ वर्णन करते हैं, तथापि उसके ध्यानमें वह बात नहीं आती तो क्या इससे हमको यह मान लेना चाहिए कि वास्तवमें लकड़ी नहीं है ?' अन्धेकी दृष्टि नहीं इसमें हमारा क्या दोष ? इसी प्रकार यदि हमें आत्माका ज्ञान न हो तो इससे यह नहीं कह सकते कि-आत्माका अस्तित्व- -ही नहीं । ' न समझना अपनाही दोष है । ' हम आत्मसम्बन्धी विषयका यथायोग्य विचार नहीं करते, पर एकदम स्वच्छन्दतासे निश्चय कर बैठते हैं। ' यह उत्कृष्ट मार्ग नहीं है। आज कलके डाक्टरोंका मत है कि- " वैतन्यशक्ति बेन ( मस्ति-ष्क ) में रहती है । क्रियाजनक और ज्ञानजनक तन्तु ज्ञेनसे निकलकर शरीरकें सब भागोंमें फैले हुये हैं और उन्हींसे सारा व्यवहार चलता है। " इन भाइयोंसे हमें इतनाहीं पूछना है कि जब सारे शरीरमें ज्ञानतन्तु फैले हैं तो, कल्पना करो किं हमारे हाथमें महान्यथाकारक एक वण हुआ है; उसकी वेदना जागृतावस्थामें तो होती है परन्तु जब इम गाढ़ निदावश होते हैं तब हमें वह नहीं जान पडता इसका क्या कारण है ? । ज्ञानतन्तु उस समय भी तो अपनी अपनी जगहमें रहते हैं: परन्त निदामें दुःखका ज्ञान क्यों नहीं होता ?। इससे हमें स्पष्ट मालूम होता है कि- र ज्ञानतन्त और जीवात्मा दोनो भिन्न भिन्न हैं। र डाक्टरोंकर यह कथन कि मस्तिष्कमें ज्ञानशाकि है, अमसे युक्त है । इनके कथनानुसार शरीरका प्रत्येक परमाणु ४० दिनोंमें अपना स्थान छोडकर दूसरी जगह चला जाता

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

है; उनकी यह किया बराबर अव्याहत होती रहती है। हाथके परमाणु कितनेही वर्षमें पैरके तलवेमें या शरीरके किसी अन्य मार्गमें चले जाते हैं। इस प्रकार सात वर्षीमें वे सारे परमाणु निकल जाते और उनके स्थानमें दूसरे नवीन परमाणु उत्पन्न होते हैं। यदि एक पुरुष एक वर्ष अथवा छः मासतक प्रतिदिन दो सेर पेड़ा खाय तो इस कमके अनुसार कितने मन पेड़े उसके पेटमें होने चाहिएं और उसका पेट कितना फूछ जाना चाहिए ? परन्तु ऐसा नहीं होता । जिस प्रकार गंगाका जल आगे बढ़ता है और उसकी जगह नवीन जल आता है उसी प्रकार हमारे शरीरकी भी दशा है । अर्थात् प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर होकर अन्तमें वह नाशको प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सात वर्षोमें यदि शरीरके सब परमाणु निकल जाकर दूसरे नदीन उत्पन्न होते हैं तो यह देखना चाहिए कि हमारे उपर्युक्त दृष्टान्तके साथ इस बातका मेल कहांतक मिलता है ? एक ब्राह्मणका छः वर्षका लडका वेदाध्ययनके लिये काशी गया था । वह वहां रह-कर साठ वर्षकी अवस्थातक अध्ययन करनेके बाद् अपने घरको लौटा। बालपनमें जो वस्तुएं उसके देखनेमें आई थीं उन सबका स्मरण उसे अब भी है, इतने दीर्घ समयमें भी उसकी ज्ञानशक्ति और स्मरणशक्तिका नाश नहीं हुआ। ऐसी दशामें डाक्टरोंके उपर्युक्त मतकी वास्तविकता कितनी है सा सहजही मालूम हो सकती है । एक बार दो बार इस प्रकार ऋमशः द्स बार जब ज्ञानतन्तु नवीन उत्पन्न होते हैं तब स्मरणशक्ति न रहनी चाहिए पर वास्तवमें यह ठीक नहीं है। यदि परमाणुही ज्ञानजनक तन्तु हों तो ज्ञानका नाश हो जाना चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं होता। ज्ञानतन्तु और आत्मा भिन्न भिन्न हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि परमाणु शरीरसे निकलते रहते हैं पर आत्मा उस समय बना रहता है, और केवल उसीसे ज्ञान होता है। इधी लिये ज्ञानकी प्राप्ति बड़े श्रमसे होती है । वैदिक लोग मानते हैं— कि जीवकी उत्पात्त और नाश नहीं होता । कृश्चियन और मुसलमान जीवको आदि-अन्तयुक्त मानते हैं । उनका कथन सृष्टिनिय-मके सर्वथा विरुद्ध है; क्योंकि ' जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका नाश होना ही चाहिए ' यह नियम है। जीवको जो अविनाशी मानते हैं वे पुनर्जन्मको भी मानते हैं; किन्तु कई लोग पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करते । यह विषय बहुत ही सूक्ष्म है। संस्कृतमें इस विषयपर जो अन्थ हैं उन्हें आज कलके हमारे बी. ए. एस्. ए. समझ नहीं सकते । ईम्बर, जीवात्मा, पुनर्जन्म इत्यादि न माननेवालेंसि हमारा पश्न है, कि तुम्हारी शंकाका मूल हेतु क्या है ? प्रश्न करनेमें चार उद्देश्य रहते हैं। पहला जानकारी प्राप्त करनेके लिये, दूसरा अनुमति लेनेके लिये, तीसरा जानकारी करा-

नेके लिये, और चौथा सिर्फ कुत्सित रीतिसे देग विकालनेके लिये । इन चार प्रकारोंमेंसे तुम्हारा प्रश्न किस प्रकारका है ? सचे धर्मनिज्ञासुपनसे पूछनेवाले निर-लेही हैं। परन्तु निन्दाका उद्देश रखकर पूछनेवाले असंस्थ हैं। इस जग-त्में सृष्टिके नियमानुसार प्रत्येक वस्तुका रूपान्तर होता है। उसी प्रकार जीवका रूपान्तर क्यों न होना चाहिए ? सूक्ष्म रीति और शान्तचित्तसे विचार करने... बालको तत्काल मालुम हो जाता है कि पुनर्जन्म है या नहीं ? जैसे शरीरमें रज, मांस, उत्पत्ति, वृद्धि, नाश, इत्यादि भिन्न भिन्न रूपान्तर होते हैं वैसेहि जीवकी भी दशामें रूपान्तर होना चाहिए । यही पुनर्जन्म है । एक जन्म छोड दूसरा घारण करना जीवका रूपान्तर कहलाता है। पुनर्जन्म न माननेवाले पुरुषोंका यह आक्षेप है कि-" यदि पुनर्जन्मका अस्तित्व है तो हमें पूर्वजन्मका स्मरण क्यों नहीं होता ? चूं कि हमें पुनर्जन्मकी याद नहीं रहती, इस लिये यह मानना चाहिए कि पुनर्जन्म नहीं।" उनका यह कथन ऊपरसे तो सचा भासता है, परन्तु इस शंकाका समाधान क्या है सो देखिये । जीव जिस जगहसे आता है, उस जगहका ज्ञान उसे नहीं रहता । मुसलमान लोग यह मानते हैं कि-" जीवको ईश्वर स्वर्गसे इस संसारमें भेजता है तब वह माताके गर्भेमें प्रवेश करता है " परन्तु हम कहांसे आये " इसका ज्ञान उसे नहीं रहता । जीवका ज्ञान यदि जीवको नहीं होता, तो क्या हमें यह मानना उचित है कि-'जीव है ही नहीं ? । ' जब हम छः महीनेके बालक थे, तब हमारी मा कीन, बाप कीन, और बहिन कीन यह न जानते थे। इससे क्या यह मानना योग्य है कि-हमारे मा, नाप, भाई, नहिन इत्यादि कोई नहीं थे ?। ' यही हाल पुनर्ज-न्मका है । जैसे बीजमें वृक्ष मौज़द है, परन्तु यदि पानी देकर वह जमीनमें बोया न जाय और उसकी योग्य रक्षा न की जाय तो उसका वृक्ष नहीं बन सकता है। यही हाल जीवकाभी समझना चाहिए। जीवकी दो शक्तियां हैं; सामान्यशक्ति और विशेषशकि जागृतावस्थामें सामान्यशकि और विशेषशकि यथास्थित होती हैं। स्वप्रावस्थामें विशेषशक्ति सूक्ष्म स्वरूपमें रहती है और सुषुतिमें उसका छय होता । है इससे उस अवस्थानें कुछ जाननेकी शक्ति नहीं रहती । जहांतक जीवकी शक्ति ठीक ठीक अपनी जगहपर रहती है वहांतक वह सब जान सकता है। पर जब वह ठीक जगहपर नहीं होती तब वह कुछ भी नहीं जान सकता। बाल्यावस्थामें जो जो बातें होती हैं उनका हमें स्मरण नहीं रहता। इससे यह कैसे मान सकते हैं कि-' उस समय कुछ थाही नहीं, अथवा जीवही न था १ ? वास्तवमें बात यह है कि

उस समय ज्ञानशक्ति अत्यन्तही सूक्ष्मावस्थामें होती है । पंतजाल ऋषिने कहा है कि-'योगसे पुनर्जन्म ज्ञाना जा सकता है । ? \*

महाभारतमें इस विषयके अनेक दृष्टान्त हैं। योगशक्ति खूब बढ़ानी चाहिए। पर हमारे समान मध्यम स्थितिके लोगोंसे यह नहीं हो सकता। कितनेही लोग एकदेशी अँगोंजी बन्थ पढ़ उनके मनमाने झूठे सांचे विचार लेकर विद्यत्ताका आढम्बर दिखलाकर यह कहा करते हैं कि—' हमारे शास्त्रोंमें कुछ नहीं। वे बिलकुल झूठे हैं। 'पर हम समझते हैं, कि ऐसे लोगोंको अपने शास्त्रोंकाकुछ पताही नहीं है। आज कलके शिक्षित लोगोंके मुखसे जो सदा यह वचन निकला करते हैं कि—' हमारे पूर्वज सूर्व थे। हमारा धर्म कोरा आढंबरमात्र हैं; अत एव मिथ्या है। हममें पहले कुछ भी पुरुषार्थ नहीं था'। ऐसे वचन कहना और उनको सुनना क्या थोड़े दुर्भाग्यकी बात है ? जब कि एक आधुनिक प्रामाणिक अँगरेजी बन्यकार हमारे कलाकीशल्यके विषयमें आब्र प्रदर्शित करता है और अपने बन्थमें स्पट रीतिसे स्वीकार करता है कि—इसी देशसे सारी विधा हमारे यहां आई है'। तब हमारे भई (अल्पज्ञानी) निन्दक बन्थोंको पढकर अपनी निन्दा करहे हैं यह कैसी शोकज्ञक बात है ? पहले आर्थ्योवर्त सब कलाओंका मुख्य स्थल था। इस विषयमें प्रसिद्ध राजार्ष किव भर्तृहार कहते हैं:—

† पुरा विद्वत्ताऽऽसीद्वपशमवतां क्लेशहतये।
गता कालेगासौ विषयसुखसिद्ध्यै विषयिणाम्।
इदानीं तु प्रेक्ष्य क्षितितल सुनः शास्त्रविद्यसान्।
अहो कष्टं सापि प्रतिदिनमधोऽधः प्रविशति॥ १॥

एक कुश्चियन सिशानरी विश्वपने अपने व्याख्यानमें कहा था कि " " यद्यपि हमारे धर्मशास्त्र ( बाईनेल ) में पुनर्जन्मके निषयमें कुछ नहीं कहा गया,

<sup>ं</sup> अहा ! कैसे दुःखकी बात है जो विद्या पहले पंडितोंको चित्तका विलेश दूर कर-नेका कारण थी, वही विद्या कालकी गतिसे विषयी लोगोंके विषयमुख सिद्ध होनेका कारण हुई स्रोत यह देखकर महान कष्ट होता है कि आबकल राजासीके शास्त्रविमुख होनेसे वह रही सही विद्यानी प्रतिदिन संघोगतिकोही प्राप्त होती जा रही है।

तथापि यह बात नहीं कि पुनर्जन्म माननेवाले हमसे कुछ प्रत्युत्तर न कर सके "। 'ईश्वर न्यायी है' यह जगत्के सारे शास्त्रोंका सिद्धान्त है । उससे कालत्रयमेंभी अन्याय नहीं हो सकता । तब फिर कोई अन्या, कोई लंगडा, कोई द्रिद्री, इस प्रकार जो अनेक लोग दुःसी देख पडते हैं, इसका क्या कारण है ? परमात्माके न्यायी राज्यमें क्या वास्तवमें ऐसा हो सकता है ? नहीं । सन्व तो यह है कि अपने शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार न्यायरीतिसे सबको दण्ड मिलनाही चाहिए और यदि वह इस जन्मके अनुसार न हो तो अन्य-जन्म कृत कर्मका परिणाम होना चाहिए।अच्छा, पुनर्जन्म न मांननेवालोंसे हमारा यह प्रश्न है कि जो पुण्य करता है वह तो स्वर्गको जाता है और स्त्रीर जो पाप करता है वह नरकको प्राप्त होता है। पर जो नं पुण्य करता है न पाप करता है, समताका आचरण करता है उसका मरनेके बाद क्या होता है। स्वर्ग-प्राप्ति होनेके योग्य पुण्याचरण न करनेसे जब स्वर्ग नहीं मिलता, और नरक प्राप्त होनेके योग्य पापाचरण न करनेसे जब नरक भी नहीं मिल्रता तब उसकी क्या गति होती है ? इस प्रश्नका उत्तर कोई नहीं दे सकता । अतएव पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इससे भी स्पष्ट है कि-'पुनर्जन्म अवस्य है ' अन्य अनेक युक्तियोंसे सिद्ध हो सकता है पर समय बहुत हो गया है, इससे विशेष विवेचन करना मैं ठीक नहीं समझता ।

#### इति शम्।

## मनुष्यजन्मकी सफलताः।

१५ जुलाई सन् १८९४ को फामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट बम्बईमें रावबहादुर आनरेबिल जिस्स (महात्मा) महादेव गोविन्द रानडेकी अध्यक्षतामें ब्रह्मचारी (स्वामी) श्री नित्यानंद्जी महाराज (सरस्वती) ने "मनुष्यजन्मकी सफ-लता" विषयप व्याख्यान दिया। वह व्याख्यान इस प्रकारे है—आजका हमारा विषय "मनुष्यजन्मकी सफलता" है। यह सफलता मनुष्यको किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसी विषयपर आज हमें विवेचन करना है। मनुष्यकी प्रकृति अनेक प्रकारकी है। परन्तु इस जगत्में सारी मनुष्यजातिका दो विभागों समावेश हो सकता है। एक विद्वान और दूसरे अविद्वान । आविद्वान लोग रेखवेक इंजिनकी गतिकी तरह चलनेवाले होते हैं। उनमें सारासार-विचारका अभाव होता है। इंजिन केवल

चलनाही जानता है; 'अमुक स्थलमें कौनसा निश्चित स्थान है ? यह भावनगर या सूरत है ? इसका उसे लेशमानभी भान नहीं होता । बस, अविचारी लोगोंका .आचरण भी ऐसाही होता है । वे गतानुगतिकताके अनुसार केवल खानपानमें निमम्न रहकर अपनी सारी आयु व्यर्थ गंवाते हैं । हमारा कर्त्तव्य क्या है, हमारा जन्म सार्थकः कैसे हो, इत्यादि विचारोंकी ओर उनका कुछभी ध्यान नहीं रहता । यह बात मनुष्यमानको अवश्यही जाननी चाहिये—'कि हमारा कर्त्तव्य क्या है ?' अर्थविदमें कहा है:—''यथा अहान्यनुपूर्व भवन्ति यथार्तवक्रतुभिर्यान्ति साकम् ।''

अर्थात् "जिस प्रकार रात, दिन तथा ऋतु एकके बाद दूसरी आती है, उसी प्रकार हे मनुष्य ! तू अपना कर्त्तव्य कर "। तुम अपना कर्तव्य रातिद्न नियमित समयपर करो । जिस प्रकार पाठशालाका विद्वान् शिक्षक एशियाखंडका सूगोल पढ़ाते समय पहिले अपने शिष्योंको उसका सामान्य ज्ञान कराता है, फिर उसके बाद् प्रत्येक देशविशेषका ज्ञान कराता है और इन बातोंका ज्ञान करानेके लिये जिस प्रकार नकशेकी सहायता लेता है, क्योंकि केवल पुस्तकके द्वारा भ्रुगोलका ज्ञान उत्तम नहीं हो सकता, इसी प्रकार परम कृपालु ईश्वरने हम सबको वेद्रूपी पुस्तकः और सृष्टिरूपी नकरोके आधारसे यह बतलाया है कि-'मनुष्यका कर्तव्य क्या है।' वही आज आप सब भाइयोंके समक्ष में यथाशक्ति निवेदन करता हूं । जिस पृथि-वीके ऊपर हम सब निवास करते हैं, वह अपना कर्तव्य करनेमें कभी नहीं चुकती ! प्रतिदिन चौबीस घंढेमें वह अपने आसपास एक बार घूम आती है और वर्षमे एक बार सूर्यकी प्रदक्षिणा करती है। आप्, तेज, वायु, आकाश, सूर्यचक्र इत्यादि भी अपने २ कार्यमें नहीं चूकते । अच्छा, यदि इन जड वस्तुओंकी ओर ध्यान न देकर चेतन प्राणियोंको देखें तो वे भी अपना अपना कर्तन्य योग्य रीतिसे करते रहते हैं । इसी प्रकार हमारी इन्द्रियांभी अपने अपने कर्तव्य यथानियम पालती रहती हैं । इस विस्तीर्ण त्रम्हांडमें ऐसी एक भी वस्तु दृष्टिपथसे नहीं गुजरती, जीं अपना कर्त्तव्य न बजाती हो।

तब फिर सबसे श्रेष्ठ और ज्ञानी जो मनुष्य पाणी है, वहीं यदि अपना कर्त्तव्य मुलकर व्यर्थ मुभारस्य होकर, रहे तो कितने दुःख और सन्तापकी बात है ? कर्त-व्यका विषय बहुतही व्यापक है। हमारा कर्त्तव्य अनेक भांतिका है। परन्तु आत्मरक्षा, जीविका, सन्तानरक्षा, समाजसंस्था, मनोरंजन और धर्म तथा उपासना इन छ भागोंमें उसका समावेश होता है। इसीका हम अब संक्षिप्त रीतिसे विवेचन करते हैं; क्योंकि आप सब बहुश्रुत और विदान हैं। चरक नामके अन्यमें कहा है—" पाणेषणा

धनेषणा परलोकेषणेति । आसांतु खल्वेषणानां प्राणेषणा तावत् पूर्वतरमापद्यते । कस्मात् ? प्राणपित्यागे हि सर्वपित्यागः ?' अर्थात् प्रत्येक मनुष्यको पाणकी, धनकी और परलोककी यह तीन प्रकारकी इच्छा होती हैं । प्राणकी रक्षा करना मनुष्यका पहला कर्त्तव्य है । धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष इन चारोंकी प्राप्ति होना मनुष्यकन्मकी सफलता है, और यह बात अवश्यही प्राणपर अवलम्बित है । यदि श्रिरिकी आरोग्यता अच्छी न हो तो इनमेंसे किसीकी भी प्राप्ति न होगी । इसीलिये आतमरक्षण मनुष्यका पहला कर्त्तव्य कर्म है । प्रत्येक मनुष्यको शरीरकी आरोग्यता रखनेके लिये तदिषयक ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

परन्तु इस प्रकारका ज्ञान पाप्त करके तद्नुसार अपनी देहकी रक्षा करनेवाले आनकल हमारे देशमें कितने लोग हैं ? गर्मीके दिनेंमें जब प्यास अधिक लगती है, तब उसे मिटानेके लिये बिना सोचे समझे गटगट बहुतसा पानी पीकर अपना शरीर बिगाडनेवाले हम लोगोंमें कुछ थोडे नहीं हैं । नियमिकिद्ध चलकर अपना आरोग्य बिगाडनेवालोंके अनेक उदाहरण मिलेंगे । इस देशमें ऐसे लोग कुछ कम नहीं हैं जो मजदूरी करके, गरीबी और अति दुःखसे अपना तथा अपने कुटुम्बका निर्वाह नहीं करते, दिनभर मजदूरी करके दो तीन आने पैदा करनेवाला अपने बालबर्बों का और अपना पोषण जब अच्छी तरह नहीं कर सकता, तब वह दुःसी जीव—चाहे उसमें अनकी गठरी तीन कोस ले जानेकी शक्ति न हो तो भी पेट भरनेके लिये दो मन अनाजकी गठरी छै कोस ले जाकर अपना स्वास्थ्य बिगाहता है और जल्दी मौतके पंजेमें फंस जाता है ।

अब मध्यम श्रेणीके लोगोंकी स्थिति देखिये। उनको प्रातःकाल आठ बजे नौकरीपर उपस्थित होना पड़ता है। बारह बारह घंटा काम करना पड़ता है, तब कहीं निर्वाहमरके लिये दस पन्द्रह रुपये बेतन मिलता है। काम करते करते शिथिल पड़ जाता है पर वह बिचारा करे क्या ? खानेके लिये तो प्रतिदिन सुबहशाम चाहियेही।

एसी मध्यम स्थितिके छोगोंकी दुर्दशा है। अब बढ़े बढ़े विद्वानोंकी दृशा निराली है। बी. ए. ,एस. ए., प्लू. प्लू. बी. इत्यादि पद्वियां प्राप्त करनेमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है तब कहीं उन्हें कोई अच्छी नौकरी या रोजगार मिलता है। पर शरीरसे बिचारे क्षीण हो जाते हैं, इस लिये उनसे विशेष परिश्रम नहीं हो सकता। सिर्फ दिखानेभरके लिये यह लोग गाड़ीघोड़ेमें बैठे हुए फिरा करते हैं। यही उनका आनन्द है। उनको देखकर स्कूलके विद्यार्थी यह लालसा करते हैं कि हमभी

वी. ए. एम. ए. हो जायं तो हमको भी ऐसेहि आनन्द करनेको मिलें इस कारण अत्यन्त परिश्रम करके शरीरके आरोग्यका ध्यान न करते हुए विद्याभ्यास करते हैं। इसके सिवा स्कूल और कालेजोंमें फिलासफी (दर्शनशास्त्र ) इत्यादि गहन विषय सीखनेके लिये माथापचीभी करनी पड़ती है। फिर घरके कष्ट अलगही हैं। स्वयं तो दुर्नेल हैं और घरमें सोलह सत्रह नर्षकी स्त्री भी है, गृहस्थीका काम सम्हालना ही चाहिये, यह भी एक बड़ा दुःख समझिये। बडी कठिनाई और परिश्रमसे कहीं एक आध परीक्षा पास कर ली, अब नौकरीकी चिन्ता लगी। उसमें भी अवसरपर कामयाबी नहीं हुई । अब इसमें शरीरका क्या दोष है ? मन खराब रहता है, आंखें अन्दर पुसी जाती हैं, और अन्न भी अच्छी तरह नहीं पचता ! अन्तमें वह बेचारा शीवही यमलोककी यात्रा करता है ! ! मनुष्यगणनासे यह बात जानी गई है, कि-''अन्य लोंगोंकी अपेक्षा बेचारा गरीब ग्रेजुएट बहुत जल्दी मर जाता है''। ( वर्त्तमान शिक्षापणालीका यही कुफल है ) क्या ईम्बरकी उसके ऊपर कोई ऐसी निर्द्यता थोड़ीही है कि वह जल्दी मर जावे । उस परम द्यालुने तो कमसे कम सौ वर्षतककी मनुष्यकी आयु, नियत की है। ग्रेजुएटोंके जल्दी मर जानेका कारण यही है कि-**ंशिक्षा इत्यादिका बोझ उनके ऊपर बहुत भारी आ पड़ता है।' ऐसे लोग बहुत** 'थोडे हैं, जो अपने शरीरका स्वाथ्य ठीक रखनेके विषयमें कुछ विचार करते हों। पत्येक मनुष्यको वैद्यकसम्बन्धी थोडा बहुत ज्ञान होनाही चाहिये। आहिवनमें करेला खानेसे पित्तकी वृद्धि होती है और कार्तिकमें दही खानेसे ज्वरादिक प्राप्त होते हैं। इस लिये इस बातका ज्ञान पत्येक मनुष्यको होना चाहिए कि अमुक ऋतुमें अमुक वस्तु सेवन करनेसे पक्वति ठीक रहती है। विशेष कर आधिव्याधिका मूळ कारण हमारा प्रमाद्ही है । व्याधिप्रस्त होनेके बाद् औषघोपाय करनेसे कितनी हानि होती है ? ऐसे रुग्ण व्यक्तिको पुत्रकलत्र भी जो अत्यन्त प्रिय होते हैं नहीं सुहाते । कार्यकी हानि, उपयोगी समयका नाश, औषधोपचार-सम्बन्धी खर्च, घरके लोगोंकी चिन्ति-तावस्था, डाक्टरोंका कष्ट इत्यादि अनेकानेक आफर्ते आ पडती हैं और फिर एक बार जो प्रकृति बिगंड जाती है तो फिर वह सुधरकर पूर्ववत् कभी नहीं होती । इसी छिये महार्षे पतंजिलने योगशास्त्रमें लिखा है कि:-हेयं "दु:खमनागतम्"। अर्थात् प्रत्येक मनुष्यको यह प्रयत्न करना चाहिये कि भविष्यमें दुःख न आने पावे । सबसे पहला कर्त्तंच्य शरीरकी रक्षा करना है । व्याघि होनेके पहलेही सब भाइयोंको सावधान रहना चाहिए। देखिये, यह कितनी छज्जाकी बात है कि हमारे भाइयोंको इस बातका जराभी ज्ञान नहीं रहता कि हमें सदैव किस प्रकारके अजका सेवन

कंरना चाहिये । मनुष्यकी साधारण आयुमर्यादा १०० वर्षकी है । ' जीवेम शरदः शतं '' ऐसा वेद्में वर्णन है। " आयुषं जमदृशः " इत्यादि इसके प्रमाण हैं। योगाभ्यासंके बलसे ३०० वर्ष पर्यन्त मनुष्य जी सकता है। परन्तु आजकल १००० में सिर्फ १० मनुष्य कदाचित् ऐसे निकलेंगे, जो १०० वर्षतक जीवित रह सकते हों । इसका मुख्य कारण यही है कि हम ब्रह्मचर्य-आचरण, खान, पान इत्यादि बातोंपर बिलकुल ध्यान नहीं देते । मनुष्य प्राणी यदि यह अच्छी तरह जानता हो कि-'आत्मरक्षण क्या है और शास्त्रके अनुसार वह कैसे किया जाता है।' इस बातका ज्ञानरखनेवालाही तो सौ वर्ष तक सहजही जीवित रह सकता है। हमारा दूसरा कर्त्तव्य जीविका है। शरीरका पोषण करनेके लिये मनुष्यको कोई न कोई उद्यम करनाही चाहिए । उद्योगाके विना किसीका निर्वाह नहीं हो सकता । सारा संसार उद्योग करता है; परन्तु बहुत थोड़े आदमी इस बातपर घ्यान रखते हैं कि-'उद्योग ठीक है या नहीं । अनेक लोग प्रारव्धकेही भरोसे बैठनेवाले होते हैं । हिन्दु और किश्चियन या मुसलमान आदि विजातीय लोगोंके पारव्यके माननेमें मतभेद् है। इम अपने पूर्वजन्मोपार्जित कर्मको पारव्य समझते हैं और यह लोग खुदां (ईश्वर ) की इच्छाको पारब्य मानते हैं । हम समझते हैं कि हमको जिस फलकी पासि होती है वह सबं पूर्वजन्मके कर्मानुसार है। परन्तु यह जानना चाहिए कि विना उद्योग केवल भाग्यके भरोसेही, फलपाप्ति नहीं होती । महाभारतमें लिखा है:---यथा क्षेत्रं मृदुभूतं अद्भिराष्ट्रावितं तथा । जनयत्यङ्करं कर्म चृणां तद्वत्पुनर्भवम् ॥ ज्ञां०प० अ०३५१ श्लो०३२. पूर्वजन्मका कर्म केवल बीजरूप है। वह बीज यदि उद्यमरूपी भूमिमे बोया नहीं गया, किन्तु सन्दूकमें रखकर डाल दिया गया तो उससे फल कैसे मिल सकता है ? यदि वह योग्य स्थलमें बोया गया है, खाद डाली गई है, जल सिंचन किया गया है, तो फलकी आशा रखी जा सकती है। प्रकाश और दृष्टि इन दोनों के संयोगसे वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। केवल प्रकाश या केवल दृष्टिसे ईन्सित फलकी प्राप्ति नहीं होती । इसी प्रकार उद्योग और प्रारव्यके संयोगसे फलपाप्ति समझनी चाहिए । केवल प्रारव्धते कुछ फल नहीं मिलता । उद्योगको विशेष प्राधान्य दिया गया है । महाभारतमें व्यासमुनिनें बतलाया है:-

> यक्च दिष्टपरो छोके यश्चापि हठवादिकः। उभावापि शठावेतौ कर्भबुद्धिः प्रशस्यते॥

#### मनुष्यकी सफलतापर व्याख्यान.

### योहि दिष्टमुपासीनो निर्विचेष्टः सुखं शयी। अवसीदेत्स दुर्बुद्धिरामो घट इवोदके॥

म॰ भा॰ व॰ प॰ अ० ३२।

जो पुरुष प्रारच्धपर सारा विश्वास रलकर उद्योग नहीं करता और चुपचाप बैठा रहता है वह नष्ट हो जाता है। संसारमें प्रारच्धका अवलम्बन करके रहनेवाला और "यद्भावि तद्भवति"—" जो होना होगा सो होगा " कहनेवाला सूर्ष है। उद्योगके विना सब व्यर्थ है। उद्योगमें खुद्धि लगानेवाला पुरुष श्रेष्ठ बनता है। इस समय हम सब जिसं भवनमें एकच हुए हैं वह कुछ आपही आप प्रारच्धसे निर्माण नहीं हुआ। जब अनेक पुरुषोंने अनेक प्रकारका उद्योग किया है, तब यह मन्दिर अस्तित्वमें आया है। 'उद्योगसे क्या कार्य्य होता है और प्रारच्धमें विश्वास रखनेसे मनुष्यकी क्या दशा होती है यह बात इंगलेंड और हमारे भारतवर्षकी दशा देखनेसे सहजि मालूम हो सकती है। ग्रुकनीतिमें कहा है—"धीमन्तो वन्यचरिता मन्यन्ते पौरुषं महत्। अशक्ताः पौरुषं कर्तु क्लीबा देवसुपासते"॥ ये महात्मा, कि जिनका चिति वन्दनीय है उद्योगकोही श्रेष्ठ मानते हैं। पुरुषार्थहीन क्लीब या नपुंस्तकही उद्योगको नहीं मानता, और प्रारच्धका शोर मचाता तथा उद्योग नहीं करता है। कवि कहता है—

उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपौति । लक्ष्मी— देंविन देयमिति कापुरुषा वदन्ति । दैवें निहत्य कुरु पौरुषमात्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्धचिति कोऽत्र दोषः ॥

उद्योगसे लक्ष्मीकी प्राप्ति और सब कार्योंकी सिद्धि होती है। इस लिये सब भाइ-योंको सर्वधा सतत उद्योग करना चाहिये। उद्योग करनेके बाद जो " यदि न सि द्धाति कोत्र दोषः" ऐसा किवका वचन है इसका अर्थ बढे २ पद्वीघर विद्वान्त करते हैं कि—" यत्न करनेके बाद यदि कार्यसिद्धि न हो तो इसमें हमारा क्या दोष? हमसे जितना बना उतना हमने किया; अब हमारा कोई दोष नहीं रहा।" परन्तु यह अर्थ करनेमें ये लोग बढी धूल करते हैं। किवके कहनेका अभिगाय वास्तवमें ऐसा नहीं है। " कोऽन्न दोषः" अर्थात् " यत्ने को दोषः?" अर्थात् यत्न करनेमें कौनसी नृटि रह गई?

हमारे लिये क्या सर्वशक्तिमान् ईश्वरको उद्योग करना चाहिये ? हमको जो रोटीकी सदैव आवश्यकता रहती है वह क्या ईम्बर कर दिया करे ? ईम्बरका काम पृथ्वी आदि सृष्टिकी सब वस्तुओंकी रचना करना है और वह उसने किया है और करता भी है। जीवका काम जीवको करना चाहिए। 'ईम्बर देगा ते। हम खायँ-गे ' ऐसा कहना अमसे भरा है। उद्योग अनेक प्रकारका है, जिसको जो अच्छा लगे उसे वह करना चाहिये। सारांश, शरीरकी रक्षाके लिये उद्योग सबको करनाही चाहिये। पत्येक मनुष्यको ब्रह्मचर्य व्रतका आचरण करके कमसे कम २५ वर्षतक विद्याध्ययन करना चाहिये । इसके बाद धनोपार्जन करके फिर विवाह करना चाहिये । प्राचीन कालमें यही प्रणाली थी । आजकल बहुतसे " जेंटिलमैन " धर्म छोड द्रव्योपार्जन करने लगते हैं। धर्मत्याग करनेपर अधिक धन मिलता हो तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिये। जिस घर्मसे परिणाममें दुःख प्राप्त हो वह सचा धर्म नहीं। ऐसे घर्मका त्यागही करना चाहिये । जिस धर्मसे अपना हित है उसीको धर्म कहना चाहिये । और वास्तवमें धर्म है भी वही।इस समय सात सात, आठ आठ वर्षके बच्चोंका, जिन्हें यह भी नहीं मालूम कि विवाह क्या है और उसका क्या उपयोग है, विवाह कर देते हैं यह कितनी खेदननक बात है ? राजपुतानेमें एक अच्छे गृहस्थके घर विवाहका उत्सव था । उसे मैंने स्वयं देखा । वर पांच छः वर्षकी अवस्थाका था । विवाहका सहत रातका था । वर कन्या ऊंघने लगे । तब उनको एक तरफ सुला दिया । फेरे फिरनेके पहलेकी सारी विधि पुरोहित महाराजने समाप्त कर ली थी। अब फेरा तो वरराजाकोही फिरना चाहिये । इस लिये उसका बाप उसके पास जाकर उठाने लगा। कहा-भाई! उठ अब फेरा खानेका समय आ गया; परन्तु वर बेचारेको यह ज्ञान कहाँ था कि फेरा दैसे लाया जाता है ? उसके मनमें यह आया कि मेरा पिता "फेरा"" अर्थात् " पेडा " लानेके छिये मुझे उठाता है । वह बीला-" पिताजी ! मुझे उँबाई आती है । मुझे पेड़ा नहीं खाना है। मुझे मुख नहीं छंगी। " बरराजाका एक चार-पांच वर्षका छोटा भाई, जो पासही पड़ा था, बोल उठा-पिताजी चलो, में चलता हं; मुझे भूख लगी है। ?? तात्पर्य सिर्फ इतना ही है विवाहके समान उत्तम विधियां भी यथायोग्य पालन नहीं की जातीं ॥ "में आपके निना कुछ भी नहीं करूंगी । आपको छोड अन्यकी ओर चित्ताकर्षण नहीं होने दूंगीं ?' इत्यादि प्रतिज्ञा वधुको विवाहके समय करनी पड़ती हैं। उसी प्रकार तरी सम्मतिके विना धर्मे च अर्थे च कामे च नातिचरामि । इत्यादि पतिज्ञा वरको

<sup>\*</sup> फेरा उस तरफ पेड़ाकों भी कहते हैं।

करनी पडती हैं। अथर्ववेद्के १४ वें कांड्में विवाहसम्बन्धी विषयका सम्पूर्ण वर्णन किया गया है। आजकल तो, जो प्रतिज्ञा करनी होती है, उसे सिर्फ पुरोहित मात्र बक जाता है। वर और वधुको उसके विषयमें लेशमात्र भी ज्ञान नहीं होता। क्योंकि उनका विवाह बाल्य-अवस्थामें हो जाता है। इस लिय मौढ होनेपर दोनों, यादि विवाहको अस्वीकार और पुरोहितसे पूछें कि-" हमने ऐसी प्रतिज्ञा कच की थी ? और यदि की हो तो हमें बताओ ? । तब पुरोहित महाराज उनको क्या उत्तर देंगे ? प्राचीनकालमें विवाहविधि वधूवरके इच्छानुसार होता था। सुभद्राका अर्जुनके साथ विवाह कैसे हुवा सो सभी जानते हैं। उस समय बलभद्रजी जब अर्जुनपर कोधित हुए तब कृष्ण भगवान्ते उनका समाधान किया और बोले-"प्रदानमपि कन्यायाः पश्चित को तमन्यते । विकयं चाप्यपत्यस्य कः कुर्यात पुरुषो अवि ॥ 12 उनका विवाह दोनोंकी सम्मतिसे हुआ । कन्याकी इच्छाके विरुद्ध उसे पशुकी तरह बेचना उचित नहीं । इसी प्रकार कुन्ती, सीता, द्रौपदी इत्यादि अनेक राजकन्याये पौढावस्थामें स्वयंवरिवधिसे विवाहित हुई थीं। कुछ लोग कहते हैं कि इस विधिसे सिर्फ राजकन्याओं का विवाह होता था पर यह ठीक नहीं । बाह्मण लोगोंकी कन्याओं (जैसे ग्रुकाचार्यकी कन्या देवयानी ) का स्वयंवरविधिसे विवाह हुआ था । इच्छानुसार वर न मिलनेपर ब्रह्मचर्यवत पालन करके आमरण अविवाहित रही हुई अनेक स्त्रियोंके दृष्टांत मौजूद हैं। गार्गी सलभा, इत्यादिके चरित्रोंपरसे आप लोग जान लीजिय । इस विषयकी जानकारी-के लिये हमारा बनाया हवा " पुरुषार्थपकाश " नामक पुस्तक देखनेसे सारी बातें मालम हो जायगीं। स्त्रियोंकी तरह अनेक पुरुष जैसे भीष्म पितामह, हनुमान, परशुराम इत्यादि ब्रह्मचर्य वत पालन करके अपने पराक्रमका महत्त्व संसारमें प्रसिद्ध कर गये हैं। कहां इन लोगोंका पुरुषार्थ और कहां आजकलके हमारे बाबू लोगोंका पुरुषार्थ ?। कुन्तीके पुत्रोंका पराक्रम कैसा था और आजकलके छोटे २ लडके-लडिकयोंके विवाहसे उत्पन्न होनेवाले मनुष्योंका पुरुषार्थ कैसा है ? । छोटीसी डब्बीमें एक बढा हाथी कैसे रह सकता है ?। छोटी उम्रमें विवाह करनेसे अनेक हानियां होती हैं।

पूर्णवय पाप्त होनेके बाद विवाह करना चाहिये । ऐसा न करनेवाला पापभागी होता है। पूर्णावस्थामें विवाह न होनेसे भावी प्रजा अत्यन्त निर्वेल उत्पन्न होती है। जिसके मा-बाप स्वयंही छोटी अवस्थामें हों उस बालककी रक्षा कैसे की जा सकती है ? । बालकका उनको कैसे भान रह सकता है, और उसे सझालनेका काम वे कैसे कर सकते हैं ? वे अपीड माता-पिता लडकोंको खेळनेके लिये भी जाने

नहीं देते; क्योंकि कसरतसे हें।नेवाले लाभका उन्हें ज्ञान नहीं रहता । अपने बचोंके खानेपीनेकी सह्माल भी वे जैसी चाहिये वैसी नहीं रख सकते। इस कारण वे अज्ञान मा बापके लडके बाहरसे चोरी करके खाना सीखते हैं इससे वे अनेक व्याधियों में फॅस जाते हैं। पेट फूल जाता है, हाथपैर सुलकर लकडीसे हो जाते हैं। घडीभरमें सर्दी, घडीभरमें और कुछ इस प्रकार अनेक व्याधियां लगी रहती हैं। अज्ञानी मा-बाप सिर्फ सन्तान उत्पन्न करना जानते हैं, पर उस उम्रमें उसका पालन करनेकी बुद्धि उनमें नहीं होती । शारीरिक विषयोंको छोडकर जब हम विद्याकी ओर ध्यान देते हैं तब वहां भी यही दुर्दशा दिखाई देती है। इसका कारणभी उपर्युक्तही है। आज कल लोग अपनी गीर्वाण भाषा-संस्कृतका पढना-छोडकर अँगरेजीके पढनेमें लग गये हैं। इतिहास पढातेसमय राम-जनकप्रभृतिके चरित्र न बताकर औरंगजेब जैसोंके जन्मवृत्तान्त पढाये जाते हैं । इनके पढानेसे लडकोंके मनपर बुरा असर पडता है । र्राज्य-पातिके लोभेंमं आकर अपने संगे भाईयोंको कैसे मारना ? यह युक्ति उपरोक्त चरित्र पढकर लडके सीख जाते हैं। श्रीरामचन्द्रके समान महात्माओंका इतिहास शिखानेसे बन्धुपीति, पूज्यबुद्धि, मातापिताकी आज्ञाका पालन, सत्य बोलना, और सत्यपरही चलना, पतिपत्नी-मेम, राजकीय चातुर्थ्य, प्रजापालन, एकपत्नीवत इत्यादि अनेक सद्गुण शिष्यगण सीखते और पूज्यबुद्धि बनते हैं । यही नहीं, वे स्वयं उनके अनुसार चलना भी सीखते हैं। बड़े २ विद्वान होते हैं, बी. ए.,एम्.ए. इत्यादि पद्वियां प्राप्त करते हैं, तथापि आर्य धर्मके विषयमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं करते आर्य धर्म क्या है ? उसमें क्या तत्व है ? यह जाननेका वे कुछ भी प्रयत्न नहीं करते और जब वे स्वयंनहीं जानते तो अपनेकों पंडित माननेवाले अपने परिवारको उपर्युक्त बातें कैसे सिखा सकते हैं ? मुसलमान लोग अपने बर्चोंको प्रारम्भेसही कुरान शरीफ सिखाते हैं पर इम आर्थ्य लोग अपने बचौंको वेद्का द्र्नन मात्रभी नहीं कराते और आप जानते हैं कि किश्चियन छोगोंका आज ऐसा " अम्युद्य " क्यों हो रहा है ? इसका कारण उनकी एकमात्र धर्मश्रद्धाही है । ग्लैडस्टेशनके समान महान विद्वान विना धर्मशिक्षाके उत्पन्न नहीं होसकता । तम्बाकू पीनेसे आयुके पांच वर्ष कम हो जाते हैं इस प्रकार कहनेवाला डाक्टर स्वयं एकके बाद दूसरा चुरुट फूंकता रहता है। ऐसे उपदेशकोंके उपदेशका प्रभाव उनकी सन्तानोंपर कैसा पड़ता है?। 'तम्बाकू मत पीवो ' यह कहनेमें तो कुशल हैं परन्तु स्वयं पीते हैं इसी लिये बाप जहां बाहर गया कि उसके छड़के इस जिज्ञासिस कि 'इसमें क्या है' तम्बाकूका स्वाद् छेने लगते हैं। स्वयं अपना आचरण सुधारेनिना अन्यको उपदेश करना सुर्वता है। बाल-

कोंमें अनुकरण करनेकी शक्ति विशेष होती है इस लिये उनके समक्ष नीतिविरुद्ध कुछ भी बोलना अथवा करना न चाहिये । कुछ दिन हुए; मुझे एक एम्० ए० पास किया हुवा विद्वान् मिला था। उसने एक शंका की कि-"कालेजमें प्रोफेसरेंने हमें जतलाया है कि भूतापिशाच नहीं हैं और हम भी ऐसाही समझते हैं " परन्तु रातके समय जब हम अकेले स्मशानके समान एकान्तस्थानमें जाते हैं, तब हमको भूत पिशाचका डर क्यों लगता है ? मैंने उससे पूछा कि " तुम्हारी बाल्यावस्थामें सूतिपशाचोंकी बातें किसीने-"तुन्हारे सामने की थीं ? उसने कहा " हाँ, हमारी माता बालपनमें हमसे कहा करती; थीं कि-"रातको बाहर मत जाना वहां भूत पेत होंगे वे तुम्हें सतावेंगे " तब मैनें उससे पत्युत्तरमें कहा कि " तुम्हारी माताही एक भूत है और उसीने तुम्हें घेर तक्ला है। "नास्ति वेदात् परं शास्त्रं नास्ति मातृसमो गुरु:"-महाभारत । " वेदसे उत्तम कोई शास्त्र नहीं और माताके समान कोई गुरु नहीं "। जब देशका अम्युद्य विद्यासम्पन्न विदुषी स्त्रियोंके ऊपर अवलम्बित है तच स्त्रियोंको अवश्य शिक्षा देनी चाहिए। जिस प्रकार छड्कोंको विद्याभ्यास कराया जाता है उसी प्रकार लड्कियोंकोभी कराना चाहिए । उदाहरण लीजिये । एक लढ़का अपने बापके साथ उपवनमें घूमते हुए पूछने लगा " पिताजी यह फूल किसका है ? " इस प्रश्नकी ओर ध्यान न देकर बाप आगे चलने लगा। जब जिज्ञास भावसे बालकने पूछा था तब उसके मनकी शंकाका समाधान पिताको कर--नाही चाहिए था । नचौंको मुख्य शिक्षा मातापिताकीही ओरसे मिळनी चाहिए । हम चार पांच भाई फ़ौजी मनुष्योंकी तरह एकसी चालसे नहीं चल सकते। हमारे पैर एक-समान नहीं पड सकते क्योंकि वह विद्या हमने सीखीही नही । शिक्षाकी जबाबदारी मातापिताके ऊपर है। परन्तु पहले उन्हे अपना आचरण सुधारना चाहिए। पीछे बाल-कोंको शिक्षा देनी चाहिए, और उनकी रक्षा करनी चाहिए यह तीसरा कर्त्तव्य है। समाज ? यह चौथा कर्त्तव्य है जिसके विषयमें हम आज विशेष विवेचन नहीं करते । पांचवां कर्त्तव्य मनोरंजन है मनको इसप्रकार विश्रान्ति देनी चाहिए कि मनोरंजन करनेमें धर्ममें बाघा न आने पावे । मनोरंजन विविध प्रकारसे किया जा सकता है। इस लिये जो मार्ग उपयुक्त और निर्मान्त हो, उसीका अवलम्बन करना चाहिए। छठा और अन्तका कर्त्तन्य " धर्म और ईश्वरोपासना " है। जब कोई मनुष्य ईश्वरका अस्तित्व नहीं मानता तो यही कहना चाटिए कि उसमें मनुष्यत्वही नहीं है । वर्चमानसमयमें आर्च्य -रीतिसे ईश्वरका अस्तित्व माननेवाले बहुत कम लोग हैं। ऑफिसमें जोरसे बोलते

समय भय लगता है कि हमारे साहब कहीं नाराज न हो जाय । परन्तु हमें परमेश्व-रका जो साहबसे कहीं बडा और राजामहाराजाओंका भी महाराजा तथा संसारका स्वामी है बिलकुल भय नहीं होता; उसे पसज रखनेके लिये उसकी आज्ञा के अनुसार चलना मनुष्यमात्रका कर्त्तव्य है । सर्वशक्तिमान् प्रभुका भय रखकर उसकी भक्ति कियेविना मनुष्य पापाचरणसे बच नहीं सकता और पापमार्गसे परावृत्त हुएबिना यह लोक तथा परलोक सिद्ध नहीं हो सकते । इसी लिये आप सब भाइयोंसे मेरा नम्र निवेदन है कि आप ईश्वरके परम भक्त बनकर इह लोक तथा परलोकका हित कर लीजिये । यही श्रेयस्कर और अभीष्ट है इत्याशास्महे ।

इसके बाद ऑनरेबल जस्टिस महादेव गोविंद रानडे ( उस दिनके सभापतिजी ) अपना विचार प्रकट करते हुये बोले कि, महाशयो ! श्री. ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी यह स्वर्गवासी श्री स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके शिष्योंमें एक व्यक्तिविशेष हैं। इनका और मेरा आज पांच छः वर्षोंका परिचय है। श्री स्वामी द्यानन्द सरस्वती-जीके स्वर्गवासके अनन्तर उनके जैसा विद्वान् और योग्य वक्ता उनके शिष्योंमें कोई आवश्यकीयथा, इस बातकी न्यूनताको, मुझे कहनेमें अत्यानन्द होता है कि, श्रीब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी महाराजने दूर किया है। आपकी योग्यता भी वैसी है। आपके भाषणसे कोई ऐसा कहेगा कि, आपने हरबर्ट स्पेन्सरके किसी निबन्धके अनुसार निषेचन किया है। उसमें पांच निषयोंके पांच प्रकार कहे गये हैं। श्री ब्रह्माचारीजीने अपने आर्य्यधर्मके अनुसार ' मनुष्यजन्मकी सफलता ' इस विषयके . ऊपर जो विचार दर्शाए हैं, वे आंग्ल पण्डित स्पेन्सरके कथनानुसार हमकी सुनाय हैं। इस लिये हमको उनका उपकार मानना चाहिये। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये अपने आर्थ्यघर्मानुसार मनुष्यजन्मकी सफलताके मुख्य हेतु हैं। अन्य विद्वानोंने इन चारोंके सिवाय अन्य भी हेतु द्शीए हैं और उनका उक्त चारोंमेंही समावेश किया है। इत्यादि विचारोंको सविस्तर कहकर आ. रानडेजीने कहा कि, मुंबईके सम्य गृहस्थोंने थी. बहाचारीजीका बहुत सत्कार किया है, करते हैं, और करेंगे; ऐसी मुझे आशा है। ब्रह्मचारीजीका भाषण सुनकर मुझे अत्यन्त आनन्दः हवा है और उससे मैं अपनेको कृतार्थ मानता हूँ।

इति शम्।

## तीसरा व्याख्यान । →>>>≪← मानव-ज्ञान-स्रोत ।

तारीख २२ जुलाई, सन १८९४।

सज्जनो ! आजका हमारा विषय, जैसा कि पहले निवेदन किया जा चुका है

'' मानव—ज्ञान—क्षोत '' है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार जलके उद्भवको

क्षोत या झरना कहते हैं उसी प्रकार मनुष्यके ज्ञानके उद्भवको ' मानव—ज्ञान—स्रोत्र '

कहते हैं। अब आज आप यह देखें कि मनुष्यके ज्ञानका उद्भव कहांसे होता

है। यह विषय बड़ा गहन है। आस्तिक लोग यह मानते हैं कि " परमेश्वरसे

ज्ञानकी उत्पत्ति है '' और नास्तिक लोग यह मानते हैं कि—'ज्ञानोत्पत्ति स्वाभाविक

है (नैसर्गिक है; ) किसीने दी नहीं '।

' ज्ञान नहीं है ' ऐसा अनुभव किसी मनुष्यको नहीं हुआ । प्रत्येक मनुष्य यह जानता है कि-" अमुक वस्तु " घड़ा है, अथवा अमुक वस्तु " अन्य कोई पदार्थ है "। इसीसे स्पष्ट मालूम होता है कि " ज्ञान है "। यह कोई नहीं कह सकता कि ' ज्ञान नहीं है '। जिस प्रकार आस्तिकको ज्ञानका अस्तित्व स्वीकार है उसी प्रकार नास्तिकको भी है । मतभेद केवल इतनाही है कि एक उसको यदि नैसर्गिक बतलाता है तो दूसरा ईश्वरदत्त मानता है । अब यह देखना है कि आस्तिक व नास्तिकके मतभेदोंमें कौन सच है । उत्तररामचरित्रमें कहा है कि मनुष्यमें जाननेकी शक्ति स्वाभाविक होती है, परन्तु निमित्तके बिना ज्ञान नहीं होता । एक विद्वान गुरु दो विद्यार्थियोंको बराबर परिश्रमसे पढ़ाता है, पर उनमेंसे एक पढता है और दूसरेको पढना अच्छा नहीं लगता । इससे स्पष्ट मालूम होता है कि ज्ञानशक्ति दोनोंमें है, तथापि पढ़नेकी शक्ति समान नहीं है । ज्ञानका अस्तित्व दो रीतियोंसे माना जा सकता है; एक परमेश्वरदत्त और दूसरा नैसर्गिक; ईम्बरदत्त ज्ञान माननेमें भी दो पक्ष हैं । आर्थ्य लोग यह मानते हैं कि ईम्बरने वेदके दारा ज्ञान दिया है और मुसलमान तथा कृश्चियन यह मानते हैं कि वह -" कुरान और बाइबिलके दारा मिला है। " परमेश्वरदत्त ज्ञान माननेकी यह पहली रीति हुई। दूसरी रीतिवालोंका कहना है कि परमेश्वरने पुस्तकद्वारा ज्ञान नहीं दिया है,

किंतु पत्येकको थोड़ी बहुत ज्ञानज्ञक्ति दी है। दूसरे पक्षका कहना है कि परमेश्वरने ज्ञान नहीं दिया । वह धीरे धीरे बढ़ता जाता है । नास्तिक पक्षवालोंके साथ वाद्विवाद् करनेका आज अवसर नहीं है। उनके साथ वाद करते समय पहले यह विवाद करना पढ़ेगा कि ईश्वर है या नहीं । यह आजका विषय नहीं है । आज हमें इस विषयमें विचार करना है कि जो परमेश्वरको मानते हैं उनका कहना क्या है। माता पिता छडकोंको जन्म देनेके बाद उनका प्रबन्ध रखनेमें क्या असावधान रह सकते हैं ? हम सब मनुष्यमात्र ।जिस परम कृपालु द्याघनकी सन्तान हैं, उसको हमारे हितअनाहितके विषयमे कितनी चिन्ता होनी चाहिए! जिसने हम सबको उत्पन्न किया है, वह क्या हमारा कुछ भी प्रबन्ध न करते हुए हमको जंगलमें रोते हुए अकेला छोड देगा ? क्या उसे अपनी सन्तानकी कुछ भी चिन्ता नहीं ? जैसे मा-बाप अपने लडकोंको जंगलमें छोडनेका दुष्कर्म नहीं कर सकते, उसी प्रकार परम कृपालु ईम्बरसे भी ऐसा कार्य्य नहीं हो सकता। कदापि किसी अवसरमें भी नहीं हो सकता । पहलेहीसे मनुष्यका सारा प्रबन्ध कियेबिना वह उसे उत्पन्न नहीं करता । पहलेहीसे अपनी प्रजाकी सारी व्यवस्था कर देनेके बाद मनुष्यको उत्पन्न करता है। ऐसाही होना चाहिए। 'मनुष्यके ऊपर दुःख न आने इसलिये उसने उसकी उत्पात्तिके साथही ज्ञानका भी प्रबन्ध कर रक्ला है। इसलिये यह बात ईश्वरका अस्तित्व मान-नेवालोंकों अवश्य स्वीकार करनी चाहिए। इससे यह सिद्ध होतो है कि ज्ञान ईश्वर-प्रणीत है। अच्छा, अब जो लोग यह कहते हैं कि " शान शनै: शनै: बढता जाता है; वह किसीका दिया हुआ नहीं।" उनका कहना कहांतक सच है यह देखना चाहिए। इस सृष्टिको उत्पन्न हुए करोडों वर्ष हो गये। कृश्वियन लोग पृथ्वीकी उत्पत्ति पांच हजार वर्षके अन्दर मानते हैं, परन्तु वे अब समझने लगे हैं कि इमारा यह कथन अमयुक्त है । ' महाभारतके युद्धकोही पांच हजारसे अधिक वर्ष हो गर्ये ' यह बात सप्रमाण सिद्ध हो चुकी है । इससे स्पष्ट है कि युद्धके बहुत पहले वह उत्पन्न हुई होगी । इतने विशाल समयकी अवधिमें 'कोई. पुरुष गुरुके बिना ज्ञानी हुआ हो ' ऐसे स्वयंसिद्ध ज्ञानीका एकभी दृष्टान्त उप-लब्ध नहीं होता । विद्याप्राप्तिके लिये गुरुकी आवश्यकता होतीही है । गुरुके विना त्रिकालमेंभी विद्या पाप्त नहीं हो सकती । जब यह बात है तब सृष्टिके. शारम्भमें गुरुके विना विद्या कैसे पाप्त हुई ? ' प्राचीन कालमें बढ़े बड़े ज्ञानी और विद्यासंपन छोग हो गये हैं' यह बात मैं अनेक संस्कृत अन्थोंके आधारपर प्रमाणसहित सिद्ध कर सकता हूं। कोई यह न समझे कि मेरा कहना मेरी निजकी कल्पना है।इस्

विषयके हमारे पास अनेक सबल प्रमाण हैं। इस बातको झूठ कहनेवाला अवश्यही झूठी गप्पें मारता है । पर सप्रमाण कुछ नहीं कहता । गुरुके बिना ज्ञान नहीं होता यह स्पष्ट है । इससे यहभी निर्विवाद है कि उन प्राचीन ज्ञानियोंकाभी कोई गुरु होना चाहिए । हमारे पाचीन ऋषियोंका बर्ताव ऐसा था, कि जिससे वे अपना सारा जीवन एकएकही विषयमें लगाकर उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करते थे । आज कलके लोगोंके मनकी दशा गिरगिटके रंगकी तरह दिनमें तीनवार बदला करती है; दस पंद्रह मिनटतकभी उनका मन स्थिर नहीं रहता । तब फिर बड़े बड़े गहन विष-योंका ज्ञान सम्पादन करके बाद विवाद करनेकी कुशलता हम लोंगोंमें कहांसे आवेगी ? महर्षि पतंजलिकृत योगशास्त्रमें इस विषयका विवेचन याथातथ्य किया गया है। " स पूर्वेषामिप गुरुः काल्लेनानवच्छेदात्"। इसमें सर्वन्यापक सर्वान्तरयामी परमात्माको सबका गुरु माना है। इसके पहले किसीको भी ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुई थी । ज्ञानरूपी स्रोतका यह प्रारम्भिक स्थान है । सूर्यका प्रकाश चोहे जैसा तेजस्वी और आंखके लिये असहा हो, एक जन्मान्य पुरुषसे उस प्रकाशका स्वरूप और अस्तित्व कहिये; उसपर वह बिलकुल विश्वास नहीं करेगा । वस इसी तरह बिना योग्यताके केवल चर्मचक्षुसे इस विषयका ज्ञान नहीं हो सकता । " गुरु बिना ज्ञान नहीं होता यह स्पष्ट है, और वह गुरु परमेश्वरही है '' यह आस्तिक लोगोंको स्वीकार करनाही चाहिए । वेद ज्ञानका भाण्डार है । " परमेश्वरने वेद-द्वारा जनसमूहमें विद्याको फेलाया है " ऐसा एक पक्षका कहना है । अन्य पक्ष कहता है कि " शनै: शनै: मनुष्यकी योग्यताके अनुसार उसे ईश्वरने ज्ञान दिया है " यह उनका मत दोषरिहत नहीं है । क्योंकि यह बात हम सहजहीमें जान सकते हैं कि एक पक्षका ज्ञान दूसरे पक्षके ज्ञानसे उल्टा और भिन्न है । ईश्वरदत्त ज्ञानमें भिन्नताकी सम्भावना नहीं होती; क्योंकि सर्व शक्तिमान् न्यायी ईश्वर एकको एक और दूसरेको दूसरा ज्ञान कभी नहीं देता। जब सृष्टिक्रममें सर्वत्र ईश्वरकी समता दृष्टिमें पड़ती है, तब इसी एक विषयमें उसका प्रतिकूल व्यवहार कैसे हो सकता है ? इससे स्पष्ट है कि परमेश्वरने योग्यताके अनुसार शनै: झनै: मनुष्यको भिन्न २ ज्ञान नहीं दिया है । पत्युत सबको एक समानही ज्ञान दिया है । और वह आर्य लोगोंके मतानुसार वेददाराही दिया हुआ समझना चाहिए। आर्यलोग जिस प्रकार वेदको ईश्वरप्रणीत मानते हैं, उसी सरह मुसलमान कुरानको मानते हैं। कुश्चियन लोग बाइबिलको मानते हैं । जब ईश्वर एकही है, तब यह बिलकुल असम्भव है कि उसने तीन पुस्तकें तीन भिन्न भिन्न समयोंमें उत्पन्न की हों । कृश्विनन

और मुसलमानभाई कहते हैं कि "पहलेकी भूलोंको सुधारनेके लिये उसे दूसरी नवीन पुस्तकें बनानेकी आवश्यकता हुई ?। पर उनके इस कथनमें कुछ भी सार नहीं । ईश्वरके सर्वोत्तम गुर्णोपर विचार करते हुए यह कहना "कि उसके हाथसे ऐसी भूलें होती हैं और पीछेसे वह उनका सुधार करता है। मानो ईम्बरकी अवहेलना करनी है । यह नास्तिकताकीं श्रिणीमं समझना चाहिए । जिसके हाथसे सूछ हो वह ईम्बरही कैसा ? यह कहना कैसें सम्भव है कि ईम्बरने तीन पुस्तकें भिन्न भिन्न समयमें बनाई ? तीन नहीं, किन्तु एक पुस्तक अवश्यही उसकी रची हुई होनी चाहिए । उन तीन पुस्तकोंमेंसे ईश्वरप्रणीत कीनसी पुस्तक है, इसका हमें यहाँ विचार करना है। जबतक मनुष्य पक्षपातकी दृष्टिसे वर्ताव करता है, तबतक उसमें सत्या-सत्य निर्णय करनेकी शक्ति नहीं आती ता परंतु जिज्ञासु लोग सिर्फ यथार्थको ही ब्रहण करते हैं। राज्याधिकार, व्यापारआदिव्यवहार, रणसंत्राम, जयविजय, इत्यादि सब एकतरफ रख हमें यह देखना चाहिए कि-" सच क्या है, और ईम्बरप्रणीत पुस्तक कौनसी है। " संसारमें जितना कुछ पीला हैं, वह सत्र सुवर्ण नहीं है। सुवर्णकी तरह पीतलभी पीले रंगका होता है । अग्नि उसे कहना चाहिए, जिसमें द्हनशक्ति हो; अन्यलक्षणयुक्त वस्तुको अप्रि नहीं कह सकते । बस इसी तरह अलौकिक ईम्बरतुल्य शक्ति हो, उसीको 'ईम्बर' कहना चाहिए । और सृष्टिके आरम्भमें जो पुस्तक निर्माण हुई हो, उसे ईश्वरप्रणीत मानना चाहिए । सुष्टिकी उत्पत्तिके बाद बहुत समय पीछे निर्मित होनेवाली पुस्तकोंको ईश्वरप्रणीत नहीं कह सकते । बस, जब कोई राजा किसी नवीन राज्यको अपने अधिकारमें छेता है, तब वह उस राज्यमें सर्वत्र शान्ति फैलानेके लिये पिनलकोडके समान एक कानून जारी करता है । इसी प्रकार इस पृथ्वीके समान एक बढे राज्यमें बसनेवाले लोगोंके नियमनके लिये ईश्वरके द्वारा कोई न कोई न्यायपुस्तक अवश्य निर्मित होनी चाहिए । जिस राज्यमें किसी प्रकारकाभी नियम नहीं होता और छोटे बढे सब अप-राधियोंको एकही दण्ड दिया जाता है वह राज्य राजाके लिये एक कलंकस्वरूप है, परन्तु ईश्वर सब राजाओंमें एक सचा और न्यायी राजा है। उसके हाथसे " अन्धेर राज्य " जैसा व्यवहार त्रिकालमें भी नहीं हो सकता । उसके राज्यमें सर्वत्र न्याय-आचरण होनेके लिये कोई नीतियन्थ अवश्य होना चाहिए । अब नीतियन्थ कौन है यही विचार कंरना आजका हमारा कर्तव्य है । संसारके सारे तत्ववेत्ता वेदका प्राचीनत्व स्वीकार करते हैं । अंगरेज पण्डित प्रोफेसर सर मोक्षयूलर भी इस बातको स्वीकार करते हैं। निदान यह बात सिद्ध हो गई है कि दुनियांकी लायेंगरी (पुस्त-

कालय ) में वेदही सबसे प्रथम अत एव पाचीनतम ग्रन्थ हैं। क़ुरान शरीफको निर्मित हुए अभीसिर्फ १३०० वर्ष मात्र हुए हैं । वह हजरत मुहमम्मद् पैगम्बर साहबका बनाया हुआ है । बाईबिलको बने कितने वर्ष हुए सो बतानेकी आवश्यकता नहीं; क्योंकि छोटे बचे भी इस बातको जानते हैं कि आजकल ईसवीसन १८८४ \* चल रहा है। मैंने पारिसयोंका गाथा ग्रन्थ देखा है । उसपरसे मैं कह सकता हूं कि पारसी लोगोंके पूज्य साधु जरदोस्त और व्यास मुनिका वाद्विवाद हुआ है। इससें स्पष्ट जान पडता है कि पारसी लोगोंकी पुस्तकसे भी हमारा वेद पुराना है। महाभारत अन्थको बने पांच हजार वर्षसे कुछ अधिक हुए । इससे भी बहुत पहले बाल्मीकीय रामायणका निर्माण हुआ। और वाल्मीकीय रामायणसे भी बहुतकाल पूर्व हमारे वेद उत्पन्न हुए । वेदको हुए बहुत बडा काल होगया । इसके पहलेकी कोई भी पुस्तक नहीं पाई जाती । सबसे पहले वेदही अन्य है । यदि कोई ईश्वरनिर्मित प्रस्तक हो सकती है तो वह वेद ही है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं। सत्य और अखण्ड ज्ञानका लक्षण यह है कि उसमें सुधिकमके विरुद्ध बात न होनी चाहिए। सुगोलमेंहिन्दुस्थानके पश्चिम अफगानिस्थान लिखा हुआ है। अब उसे यदि कोई नकरोमें पूर्व दिशाकी और नतलावे तो यह परस्पर विरोध है। नकशा और भुगोल याद एकही बन्धकारने बनाये हीं तो वह अविद्वान होना चाहिए । इसी प्रकार वेदमें यदि सुष्टिक्रमके विरुद्ध कोई बात हो तो उसका कर्त्ता भी अविद्वान होना चाहिए। अथवा उसका कर्त्ता और ईश्वर दोनों भिन्न भिन्न होने चाहिएँ। ईश्वर सर्वज्ञ सर्वविद्याकला प्रवीण है और वह अविद्वान नहीं है। उसके हाथसे परस्पर विरुद्ध बात कदापि नहीं हो सकती। पुस्तकमें कुछ और ही लिखा हो और सृष्टिकम दूसराही हो ऐसा उससे कभी नहीं हो सकता । ईम्बर-कृत प्रस्तकमें कोई भी दोष न होना चाहिए । और होना सम्भव भी नहीं । आजक-लके कितनेही विद्वाच पश्च करते हैं, कि तुम वेदको तो ईश्वरकृत मानते हो, परन्तु उसमें जो ऊटपटांग बातें लिखी हैं सो क्या है ? उनका यह आक्षेप ऊपरसे देखनेमें ता सत्यभासता है, तथापि इसमें सत्यता कितनी है सो हमें देखनी चाहिए। वेदमें क्या क्या दोष हैं इसका हमें अब विचार करना चाहिए।

" कर्त्तांके बिना कार्य नहीं होता " यह सृष्टिक्रमका एक मुख्य सिद्धान्त है। " बाप नहीं, पर मैं हूं " यह कहना कितनी मूर्खतासे भरा हुआ है ? जिस पुस्तकर्में माबापके बिना किसीके उत्पन्न होनेका वर्णन हो वह पुस्तक ईश्वरपणीत कभी

<sup>\*</sup> जिस वर्ष स्वामीजीने व्याख्यान दिया था।

नहीं हो सकती । वेदमें सृष्टिकमके विरुद्ध कुछ नहीं लिखा है । यह बात वेदका मर्म जाननेवालेही जान सकते हैं। हमें यह अभिमान सदैव सवता चाहिए कि " हम आर्य हैं । हमारे पूर्वज सब विद्याओं में कुशल थे "। पर बड़े खेद और लज्जाकी बात है कि वेदका वास्तविक अर्थ हममेंसे अनेक विद्वान कहलानेवाले भी नहीं जानते । वेद्में परस्पर विरुद्ध कोई बात भी नहीं मिल सकती । हमें यदि इस पकारका परस्पर निरोध नेद्में कहीं भासता हो तो इसका कारण यही है कि-'हम बेदका बास्तविक अर्थ नहीं जानते ? । वेदमें पक्षपातयुक्त कोई भी बात लिखी हुई नहीं देखी जाती । हमारे ऋषियोंको " उदार चितानांतु वसुधैव कुटुम्बकम् " की शिक्षा किससे मिली थी ? केवल वेदही इस शिक्षाका कारण था। वेद्में यह बात नहीं कि एक देश अथवा एक जातिका कल्याण हो और दूसरेका न हो। परमेश्वरके लिये सब पाणी एकसे हैं। आर्य, सूब्र, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, कसाई इत्यादि भेद उसके पास नहीं । सारी मनुष्यजाति ही नहीं, किन्तु सर्व प्राणीमात्र उसे समान हैं। लड़ाई झगड़ा जो कुछ होता है सो सब हमारे तुम्हारे दुराग्रहसेही। वेदमें पूर्ण न्याय है, परन्तु जो कोई मनुष्य हमें विनाकारण दुःख दे तो कृश्वियन लोगोंके पुस्तकके अनुसार उदारबुद्धिसे " एक थप्पड़ खानेके बाद दूसरा गाल आगे न करते हुए ' अपनी रक्षाके लिये न्यायसे उसका प्रतिकार करना चाहिए । (उसका निवारण करना चाहिए)। उसको समझाना चाहिए। ऐसा करना कोई सृष्टि-कमके निरुद्ध नात नहीं । इसे सृष्टिकमके अनुसारही समझना चाहिए । सन प्राणी ईम्बरनिर्मित हैं। वह एकको पिय और दूसरेको अपिय कभी नहीं समझता। जब सभी उसकी प्रजा है, तब वह यह कदापि नहीं कह सकता कि अमुकको मार डालों । हिंसा करना जब ईश्वरको अपिय है तब वेदमें हिंसा करनेके लिये वह कैसे आज्ञा दे सकता है। कई लोग अपनेको बहुत बुद्धिमान् और चतुर समझते हैं और कहते हैं िक वेदमें हिंसा करनेके लिये सम्मति है। परन्तु यह उनकी भारी भूल है। संस्कृत भाषा ऐसी है, जिसमें शब्दोंके अनेक गर्मित अर्थ होते हैं। एक एक शब्दके भिन्न भिन अनेक अर्थ होते हैं। जहां जो शब्द युक्त हो, वहां उसकी योजना और अर्थ करना चाहिए। वेद्के शब्द्का योग्य अर्थ करते समय बहुत प्रमाद हुआ है, होता है, और भी होगा। " सेंघन " का अर्थ " घोड़ा " और " नमक " है, परन्तु भोजनादिकके समय सेंघव शब्दका प्रयोग आया हो तो वहां इसका अर्थ योग्य और युक्त नमक न कहते हुए यदि कोई कहे कि हमारे पूर्वज " सेंघव अर्थात् घोडेका उपयोग करते थे अर्थात् भोजनमें घोडेका मांस. खाते थे " तो इस कुत्सित अर्थको

कौन स्वीकार करेगा ? अर्थ ऐसा करना चाहिए कि जिससे पूर्वापर सम्बन्धके साथः संदर्भ हो। छोगोंको यह बतलानेके छिये कि हमारा कहना सत्य है शब्दोंका मनः माना और तोड़ मरोड़ अर्थ करके लोगोंके मनपर झूठी बात न बैठानी चाहिए। अदिति शब्दका मनमाना अर्थ करके हमारे चतुर विद्वान वेदकी हँसी उड़ाते हैं। जैसे वह कहते हैं कि " अदिति सूर्यकी माता है "। " सूर्य अदितिके उद्रमें कैसे समा सका ? इससे जान पड़ता है कि तुम्हारे वेदमें सची बातें बहुत कम हैं। जिसको तुम सच कहते हो वह निरी कल्पना है। " इस प्रकारके असंगत प्रश्वकरनेवालोंपर हमें द्या आती है। अदिति शब्दका अर्थ प्रकाश, अन्तरिक्ष, माता, पिता इत्यादि है और ऐसेही अर्थका मेलभी मिलता है। सम्प्रदायी लोग अर्थका अनर्थ करके कैसी बड़ी भयंकर भूलें कर डालते हैं। अन्तरिक्षमें सूर्य उत्पन्न हुआ ऐसा यथार्थ अर्थ न करते हुए मनमाना अर्थ करके वेदके समान पूज्य ग्रन्थको दोप लगाने लगे हैं।!! " अहिंसा परमो धर्म: " यह तत्त्व वेदमें सब जगह मिलता है।

ऐसा होते हुए यह कहना कि-' हिंसा करनेमें वेद्की सम्मति है ' कितना असम्भव लगता है। गोमेघ, अजामेघ, अरवमेघ, इत्यादिके अर्थमें भी तो लोग भयंकर भूलें करते हैं। यह सिद्ध करनेके लिये लोग बद्धपरिकर हो रहे हैं कि पाचीन कालमें हिन्दुओंमें हिंसा होती थी। अचका एक नाम " गो " है और घृतका. नाम " मेघ " है। तथापि " गोमेघ " का अर्थ गौकी हिंसा करते हैं। गायको मातासे भी अधिक मानकर पूजनेवाली केवल हिन्दू जातिही है। ऐसी पूज्य मानी हुई गोमाताको क्या वे कभी मार सकते हैं ? छोग अर्थका अनर्थ करके अनेक कुतर्क करते हैं। यह बढ़े खेदकी बात है। "वेद्में हिंसा बिलकुल नहीं है" इस विषयपर मैं एक पुस्तक तैयार कर कहा हूं। मैं यह बात अनेक संस्कृत अन्थोंके आधारपर सप्रमाण सिद्ध करनेवाला हूं कि—' हम लोग मांसाहारी न थे '। अरुवमेध, अजामेध इत्यादिके अर्थकामी अनर्थ हुआ है । " अरुव " का अर्थ **ई**म्बर होता है तथा " अजा " का अर्थ अजन्मा और बकरी भी होता है; पर इस जगह ऐसा करना अनुचित है। हव्य पदार्थ मांस नहीं हो सकता। कपूर, कसतूरी, चन्दन, अगर इत्यादि सुगन्धित पदार्थीकाही हवन होता है। हवन करनेका सुख्य उद्देश्य वायु ग्रुद्ध करना है। मांसका हवन करनेसे हवा ग्रुद्ध नहीं होगी, प्रत्युतः बिगडेगी ! " प्राणियोंकी हत्या करनेसे नरककी प्राप्ति होती है । मान छो कि प्राणियोंकी इत्या करनेसे यदि स्वर्ग प्राप्त हो तो नरककी प्राप्तिके लिये क्या करना चाहिए ? '' यह एक काविका कथन है और ठीक है। यह मैं अच्छी तरह सिद्ध कर दूंगा कि—'वेद्में हिंसा नहीं है '। इसी प्रकार जिस बन्थमें किसीकी निन्दा या स्तुति नहीं, वही अन्थ ईम्बरकृत होना चाहिए, वेद्में यदि कक्तीके तौरपर किसीका नाम होता तो उसे मानव-कृत पुस्तक मानते । क्यों कि कक्तीकी जगह किसीका नाम आनेसे यह समझना चाहिए कि अन्थके पहले उसका कक्ती था । परन्तु वेद्में ऐसा कोई भी नाम नहीं । वह ईम्बरनिमित्तही है । सृष्टिके प्रलयकालमें अन्तर्धान हो जाता है । उसका आदि या अन्त नहीं अर्थात् वह अनादि है । पूर्वमीमांसा में (जिसको कर्ममीमांसा भी कहते हैं ) कहा है कि वेद्में सर्वसाधारण पदार्थोंका-ही वर्णन है । ' परन्तु श्रुतिसामान्यमात्रम् । '' विशेष व्यक्तिका उसमें वर्णन नहीं । इससे भी मालूम होता है कि वेद् मानवपणीत नहीं है । सृष्टिके आदि और अन्तमें जो विद्या रहती है वही परमेश्वरदत्त है । अनेक मतमतान्तर जो देखे जाते हैं वे सब मानवकृत अन्थमें होते हैं ।

ईम्बरणीत पुस्तकमें पूर्वापर विरोध नहीं होता। कुरान इत्यादि अन्थोंमें लिखा है कि. ईम्बरने पहलेके सब अन्थोंको रह करके यह कुरान शरीफ नवीन पुस्तक रची है '। परन्तु ऐसा कहना मानो ईम्बरको दोषभागी ठहराना है। पहले जो कुछ भूल हुई थी उसे सुधारनेके कि लिये यह नवीन अन्थ बनाना पड़ा। इससे सिद्ध है कि ईस्वरसे पहले सूल हुई थी। मनुष्यकी तरह यदि ईस्वर भी मूल करने लगे तो फिर वह ईम्बर काहेका ! उससे तिकालमें भी मूल नहीं हो सकती। और जब मूल नहीं तब उसे सुधारनेकी आवश्यकताही क्या ! न ईस्वरको पहलेकी पुस्तक रह करनेका मौका आया और न भविष्यत्में आयगा। आप विचार सकते हैं, कि ईस्वरपणीत पुस्तक कौनसी है। बाइबिल और अन्य धर्मपुस्कोंका भी यही हाल समझली जिय। ईस्वरपणीत यदि कोई पुस्तक है तो वह वेदही है यह सिद्ध हो चुका है। वे कहते हैं कि '' यजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके आठवे मंत्रमें कहा है कि ईस्वर निराकार है ' सपर्यागाच्छुकमकायमञ्चणम् '' इत्यादि । और दूसरी जगह कहा है कि ईस्वर ' सहस्रशीर्षासहस्राक्ष '' इत्यादि है यह क्या पूर्वापर विरोध नहीं है ! परन्तु अत्यन्त खेदकी बात है कि यथार्थ ज्ञान न होनेसे अर्थ करनेमें वे मूल करते हैं।

वेदका गिर्मते अर्थ बहुतसा परिश्रम किये विना सहजही समझमें नहा आता। रामकृष्णगोपाल माण्डारकर की एक आध पुस्तक पढ़कर अथवा कोश की सहाय-तासे वेदका अर्थ समझनेकी योग्याता आजावेसी नही हो सकता। सहस्रशीर्षा इत्यादि मंत्रका अर्थ लोग यों करते हैं कि ईम्बरके हजार मुँह हजार आँसे और हजार हाथ-पेर इत्यादि हैं पर ऐसा नहीं है जैसेकि यह कहें कि ''आज सभामें पांचसी आदमी थे

अर्थात् पांच सोमनुष्यथे इसीपकार ईश्वरके हजार मस्तकहैं इस काम तलन यह है कि जिसमे हजारों मनुष्य रहते हैं वह सहस्रशीर्षा ईश्वर है। यह कहना अलं कारिक है। "जहां पंच वहां परमेश्वर "यह कहा वत सुप्रसिद्ध है। वस " सहस्रशीर्षा " कागभित अर्थ भी ऐसाही है। " जिस सर्व व्यापक परमेश्वरमे यह जगत् समाविष्ट है उसे तुमान ऐसा उसका वास्तविक अर्थ है। इसमें कोई पूर्वापर दोष नहीं आता। पत्थेक अन्थकार अन्थके आदि और अन्तमें अपना नाम और सम्वत् लिखता है। वेद्में यह कुछ नहीं देखा जाता। वह मनुष्य प्रणीत नहीं है। वेद् की उत्पत्ति परमेश्वर सेही हुई है यह उसमें लिखा है।

" वेद व्यास " का अर्थ है वेदका व्यास । जैसे कि वृत्तमें व्यास एक सिरेसे दूसरे सिरेतक जाता है अर्थात् उसमें निष्णात होता है, उसीको " वेद व्यास " कहते हैं । वेदके समान गहन फिलासफी का कर्जा कितना बढ़ा विद्वान होना चाहिए ? एसा श्रीशंकराचार्य्यनेभी " शास्त्रयोनित्वात् ।" इस सूत्रके भाष्यमें कहा हैं कणाद्क्रिय भी कहते हैं कि—" वेद हमें प्रमाणस्त्रमानना चाहिए । क्योंकि उसमें सारी बातें बुद्धि पूर्वक हैं । जैसे सूर्य्य स्वयं प्रकाशित होकर अन्यपदार्थों को प्रकाश देता है वैसे ही वेद स्वत: प्रमाण है । सूर्य्यकोद्धवने केलिये प्रकाशकी आवश्कता नहीं होती इसी प्रकार वेद को दूसरे प्रमाणों की आवश्यकता नहीं " बाबा वाक्यं प्रमाणं " के अनुसार मान लेने योग्य यह नहीं है । न्यायशास्त्रसे यह सिद्ध होता है । अपने अनुभवमें जो आवे उसीको सत्य मानना चाहिए । निम्नलिखित वार्चाके अनुसार विचारशून्य होकर मूर्धता से यह न मानलेना चाहिए । निम्नलिखित वार्चाके अनुसार विचारशून्य होकर मूर्धता से यह न मानलेना चाहिए कि शास्त्रमें जो कुछ है वह सब सत्य ही है । एक समय ऐसाहुआ कि किसी अज्ञानी मनुष्यसे एक आदमीने जाकर कहा कि "अरे तूं यहां आनन्दमें बैठा, और तेरी छुगाईका क्या हाल है सो तुझ-को कुछ भी पता नहीं । उस विचारी पर बढ़ा भारी संकट आ पढ़ा है ।

उसका पति मरगया है और वह विचारी विधवा हो गई है। यह दुःखात्मक समाचार सुनकर वह अज्ञान मनुष्य छाती पीट २ कर शोक करने लगा और गद्गद कंठ होकर रोने लगा उस मुर्खको यह पता न था कि जीते हुए पतिकी लुगाई विधवा कैसे हो सकती है ? तात्पर्य यह कि हम लोग सारासार विचार न करते हुए केवल काल्पनिक ज्ञान्नोंपर भरोसा रख व्यर्थ अममें पड़ते हैं शास्त्रमें कहा है यहाँ एक मुख्य कारण नहीं है किन्तु आति स्पष्ट रीतिसे सिद्ध हो सकता है इसीसे हम कह सकते हैं कि वेद ही केवल ईश्वर प्रणीत है ईश्वर के अतिरिक्त वे और किसीसे रचे नहीं गये। इसी तरह वे किसी देश भाषामें भी लिख नहीं गये। यदि किसी देश

ः भाषामें होते तो उन्हें मनुष्य प्रणीत कह सकते थे। वेद की भाषा बिलकुल भिष्न और स्वतन्त्र है। जो कोई कहता है कि वेद संस्कृतमें हैं यह उनकी भूछ है। वेद-कीभाषा और संस्कृतभाषा अलग अलग हैं । वेद संस्कृतमें नहीं हैं यह सुनते ही कितनेही लोग मारने दौडेंगे । वे कहेंगे कि यह कहांका गप्पाष्टक लड़ा रहा है । पर किसीको यह नहीं समझना चाहिए कि मैं ही ऐसा कहता हूं। अंग्रेज महा पाण्डित मोक्ष मूळरने कहा है कि संस्कृतमें पाणिनिकी पुस्तक सबसे श्रेष्ट है । और वही पाणिनि कहता है कि वेदकी भाषा और संस्कृत भाषा दोनों भिन्न भिन्न हैं। जैसे आज काल तुझारी हमारी भाषा मराठी, गुजराती, हिन्दी इत्यादि हैं। उसी प्रकार प्राचीन कालमें आर्थ्य लोगोंकी भाषा संस्कृत थी। परन्तु वह भाषा कहांसे निर्माण हुई ! वेद्ही उसका मूल है । वेद्से जैसे संस्कृत हुई है उसी तरह संस्कृत-से प्राकृत, मराठी, ग्रुजराती, हिन्दी, बँगाला, कानडी, इत्यादि अनेक देशभाषायें बनी हैं। संस्कृतके आधारसे कुछ वेदमाषा नहीं बनी है। वेदभाषा संस्कृत भाषासे महुत पहलेकी है। 'वेद्में मतमतान्तर निलकुल नहीं'। इसीसे सिद्ध होता है कि वह एकहींके द्वारा बना हुआ है और वह एक सर्वशिकमान ईम्बरही है। वेद्में पुन-र्जन्म माना गया है। पुनर्जन्म न माननेवालेके प्रति यह प्रश्न है कि एककी आंख फूटी होती है, एक खूळा होता है, एक गूंगा होता है और एक बहिरा होता है ऐसे नानाप्रकारके मनुष्य हमारी हृष्टि पड़ते हैं; ऐसा होनेका क्या कारण है ? इसके जबां-बमें प्रतिपक्षी कहेगा कि ईम्बरकी मरजी । तो क्या ईम्बर ऐसा अन्यायी और पक्ष-पाती है कि बिना अपराध किसीको सुख दु:ख भोगना पड़े ! इससे स्पष्ट है कि पुनर्जन्म है। सब विद्याओंकी, माता जिसमें सब विद्याएँ समाविष्ट हुई हैं, वही परमे-श्वरकृत पुस्तक है। यह बात सप्रमाण सिद्ध करनेके लिये अनेक ऋषिवचन मौजूद् हैं। यह सिद्ध करनेमें हम लेशमात्र भी नहीं ढरते। जिसके पास खरा रुपया मौजूद है उसको उसे तपाना नहीं पढता । ऐसी कोई भी विद्या अस्तित्वमें नहीं जो वेदमें न प्रकट हुई हो । महामुनि शंकराचार्ट्यकाभी यही मत है, कि विना परमात्माके ऐसी पूर्णता नहीं आ सकती । वेदही दोषरहित अन्थ है । वेदनेही ज्ञानकी पेरणा की है और क्रमक्रमसे मनुष्यको वह ज्ञान पाप्त हुआ है। परमेम्बरने सृष्टि निर्माण की, उसके साथही सृष्टिकी सुन्यवस्थाके छिये उसने वेद निर्माण किया । वेदसे ज्ञान पाप्त करके सब ऋषियोंने उसे दूसरोंको वितरण किया । ज्ञानकी उत्पत्ति परमात्मासे हुई है और वह उसने वेदके द्वारा निर्माण किया है । शनैः शनैः उस शानकी उसति या अवनित होती गई । ब्राह्मण ज्यों ज्यों वेदका पठन छोडते गये, त्यों त्यों वह ज्ञान धीरे धीरे लोप होता गया। जो लोग अपनेको आर्य मानते हैं और हिन्दु होनेका अमिमान रखते हैं, उन्हें अपनी सन्तानको वेदका कुछ न कुछ ज्ञान अवश्य देना चाहिए। बढ़े बढ़े बी०, ए० एम० ए० हो गये पर धर्मसम्बन्धी ज्ञानमें बिल्कुल नपुंसक! यह कितने शोककी बात है। धर्मका ज्ञान भान बिल्कुल नहीं होता। वेदकी जानकारी जिसे कुछभी न हो उसे धर्मसम्बन्धी ज्ञान कैसे प्राप्त हो ? बिना धर्मके उन्नतिकी आशा निराशा मात्र हो गई है। यदि हम आर्य होनेका अभिमान रखते हैं तो आप वेद अवश्य पढें। आशा है कि आप लोग अपनी संतानको सत्य-धर्मी बनानेका प्रयत्न करेंगि।

इति शम्।

# चौथा व्याख्यान । —->>> €€— ईश्वरोपासना ।

तारीख २९ जुलाई, सन १८९४।

प्रिय सज्जनो ! इस सृष्टिमें विविध प्रकारके मनुष्य दृष्टि पढ़ते हैं। स्वभाव, आचार, विचार, कर्जव्य, आकृति इत्यादि विषयोंमें भिन्नता देखनेमें आती है, प्रत्येक विषयमें प्रत्येकका ज्ञान और समझ भिन्नभिन्न होती है। जैसे इस जगत्में कई ईश्वरके माननेवाले होते हैं, वैसेही कितनेक नास्तिक पंथानुयायी भी होते हैं। कितनेही लोग ईश्वरका अस्तित्व अंतःकरणपूर्वक नहीं मानते, किन्तु सिर्फ संसारके लोक व्यवहारके अनुसार चलनेके लिये मानते हैं। कई लोगोंकी ऐसी दिधा समझ होती है कि वे लोग न यही मानते हैं कि ईश्वर है और न यही मानते हैं कि ईश्वर नहीं है। कई लोगोंका ऐसा मत होता है कि अंतःकरणसे तो वे ईश्वरको नहीं मानते पर लज्जाके भयसे ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। कई लोग कहते हैं कि "ईश्वर है या नहीं, इस विषयमें मनुष्योंके ऐसे विभिन्न मत हैं तब ईश्वरोपा-सना विषयके ऊपरबेलिनेके पहले इसका निर्णय करना चाहिएकि " ईश्वर है या नहीं। वर्गोंके यदि ईश्वरही नहीं तो उपासना किसकी की जाय ?

इसिलिय पहले यह जांच करनी चाहिए कि इस जगत्में ईश्वर है या नहीं । मुझ जैसे अल्पबुद्धिवाले मनुष्यका इस विषयपर विवेचन करना असम्भव है। क्योंकि यह विषय इतना गहन है कि योगिजनोंके लिये भी अगम्य है । तो फिर इमारी क्या कथा है ? तथापि जैसे एक भयंकर तूफानमें फँसे हुए अग्निबोटके बचानेके लिए उसका कप्तान " अब क्या करें ? क्या उपाय है ? " इत्यादि विचारोंमें न पड़; समय आजानेपर धैर्यच्युत नहीं होता, बल्कि शाक्तिके अनुसार जो हो सकता है प्रयत्न करता है, उसी प्रकार मेरी बुद्धिरूपी नाव इस संसारसागरके झपाटे में डोलने लगी है उसे इच्छित स्थलमें ले जानेके लिए शक्तिके अनुसार में प्रयत्न करता हूँ । उसमें सफल होना सर्व शाक्तिमान ईश्वरके हाथमें है । न्यायालयमें " अमुक बात ऐसी है " यह सिद्ध करनेके लिये प्रमाणकी आवश्यकता है और " अमुक बात ऐसी नहीं है " इसके लिये विशेष प्रमाणकी आवश्यता नहीं होती । चोरीका अभियोग साबित करनेके लिये अपनेपास प्रमाण होना चाहिए । " मैं अमुक समयमें अमुक स्थानपर था। " ऐसा प्रमाण यदि वह छावे तो विरुद्ध पक्षवालेको उसके सम्बन्धमें प्रमाण देना चाहिए । इसी प्रकार ईश्वर न माननेवालेको यद्यपि विशेष प्रयास करनेकी आवश्यकता नहीं, तथापि " वह नहीं है " यह सिद्ध करनेके लिये उसके पास अच्छा प्रमाण होना चाहिए ।

"यथा घटादिकाय सकर्तृकस्, तथा क्षित्यङ्करादिकमिप नहि तत्कर्तृन्वमस्मदादीनास् सम्भवित तत्कर्तृन्वेनश्वरसिद्धिः "। हमारे नैयायिक लोग ईश्वरके अस्तित्वके लिये अनेक प्रमाण मानते हैं । कर्त्ताके विना कोई भी वस्तु बनी हुई इस जगत्में नहीं दिखती। कुम्हारके बिना घडा कैसे बन सक्ता है १ बिना कर्त्ताके कोई भी कार्य नहीं हो सकता। यह स्पष्ट है। हमें जो इतना तना बड़ा तेजस्वी प्रचंड सूर्य दिखाई देता है, उसका बनानेवाला क्या कोई न होना चाहिए १ क्या यह आपही आप हो गया १ नास्तिक लोग ऐसा मानते हैं वे ईश्वरका आस्तित्व स्वीकार नहीं करते। उनका कथन है कि जब सूर्य बनाही नहीं वह स्वयंसिद्ध है तब उसके बनानेवालेकी क्या आवश्यकता है १। उनकी यह युक्ति कहांतक सत्य है, इसकी जांच अब हमें करनी चाहिए मनुस्मृतिके बारहवें अध्यायमें लिखा है कि अपने तर्कवितर्कसेही सत्यका निर्णय करों?। " बाबावाक्यं प्रमाणस् " यह सत्य प्रमाण नही है इसके अनुसार चलना लोड दे।। इसी प्रकार में तुमसे यह आग्रह नहीं करता कि—अमुक एक बात एक अमुक पुस्तकमें लिखी है, उसको तुम सच मानो '। यदि कोई ऐसा करे भी तो यह बात मुझे प्रिय भी नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाणसेही जब हमारी पक्की खातिर हो

नाय, तभी उसे सच मानना चाहिए। सिर्फ वेद्परही अपना सारा विश्वास नहीं छोड देना चाहिए ! अच्छा इस जगत की उत्पत्तिके विषय पहले हमें विचार करना चाहिए । पदार्थविद्या, सृष्टिकमशास्त्र, भूगर्भविद्या इत्यादि शास्त्रोंके देखनेसे मालूम होता है कि इनमें जो दुछ कहा गया है वह सब सपमाण है । इन पुस्तकोंमें मतमतान्तर देखनेमें नहीं आते । न्यायशास्त्र सिद्ध करता है कि, " कारणमन्तरा कार्यम् नोत्पद्यते " अर्थात् जैसे घट बनानेके लिये · कुम्हारकी आवश्यकता है कुम्हारके बिना वह नहीं बनता वैसेही इस पृथ्वीको बनानेके लिए कुम्हारकी तरह कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। वह आप ही आप स्वयं नहीं बन सकती । जिस पृथ्वीपर हम निवास करते हैं वह असंस्थ परमाणुओं के योगसे बनी है। चाहे कोई पदार्थ हो उसका एकीकरण अनेक परमाणुओंसे बना हुआ है । जैसे फीलाद अनेक परगाणुओंसे बना है । वैसेही हीराभी परमाणुओंके योगसे ही बना है। जगतेंम एकभी ऐसी चीज नहीं जो परमाणुओंसे न बनी हो। अर्थात् प्रत्येक वस्तु प्रथमसे परमाणुक्तप होती है। पर जब उनका एक जगह संयोग होता है तब वह पूर्ण रूपसे अपना स्वरूप धारण करती है। भिन्न भिन्न रहनेवाले परमाणुओंका एकत्व होना और एकत्व हुए परमाणुओंका अलग होना ये दो स्वतन्त्र कियाएं हैं। यदि उनका नियोग न हो तो संयोग भी न होगा, और यदि संयोग न हो तो वियोग नहीं हो सकता यह स्पष्ट है कि किसी विशेष समयमें पृथ्वीके परमाणु अलग अलग थे। और यदि वे ऐसे न होते तो एकत्रभी न हो सकते थे। ऐसी द्शामें जिस पृथ्वीवर इम आज निवास कर रहे हैं वह अस्तित्वही न होती । जैसे गेहुंके आटेमें पानी डाल कर जब इम गूंदते हैं तो उसका एक लैंदा बन जाता है और अलग अलग रहनेवाले परमाणुओंका संयोग हो जाता है। वस यही हाल इस पृथ्वीका है। प्रारम्भमें असंख्य परमाणु थे और वे किसी न किसी साधनसे एकत्र हुए। और इस कृतिका ( जिसे आज प्रत्यक्ष देखते हैं ) कर्त्ता कोई न कोई अवश्य होनाही चाहिए । यह निर्विवाद है । इस विषयमें फिजिकल सायन्स और वेद दोनोंकी सम्मति बहुत बड़ी देखनेमें आती है। परमाणु अनादि हैं ऐसा उनमें कहा है। वे उत्पत्ति और नाशसे राहत हैं, सूर्य भी परमाणुओंसेही बना है। अविद्वान लोगोंको यह ऊप-र्युक्त कथन ठीक न जान पहेगा । तथापि शास्त्र शिक्षित लोगोंको तो अवस्यही स्वीकार करना पढेगा किं अलग अलग रहे हुए परमाणु मिल सकते हैं और संयुक्त हुए परमाणु अलग अलग होते हैं । नास्तिक लोग भी पृथ्वीका अस्तित्व स्वीकार करते हैं । ऐसा कोईभी न मिलेगा जो मानता हो कि

पृथ्वीका अस्तित्व ही नहीं है । जैसे जलतत्वके तीन रूपान्तर, ( वर्फ, पानी, और माफ ) होते हैं वैसेही सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, तेज, इत्यादि सबके परमाणुओं मे थोडा बहुत रूपान्तर होता ही है। सांख्य शास्त्रकारने कहा है कि यह पृथ्वी प्रारम्भमें प्रकृति स्वरूपमें थी । तद्ननन्तर वायु रूपमें आई इसके बाद वह गोलाकार हो अण्डाकृति हुई और नारंगीकी तरह गोल मानी गयी पदार्थविज्ञानशास्त्रमें भी ऐसाही वर्णन है, इससे सिद्ध होता है, कि पृथ्वी एकवार नहीं बनी है। विद्वान, नास्तिक लोगमी यह बात स्वीकार करते हैं। आज कलके नास्तिक लोगोंका बडा विचित्र , हाल है। एकदो अंग्रेजी विद्वानोंके ग्रन्थ पढ़कर यह चतुर लोग अपने पूर्वजोंके इस विषयके ऊपर बनाएे हुए अन्थोंकी ओर बिलकुल ध्यान न दे यह कहा करते हैं कि यह सृष्टि कुद्रति हो (नेचरसेही) बनी है । अपने आपही निर्मित हुई है । इसका बनाने वाला कोई भी नहीं और वह किसीसे बनाई भी नहीं गई । बिना कर्ताके संसारमें कोई मी वस्तु नहीं मिलती । " बाप नहीं, मैं हूं " यह कहना जैसे मुर्खता पूर्ण वैसेही उपर्युक्त कथन भी समझना चाहिए । पृथ्वीका बनाने वाला कोई न कोई होनाही चाहिए, यह निर्विवाद है। यह बात में मानताहूं कि लोहचुम्बकमे जैसे आकर्षण शक्ति है वैसेही इस पृथ्वीके परमाणुओं में भी आकर्षण शक्ति है । इसलिय पदार्थीमें वजन होनेसेही कोई वस्तु पृथ्वीपर नहीं गिरती किन्तु सिर्फ पृथ्वीके आक-र्बणसे नीचे आती है इस विषयका अनुभव हमको उत्तर घ्रुव × प्रदेशमें अच्छा मिल सकता है । हवासे, अबसे और दूसरे अन्यकारणोंसे इष्ट पुष्ट और ग्रुष्क होनेवाले मनुष्यका उदाहरण न लेते हुए एक लोह खंडकाही उदाहरण छीजिए, उसके वजनमें किसी प्रकारका फेरफार नहीं हो सकता । जिस लोह खंडका

× यहां पर मुझसे यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि सम्प्रति जो लोग कहते हैं कि
गुक्तांक्षणका आविष्कार न्यूटनसाहबने किया सो न्यूटनको हुए तो अभी लगमग चारही
सो वर्ष हुए हमारे यहां यह विद्या बहुत प्राचीन कालसे मालूम है अर्थात प्रगट है। वेदकी
बात जाने दीजिये, हालकेही प्रन्य देखनेसे आपको विक्वास हो जायगा। मास्कराचार्यके
'' सिद्धान्तिशिरोमणि " प्रन्थको बने लगमग १९०० वर्ष हुए। इसके पहले यह विद्याहमारे लोगोंको अवगत होनी चाहिए। यह सभी विद्धान पुरुष स्वीकार करेंगे, सिद्धान्त
हिरोमणिमें जिखा है कि:—

आकृष्टिशक्तिय मही तया यरबस्थं गुरु स्वामिनुखे स्वशक्त्या । आकृष्यते तत्पततीव भाति, समे समन्तास्क पतित्वयं खे ॥ अब कहो कि गुरुत्वाकर्षणका आविष्कार न्यूटनने किया या हमारे पूर्वजॉने ? अपना स्रोना तो पीतळ और दूसरेका पीतळ स्रोना मान बैठने वाळॉकी बुद्धिकी बळिहारी ।

#### ईश्वरोपासनापर व्याख्यान.

39

थजन यहां एक सेर होता है उसका उत्तर ध्रुवके पास ढेढ सेर हो जाता है इसका कारण क्या है ? इसका कारण आकर्षण को छोड अन्य कुछ नहीं. यहां पदार्थका मध्याकर्षण होनेसे उसके वजनमें वृद्धि नहीं होती । पर ध्रुवके पास विशेष आकर्षण होनेके कारण वजनमें वृद्धि होती है । इससे स्पष्ट है कि (१) इससे यह स्पष्ट है कि पृथ्वीके परमाणुओं में आकर्षणशक्ति है। पदार्थ विद्या जाननेवाले नास्तिक लोग कहते हैं कि " परमाणुओं में आकर्षणशक्ति होनेके कारण वे एकत्र हुए हैं। इस कथनमें क्या शंका हो सकती है ? एकत्र होनेमें दूसरेकी क्या आवश्यकता है ?" उनका यह कथन वाह्यरूपरसे तो सच मालूम होता है ! पर इस विषयमें सूक्ष्म विचार करना चाहिए । जब परमाणु पास पास होते हैं तबही वे आकर्षण कर सकते हैं। यदि वे दूर होते हैं तो आकर्षण नहीं कर सकत और न एकत्र हो सकते हैं। अच्छा यदि वे दूर होते हैं तो आकर्षण कैसे कर सकते । थोड़ी देरके लिये यदि इम यह भी मानलें कि वे दूरदूर नहीं रहते किन्तु पास पास होते हैं तो जिस समय वे परमाणु एकत्र हुए हैं उस समय वे अलग २ अवस्य रहे होंगे क्योंकि अलग रहे बिना एकत्र होना कैसा ? क्योंकि यह विषय हम पहले ही निश्चित कर चुके हैं । तब क्या उनका अलग अलग करनेवाला कोई नहीं होना चाहिए । जैसे उनमें आंकर्षणशक्तिं है वैसे क्या अलग अलग होनेकी भी शक्ति है ? परन्तु यह शक्ति उनमें नहीं हो सकती । यह अनुभव सिद्ध बात है। इससे सभीको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनको अलग अलग करनेके लिये किसी न किसीकी आवश्यकता है। पृथ्वीके परमाणुओं में आकर्षण शक्ति होनेके कारण ही वे आपही आप कदापि अलग अलग नहीं हो सकते नास्तिक लोग इस जगह यह शंका करते हैं कि " परमाणु अलग अलग करने के लिये किसी की आवश्कता नहीं । " हवा उनको अगल अलग कर देती है। उनका यह कथन भी कहां तक सच है यह देखनेके छिये पहले यह विचार करना चाहिए कि हवा क्या चीज है। आजकल की सायन्स विद्यासे हमारे देखने में आता है कि हवा कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । तथा वह आपही आप नहीं उत्पन्न हो सकती । इवा का घेरा असीम है । यहां तक जाना गया है कि १२ योजन पर्यन्त वायु सघनतासे भरी हुई है। इसके बाद ज्यों ज्यों हम ऊपर जाते हैं त्यों त्यों हवा घीरे धीरे कुछ इलकी होती जाती है। नीचे की जड़ और भारी हवासे जब सूर्य के प्रकाशका सम्बन्ध होता है तब वह तप्त और हलकी होकर धीरे धीरे ऊपरकी · उठती है ऐसे ही चलनेसे वायु उत्पन्न होती है । इससे हमें स्पष्ट जान पडता है कि

हवा आपही आप उत्पन्न नहीं होती किन्तु उष्णतासे ही उत्पन्न होती है । जन उष्णताही हवा होनेका कारण है तब पहले हमें यह निर्णय करना चाहिए कि उष्णता क्या है ? उसका कारण क्या है। उष्णता अर्थात्. अग्निके उत्पन्न होनेके लिये चवर्ण की आवश्यकता है। किसी पदार्थके चर्षण बिना अग्नि कदापि उत्पन्नानहीं होती। यह अँग्रेजी शास्त्राकारोंका कथन है, और हममेंसे भी प्रत्येकका ऐसाही अनुभव है। पृथ्वीके परमाणुओंके एकत्र होने के पहले उनको अलग अलग होना चाहिए । और उनको अलग अलग करने के लिये अन्य हवा की आवश्यकता नहीं है यह नास्तिक लोगोंका कथन है। परन्तु हवा के उत्पन्न होने के पहले उष्णता की आवश्यकता है। और धर्षणके निना उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती तथा घर्षण मी कुछ आप ही आप हो नहीं सकता । उसके होनेके लिये भी किसी की आवश्कता होनी ही चाहिए । घर्षण साधन न हो तो आग्नि अर्थात् उष्णता उत्पन्न हो नहीं सकती । उष्णताके विना वायु अर्थात् हवा उत्पन्न नही हो सकती और जब हंवा नहीं तब पृथ्वीकी उत्पत्ति मी असंभव हैं । इससे स्पष्ट है कि घर्षण साधन अवश्य होना ही चाहिए । गतिके विना ऊष्णता बिलकुल उत्पन नहीं हो सकती । इस गतिकी उत्पात्ति कहांसे है, सो अंग्रज शास्त्रकार नहीं कह सकते । यहां उनका साहस छूट जाता है और इसके विषयमें उनकी मति काम नहीं देती । उनको आजतक ६६ तत्वोंका पता लगा है । उनका शास्त्र आजतक बाल्यावस्थामें ही है। ईधरके सम्बन्धेमें उनको आजतक कुछ भी ज्ञान न था। आजतक ने यह मानते थे कि. पृथ्वीके आसपास ४८ मीलतक नायु घिरी हुई है और सूर्यिकरणके आधारसे वह नीचे आती है। इस ४८ मीलके आगे क्या है इसकी उन्हें कल्पना भी न थी। पता लगते लगते उन्हें अब यह ज्ञान हुवा है कि हवा व्यतिरिक्त ईथरके समान कुछ पदार्थ है। परन्तु ईथर विषयक ज्ञान हम लोगोंको बहुत प्राचीन कालसे था । " ईथर " अर्थात् " आकाश " और वाक्युम अर्थात शून्य । हमारे आजकलके लोंगोंको संस्कृतका ज्ञान न होनेके कारण सचा अर्थ ठीक ठीक समझमें नहीं आता पर हमारे पूर्वजोंको बहुत प्राचीन कालसे इस विषयका पूर्ण ज्ञान था। अब आजकलके इरोपियन पंडित भी अवश्यही इस विषयमें कुछ समझने लगे हैं।

हमारे शास्त्रोंमें इस गतीके निषयमें बहुत कुछ कहा गया है। उपनिषद्में निकिताने जब अपने गुरु यमाचार्यसे प्रश्न किया कि यह गति किस प्रकार उत्पन्न हुई। तब गुरुजीन उत्तर दिया कि जिस शिक्ति इस गतिका प्रादुर्भाव हुआ है, उसके प्रकाशित करनेमें सूर्य, चंद्र, या अग्नि इत्यादि कोई भी समर्थ नहीं हैं, उसे

आपही आप स्वयं जानना चाहिये । इमारे शरीरके भीतर एक ऐसी शक्ति है, जिसके योगसे पाणीका सारा व्यवहार चलता है। उसीके अस्तित्वसे ये सारी इन्द्रियां योग्यस्थितिमें रहती हैं। उसी प्रकार इस संसारक्ष्पी देहमें भी परमात्माकी एक शक्ति बिचर रही है । उसके द्वारा इस दृश्य विश्वमें अखिल न्यापार सरलतासे चलते रहते हैं। ऊपर कही हुई शक्ति यदि शरीरमें नहीं तो जिस प्रकार भीतर का सारा व्यापार बंद हो जाय, वैसे ही परमात्मा रूपी शक्तिका यदि अभाव हो जाय तो विश्वका सारा व्यापार उलट पुलट हो जाय, और कोई मी व्यवहार योग्य रीतिसे न चलसके। यह जो विशिष्टशक्ति विद्यमान है वह चर्मचक्क्षसे दृष्टिगोचर नहीं होती । उसे देख-नेके लिये दूसरे अर्थात् दिव्य चक्षुकी ही आवश्यकता है । विश्व यह एक नहीं भारी यही है। वह अपने कार्यमें कभी भूल नहीं करती तथापि उसमें चाभी देने वाले की जकरत तो है ही। जैसे मनुष्यकृत घडी चाभी दिये विना नहीं चलती और यदि चाभी न दी जाय तो बिगड जाती और बन्द हो जाती है। अथवा आनियमिततासे चलती है। यही हाल इस विश्वरूपी घडी का है। एजिन चलानेके लिये ड्राईवर होना ही चाहिए । उसके बिना रेल गाडी नहीं चल सकती । इसी प्रकार इस पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र,ग्रह, उपग्रह आदि सबको चलानेके लिये कोई न कोई होना ही चाहिए । मन महाराजने कहा है कि:-प्रशासितारं सर्वेषामणीयांसमणोरपि । परमात्मा अत्यन्त सूक्ष्म है । उपनिषद्मेंभी ऐसा ही कहा है:-अणोरणीयान्महतो महीयान । परमात्मासे सूक्ष्म इस जगत में कोई भी नहीं। इससे किसी को यह न समझना चहिए कि वह राई अथवा सुईके अग्र भागके समान है । वह सुक्ष्मसे मी सुक्ष्म और महान्ते भी महान है।

पृथ्वीसे सूक्ष्मजल है । जलसे सूक्ष्म हवा और हवासे सूक्ष्म आकर्षण शक्ति है । वह आकर्षण शक्ति निराकार सूक्ष्म और व्यापक है उसी प्रकार ईश्वर भी निराकार व्यापक और सूक्ष्म है वेद्में भी यही कहा है:—वेनस्तत्पश्यित्तिहितं गुहासद्यत्रिय्वं भवत्येक नीडम् तिस्म निद्धें सञ्च विचेति सर्वम् स ओतः भोतश्च विभूः प्रजासु ॥ ८॥ पु. परमेश्वरको सूक्ष्म शक्ति पहचान । वह सूक्ष्मसे सूक्ष्म और सर्व व्यापक है । जैसे ईश्वर और बाक्यूम् सब जगह है, वैसे ही उसका अस्तित्व सर्वत्र है । भगवद् गीतामें कहा है कि ब्रह्मानन्द्सुल अतीन्द्रिय है, अवश्यही इस ब्रह्मानन्द्की प्राप्ति ज्ञानेसंही होती है । आत्यान्तिक अतीन्द्रिय ब्रह्मानन्द् सुख बुद्धिसे ही जानेमें आता है । जीस प्रकार तिहत विद्युत सर्वत्र है उसी प्रकार ईश्वर सर्वत्र प्रकाशक्त्य भरा हुआ है।

मनुमहाराजने उस परमात्माको " स्वप्राधिगम्यम् " वर्णन किया है समाधिसेही उसे जान सकते हैं। गहन विषयोंका चित्त की एकाग्रता बिना आकलन नहीं हो सकता तब फिर परमात्मा जो सबसे सुक्ष्म है, चित्तकी अत्यन्त शान्तिके बिना कैसे जाना जासकता है ? समाधिज्ञान बिना परमात्माका ज्ञान नहीं हो सकता । भिन्न भिन्न चार प्रकारके लोग प्रकार चतुष्ट्यसे ही सर्वशक्तिमान ईश्वरको जान सकते हैं. । योगी छोग पत्यक्ष अनुभवसे परमेश्वरको देखते हैं वही अच्छी तरह देख सकते हैं। तार्किक लोग अनुमानसे यह मानतें हैं कि ईम्बर है । वे कहते हैं:--यत्रयत्र धूमस्तत्र तत्र वृद्धिः । इस न्यायसे इस जगतका बनानेवाला कोई न कोई होनाही चाहिए । विद्वान लोग शाब्दिक प्रमाणसे ईश्वरका अस्तित्व स्वीकार करते हैं और अवंभी स्वीकार करेंगे जिस प्रकार न्याक्यूम् और ईथर सर्वत्र है उसी प्रकार ईम्बर भी सर्वत्र व्यापक है। आकाशकी व्याप्ति सबसे विशेष है। उसी प्रकार ब्रह्म सर्व व्यापक है-ऐसा औपमानिक लोग मानते हैं। जब हम हिमालय पर्वतपर बसते थे तब एक कंद हमारे खानेमें आई थी। उसकी मधुरता इतनी अपूर्व थी कि तुमसे यदि कही जाय तो तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते । मिष्टताके विषयमें तुमको हमारे कहनेसे शाब्दिक ज्ञान हुआ परन्तु कुछ अनुभव नहीं हुआ । इसी तरह केवल शाब्दिक ज्ञानसे ईश्वरका पूर्ण स्वरूप मालूम नही हो सकता। उपनिषद्में भी कहा है:---, केवल तर्कसे ईम्बरका सचा स्वरूप समझमें नहीं आता। इस सम्बन्धमें जबतक अहर्निश ध्यान न लगाया जाय तबतक उस विषयकी पक्की खोज दुर्लभ है। आज कलके व्यव-हारिक तार टेलीग्रामके उदाहरणसे तुम्हारी समझमें आवेगा कि केवल तर्कसे यह विद्या जानी नहीं जा सकती । यह विद्या जाननेके लिये इस विषयका सब प्रकारका ज्ञान . पहले सीखना होता है। तभी सची स्थिति अपनी समझमें आ सकती है। बस इसी तरह ईम्बर विषयभी केवल तर्कसे जाननेमें नहीं आता। हमारे ऋषिवर्योंने रात और दिन, क्या जंगल और क्या पर्वतोंकी गुफामें, शीत ताप, वृष्टि आदि दुसह, दु:ल सह और कन्द्रमूल खांकर जो जो अविष्कार अद्यापि अन्य लोगोंने नहीं कर पाये उन्हें कर, जो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया है उसकी ओर हमारे नवयुवकोंका थोड़ा बहुत थ्यान अवस्य जाना चाहिए । यह हमारी उनसे विनती है । उन महर्षियोंके बतलाये हुए मार्गको तुम पकड़ो, इसी मार्गसे तुम्हारा और सबका उस परमात्माके साथ मिलाप होगा । बुद्धिमान् लोगोंने कहा है कि जगतके सब सुख ब्रह्मानन्द् सुखके आगे तुच्छ हैं। मनुष्य मात्र इस संसारके सब तुच्छ सुखोंमें आनन्द् मानते हैं। और उसके बनकर दास रहते हैं। उन्हें यदि ब्रह्मानन्द पानेका अवसर आवे तो वे इस

आनन्द्को कभी न सूलें । हम रातिद् ने चैतन्य सागरमें निमग्न रहते हैं । तथापि उसके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं होता । हम कोरे के कोरेही रहते हैं । परमात्मा किसी एक जगह चुप नहीं बैठा है । वह सर्वत्र व्याप्त है । सूर्यका प्रकाश उसीको दीख पड़ता है जिसकी आखें ठीक होती हैं ।

जैसे अन्धे मनुष्यको वह नहीं देख पडता, उसी प्रकार सर्व व्यापक परब्रह्म हमारे समान ज्ञानान्धोंको नहीं दीखपड़ता । परब्रह्म जाननेवालेको जिस ब्रह्मानन्दका लाम होता है उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते । परब्रह्मको जाननेके लिये वेद्मे सबसे उत्तम मार्ग दर्शाया गया है। उसमें परमेश्वरकी उपासना एक मार्ग है। चित्त स्थिर करनेके छिये उपासना करनी पडती है। दूसरा मार्ग उस ज्ञानका है। अज्ञानको दूर करनेके लिये बेदमें ज्ञानकी आवश्यकता बतलाई गई है । इस मार्गसे पहले वेद्में एक मार्ग कर्मकाण्डका दिखलाया गया है। स्मशान वैराग्यका अनुभव यद्यपि प्रत्येक मनुष्यको होता है तथापि खेदकी बात है कि मनुष्य दुष्कृत्य करनेसे पराङ्मुख-नहीं होता । जिसका मन ऐसा है उसका उस पापसे परवृत्त करनेके लिये और धर्मा-चरणमें चलाकर शुद्ध करनेके लिये वेद्में कर्मकाण्डका विधान किया है। पापसे परावृत्त होकर जब मन शुद्ध हो जाता है तब उसे स्थिर करनेके लिये ओंग उपासनाका मार्ग बतलाया गया है । मन अति चंचल है। क्षणमें वह यहांसे कलकत्ता पहुंचता है. वीर क्षणमें वह सारी पृथ्वीपर म्रमण करता है। प्रत्येक मनुष्य यही इच्छा रखता है कि हम बड़े भारी बाद्शाह हो जायँ। तात्पर्य यह कि तृष्णा प्रतिदिन तरुण होती जाती है। कभी शान्त नहीं होती। वस मनकी यही चंचलता दूर करनेके लिये उपासनाका साधन वेद्में बतलाया है। कर्म मार्गसे शुद्ध हुआ मन उपासनासे जब स्थिर हो बाता है तब उसके बाद ज्ञानार्थ ज्ञान मार्ग बतलता है । इनमार्गोंसे जानेवालोंको परमात्मा की पाप्ति अवस्य होती है और उसीसे ब्रह्मानन्द्का अपूर्व सुख पाप्त होता है। आनका हमारा विषय " उपासना " है। उपासनाका अर्थ होता है " समीप स्थित होना '' । यह चंचल मन जब एक पलमर भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता तब इसको पर ब्रह्मका स्वरूप कैसे समझ पंड ? पातंजिल अधिने कहा है कि:-यागश्चित्तवृत्तिनिरोधः । वित्तवृत्तिका स्थिर करना योग है। हालेंमं जो बहुतसे " योगी " दृष्टि पढते हैं उन्हें योगी न समझना चाहिए । वे ठग योगी हैं । इमारे ऋषिगण बहु परमार्थी थे । वे हमारे लिये अनेक श्रम सहकर परमात्माकी पह-चानका मार्ग बतला गये हैं । उन्होने जो यह श्रम किया है उसमें उनकी स्वार्थजुद्धि कुछ भी दिखाई नहीं देती । प्तिंभ परोपकारके लिये निरपेक्ष बुद्धिसे उन्होंने इतना असह्य कष्ट सहकर हमें सुमार्ग दिखलाया है । इसके लिये हमें उनका कितना उपकार मानना चाहिए ? हमें उनका कितना आभारी होना चाहिए ? और उस मार्गका अवलम्बन करके यदि हम न चलें तो हमारे समान कृतन्न और कीन होगा ?

महाद्विन पातंजाले ऋषिने योगशास्त्रमें कहा है: — यमिनयमासनप्राणायाम प्रत्याहारधारणा ध्यान समाध्योऽष्टावङ्गानि । अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये योग के अद्याङ्ग हैं । इनमेंसे यम पांच प्रकार का हैं: — हिंसा न करना, चोरी न करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य वत पालना । अपरिग्रह अर्थात् अन्यायसे दूसरे की बस्तु न लेना । नियम भी पांच प्रकार का हैं: — शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्रणिधान । ईश्वर प्रणिधान मतलब यह है कि यह सारा वैभव उसी का है हमारा इन्छ नहीं । सबका स्वामी परमेश्वर हो है । प्रकृति भी उसी की है, यह शरीर भी अपना नहीं सिर्फ यह थोड़े दिनके लिये हमें मिला है, हमें जो दुछ मिला है सब इसी लिये कि उसका योग्य उपयोग किया जाय । दूसरे की वहन, बेटी को अपने समान जानना । उस के विषयमें पापबुद्धिसे न देखना । इसी प्रकार जो धन हमको मिला है वह व्यभिचार और दुर्व्यसन वासनाओंको तृप्त करनेके लिये नहीं मिला है । किन्तु वह सदुपयोग करनेके लिये ही मिला है । ऐसा सब मनुष्योंको समझना चाहिए । हम तो इस धनके सिर्फ रक्षक हैं । सारे वैभवको ऐसाही समझना चाहिये । इसी का नाम ईश्वर प्रणिधान है ।

यम नियमके बाद योगका तीसरा अँग आसन और चौथा अँग प्राणायाम है।
प्राणायामका मतलब, श्वासोच्छासगतिका विच्छेद । प्राणायामके विषयमें बहुत लोग
योग्य जानकारी नहीं रखते । अनेक लोग हाथपर हाथ ठोंक कर नाक पकड़कर
बैठ जाते हैं। इसे कुछ प्राणायाम नहीं कहते । हिन्दुओंके धर्ममें " गतानुगतिकत्व"
के अनुसार चलनेवाले लोग बहुत हैं। असली बात तो अलगही रह जाती है
और उसकी जगह कृत्रिम और मिथ्या आचार आधमकता है। एक बारका जिक्क
है कि एक वैष्णवका गंगादास नामक एक शिष्य था, उसके गुरुने उपदेश दिया
था कि ' एक बार जिस वस्तुको अपने हाथमें पकड़ना उसे प्राण जानेपर भी
छोड़ नहीं। ' कर्म—धर्म संयोगसे एक दिन वर्षा ऋतुमें पर फिसलनेसे वह कीचड़में
गिर पड़ा, दुर्माग्यवश वहाँ आगे एक गधा खड़ा था उसकी पूँछ इनके हाथमें
पड़ गई। गंगादासजी गुरुवचनके पक्के थे, इससे इन्होंने पूँछ नहीं छोड़ी ? गधेने

बहुतसीलातें मारी, पर गुरुवचन भंग केसे हो बस, यही हाल हमारे आर्थ्य देशके लोगोंका हो गया है। सारासार—विचार करना तो ये लोग कंभी जानते ही नहीं। सन्ध्या तीन प्रकारकी है वैदिक, साम्प्रदायिक और तान्त्रिक इनमें नाक, कान प्रकड़नेकी बात किसीमें नहीं पाई जाती। प्राणायाम करके योगी होनेके बदले लोग रोगी होनेकाही लाभ उठाते हैं। योग्यरीतिसे प्राणायाम करनेसे शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का लाभ होता है। पांचवां अंग प्रत्याहार है।

इसका अर्थ यह है कि मन व इन्द्रियोंको विषयोंसे हटाना । छठा अंग धारणा है। अर्थात् मनकी एकामता । सातवां ध्यान, जिस वस्तुमें मन लग गयाहो उसे छोड़ दूसरी तरफ न जाने देना । मन जब स्थिर हो जाता है तब वह परमेश्वरके रूपमें तदाकार हो सकता है। ध्यानके विषय महासुनि कपिलने अपने सांख्यशास्त्रमें कहा है कि:-ध्यानं निर्विषयं मनःकिसी विषयमें भी मन का न जाने देना ध्यान है। आठवां अंग समाधि है। तदेवार्थमात्रानिर्भासं स्वरूपशून्यमिव समाधिः " समाधि साधनसे ही हमें ब्रह्मस्वरूपका अनन्य लाभ होता है। इससे सहजही मालूम हो जायगा कि समाधिकी योग्यता कितनी है । कृष्ण भगवान्त्ने भीतामें योगी लोगोंका माहात्म्य इस प्रकार वर्णन किया है:-तपस्विभ्योऽधिको योगी क्यानिभ्योपि मतोधिकः । कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवा-र्जुन ॥ मायामोहमे पडकर मनुष्य स्वकर्तव्यसे परांगमुख हो जाता है । वह मन माना स्वच्छन्द आचरण करके पाप संचय करता है। अनेक कुकर्म करके दूसरेंकि लिये भी दुःखरूप बन जाता है । वह समझता है कि हम अजरामर हैं । स्वच्छन्दता से आचरण करनेवाला यह भी विचार नहीं करता कि हमारे सिरंके ऊपर कालचक घूमता है और वह हॅमेंको किसी दिन अचानक उठातो जायगा । उनको यदि इतना भय होता तो वे इस प्रकारका प्रमाद न करते । साधारणत: यह सभी जानते हैं कि हमें मरना है, पर जिसके अन्तःकरणमें यह बात समा जाती है उससे सहसा अनुचित व्यवहार नहीं होते । मृत्युने किसी को नहीं छोडा । क्या राजा क्या रंक, सभी इसके पंजेमें फँसते हैं। महाराज भर्तहरिने कहा है:-

अवश्यं यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषयाः । वियोंगे को भेदस्त्यजित न जनो यत्स्वयममूच् ॥ व्रजन्तः स्वातन्त्र्यादृतुलपरितापाय मनसः । स्वयं त्यक्ता होते शमसुखमनन्तं विद्धति ॥ अर्थात् बहुत कालपर्यन्त संचित किये हुए विषय अंतमें अवश्य छूटेंगे, फिर उनके वियोग होने में क्या संशय रहा, इस लिये मनुष्य उनको पहले आपहींसे क्यों न छोड़ देवें—क्योंकि यदि विषय आपसे मनुष्यको छोडेंगे तो मनुष्यको बहा परिताप होगा और यदि मनुष्य ही अपनी ओर से उन्हें छोड़ देगा तो स्वयं महासुखशान्ति को प्राप्त करेगा । तात्पर्य इतनाही है कि यह भ्रम पटल दूर करके सम्मार्गवर्ती होने के लिये मनुष्यमानको योगज्ञानकी बड़ी भारी आवश्यकता है । योगज्ञानसे उसका आचरण शुद्ध होता है और इह लोक--परलोकमें सुख पाता है । इस लिये योग ज्ञान की इतनी महिमा गाई गई है । अन्तमें सब भाईयोंके प्रति हमारी इतनी ही विनती है कि मनुष्य जन्म सार्थक करनेके लिये वेदाज्ञानुसार चलकर सब कुकमों का परित्याग करना चाहिए । शुभ कर्मोमें निष्ठा रखकर ग्रद्धभावसे ईश्वर की मिक्क और उपासना करते हुए लोक परलोक सफल कर लेनेसेही हमारा हमारे देशका और हमारी सन्तितका कल्याण होगा । इत्याज्ञास्महे ।

## व्याख्यान ५ वां । ♦>>०६€ हमारे सत्य वैदिक धर्मपर पुराणोंका परिणाम ।

किन्न के अपने किन्न निनीताल ता. २१ जून सन १९०१. ज् इस्ति स्वर्णन

इस विषयपर श्रीस्वामी नित्यानंद्जीका व्याख्यानः—आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्य: श्चर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोद्धा मह्या नाशुः सप्तिः पुरन्ध्रियोषा निष्णु रथेष्टाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योग क्षेमो नः कल्पतास् ॥ २२ ॥ द्विविशोध्यायः यजुः

प्राचीन समयमें संसारकी उत्पत्तिसे महाभारतके कालतक (जिसको पांच हजार वर्ष हुने) हमारे भारत वर्षमें एक मात्र वैदिक धर्मका साम्राज्य था. भारतीय युद्धोत्तर पौराणिक मत उत्पन्न हुना. हमारे वैदिक धर्मकी इस मतने असाधारण हानिकीआजकल जो हमारा धर्म है नह सत्य वैदिकधर्मके मतिक्कल पौराणीक धर्म हैं.
सामाजिक, धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक (Social, Religious, Moral

& Spiritual ) विषयोपर वैदिक धर्मको हटाकर पौराणिक धर्मने अपना अधिकार जमाया हैं. वेदोंमें लिखा है कि ईश्वर निराकार, निर्विकार, अजन्मा, शुद्ध, पवित्र और सृष्टिकर्ता है.

१ सपर्यगात् ग्रुक्रमकाय. ग्रुक्क यज्ञ: अ. ४० मं. ८.

२ बावा भूमी जनयन् देव एक: यजु. अ. १७ मं. १९.

३ नतस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः यज्ञः अ. ३२ मं. ३

लेकिन पुराणोंने वेद्मतिपादित १ ईश्वरकी जगह शिव, विष्णु, सूर्य, गणपति शक्ति आदि अनेक ईश्वरोंकी कल्पना की है. और यह कल्पना भारतवर्षीय लोगोंके अं:तकरणोमें टूढ म्ल हो गई है.

पुराणोंमें देवताओंकी आपसमें निंदाभी की है. जैसे शिवपुराणमें विष्णुकी और विष्णुपुराणमें शिवकी. श्रीमद्भागवतकाही उदाहरण लीजिए '' भवनतधरा येच ये च तान् समनुन्नताः । पाखंडिनस्ते भवंतु सच्छास्त्रपरिपंथिनः ॥ नष्टशौचा सूढाधियो जटाभस्मास्थि धारिणः । विशन्तु शिव दीक्षायां यन्नदैवं सुरासवस् ॥ '' भागवतस्कन्ध ४ अ. २. श्लो. इसमें शिवकी और शिवभक्तोंकी यहांतक निन्दा की है कि, जो पुरुष शिवभक्ति करेगा वह पाखंडी और सच्छास्नोंका विरोध करनेवाला होगा.

इसी तरह पद्म पुराणेंमें लिखा है " विष्णुद्रशनमात्रेण शिवद्रोहः प्रजायते शिवद्रोहात् न संदेहा नरकं याति दारुणं । तस्मात् च विष्णु नामापि न वक्तव्यं कदाचन ॥" पद्मपुराण, पाताल खंड—

विष्णुका दर्शन करनेसे शिवब्रोह होता है और शिवब्रोह करनेवाला पुरुष दारुण नरकमें जाता है, इस लिये विष्णुके नामका उच्चार भी कभी नहीं करना चाहिये इसी तरह सारे पुराण एक दूसरोंसे विरोध करते हैं. श्रीमद्भागवत और विष्णु पुराणमें लिखा है कि शिव ब्रह्मा, देवी आदि देवताओंको पैदा करनेवाला विष्णु है, वहीं सब देवताओंका स्वामी है.

देवी भागवतमें लिखा है कि शिव और विष्णु इन दोनेंको देवीनें पैदा किया है. और शिव पुराणमें है कि ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओंका उत्पन्न करनेवाला शिव है. और विष्णु आदि देव उसके सेवक हैं. इस तरह आपसमें देवमूलक कलह हैं.

२. अ. २६ नं. २ ( यजुर्वेद्में ) यथे मां वाचं कल्याणीं मावदानि जनेम्यः । ब्रह्म राजन्याभ्याम् सूद्राय चार्याय च । ईम्बरने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्र आदि सारे छोगोंको वेदाध्ययनका अधिकार दिया है उसी तरह ऐतरेय ब्राह्मण पंचिका ८ अध्याय १ शौद्रो वर्ण एक विंश: इस श्रुतिसे शूद्रको २१ यज्ञ करनेका अधिकार दिया है. उसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण कांड १ प्रपाठ १ ब्राह्मण ४ कंडिका १२ में. आपस्तंब श्रीतसूत्र प्र. १ कं. १९ में. गोभिलीयसूत्र प्र. १ कं. १० के टीकामें और आपस्तंब प्र. ९ कं १४ तथा सांख्यायन श्रीतसूत्र अ. १४ तथा पूर्व मी-मांसा अ. ६ पाद १ सूत्र ४१ ५। ५१में शूद्रको वेदाध्ययमका अधिकार दिया है. उसी प्रकार "यथामित यथापाठं तथा विद्या फिल्प्यति । सर्वस्तरिति दुर्गाणि सर्वो भद्रौणि पश्यतु श्लोक ४८ । श्रावयेचतुरोवर्णान्कृत्वाबाह्मणमग्रतः । वेदस्याध्ययनमिदं तच कार्य महत् समृत्म ॥ महाभारत शान्ति पर्व अ. ३२८ श्लोक ४८—४९ इन श्लोकोंमें श्री व्यासजीनें अपने शिष्योंको चारों वर्णोंको वेद सिखानेका उपदेश किया है. उसी प्रकार महाभारत वनपर्व अ. १३४ श्लोक. ११ " चत्वारो वर्णायज्ञ मिमं वहाति ॥ इसके टीकामें नीलकंठने-यज्ञं-ज्ञानयज्ञे शूद्रस्याप्यस्त्य-पिकारः । जूद्रको ज्ञानयज्ञका अधिकार दिया है. उसी प्रकार शुक्रकोति अ. ४ श्लोक २ में शूद्रको ब्रह्मचर्य धारण करनको अधिकार दिया है. उसी प्रकार पारस्कर गृह्मसूत्रमें " शुद्राणामदुष्टकारिणासुपनयस् " पारस्करगृह्म कांड २ प्र. ६ में शुद्रको मौंजीबंधन बतलाया है।

उसी प्रकार " ब्रह्मचर्येण कन्यां युवानं विन्द्ते पतिस् " अथर्य. कांड ११ \* अनुवाक ३ सूत्र ५ मंत्र १८ तथा ऋग्वेदं मंडल १ अनुवाक २३ सू. १७९ की प्रचारक स्त्री लोपामुद्रा हो गई.

उसी तरह क. मं. ८ अनु. ९ सूक ९१ की प्रचारक अपाला नाम्नी कन्या हुई. उसी प्रकार बृहद्वारण्यक उपनिषत् अ. ६ में मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी हुई. अध्याय ५ ब्राह्मण ६ में गार्गी बही ब्रह्मवादिनी बोली गई है। तथा शतपथ ब्राह्मण, आम्बलायन गृह्म, कात्यायन श्रीत सूत्र गोभिलीय गृह्म सूत्र पारस्कर गृह्म सूत्र पाराशर माधव, काट्यायन श्रीत सूत्र, सांख्यायन श्रीत सूत्र, आपस्तंबीय श्रीतसूत्र, पूर्वभीमांसा, पातंजल महाभाष्य, महाभारत शांति अ. ३२१ आदि ग्रंथोमें स्त्रियोंको वेद विद्या सीखनेका पूर्ण अधिकार दिया गया है. परन्तु इस वैदिक मर्यादाको छोड़-कर श्रीभद्भागवत ग्रंथने " स्त्रीशुद्धहिज बंधूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा " याने स्त्री, शुद्ध, वर्णसंकर, इनकों वेद श्रवणका अधिकार नहीं है। पुराण ग्रंथोमें स्त्री शूद्धा-

<sup>\*</sup> ब्रह्मचर्य घारण करकें कन्या जवान पतिको प्राप्तकरे ! इसीतरह गोमिलीय गृहसूत्र में "प्रावृतां यज्ञो पवीतिनीं अम्युदानयन् जपेत् । सोमोददत्ंग घवीयेति " गोमि. गृ. प्र. २ कं १ सू १९ इस में कन्याको मौजी वंघनकी आज्ञा स्पष्ट तरहसे कीगई हैं ।

दिकोंका वेदाध्ययनका अधिकार हरण कर लिया है। इतना ही नहीं, सांप्रदायिक कालमें याने शंकराचार्य, रामनुजाचार्यके समयमें छुद्रादिकेंपर इतना अन्याय हुआ है ''श्रवण अपुजतुम्यां श्रोज परिपूरणं, उच्चारणे जिह्नाच्छेदों धारणे हृद्य विदारण मित्यादि' वेदान्त सूत्र अ. १ पाद १ सूत्र ३८. जो शूद्र वेद श्रवण करे तो उसके कानमें सीसा अगर लाख भरनी चाहिये, वेदोचार करे तो जिह्नाच्छेद कीजावे और वेद धारण करे तो हृद्य विदारण किया जावे। इस प्रकारसे स्वद्रोंपर अन्याय हुआ है। इस पौराणिक शिक्षाका हमारे समाजपर ऐसा परिणाम हुआ कि अनेक जातियां हो गई। वैदिक कालमें हमारे समाजमें चार वर्ण और चारही आश्रम थे। और इन चारों वर्णोमें आपसमें रोटी वेटी व्यवहार होता था। वेटी व्यवहारके विषयमें मनुस्मृति अध्याय ३ श्लोक ५३ तथा और बहुत जगह लिखा है कि ब्राह्मणको चारों वर्णोकी कन्याओंसे विवाह करनेका अधिकार है, ब्राह्मणकी कन्या भी उस समय दूसरे वर्णोके पुरुषसे विवाह कर सकती थी इस विषयमें देवयानीका उदाहरण प्रसिद्ध है। मनुस्मृतिके दूसरे अध्यायमें लिखा है कि '' विवादप्यमृतं ग्राह्मं बालादिप सुभावितं। ''

. " स्त्रियो रत्नान्यथो विद्या धर्मः शौचं सुभाषितम् विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सर्वतः "

मनुस्मृति अध्याय २ श्लोक २ अ. २४ इनमें सारे वर्णोंकी कन्याओंसे विवाह करनेकी मनुजीकी आज्ञा है। ऐसे उदाहरण महाभारत और रामायणमें बहुतसे दिखाई देते हैं। मनुजीने भी नवम अध्यायमें लिखा है कि

" अक्षमाला वसिष्ठेन संयुक्ताधमयोनिजा। शारंगी मंदपालेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥ २३॥ एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपकृष्टप्रस्तत्यः उत्कर्षं योषितः प्राप्ताः स्वैः स्वैर्भर्तृगुणैः ग्रुभैः "

अध्याय ९ श्लोक ३४ अधमयोनिमें उत्पन्न हुई अक्षमालाका वसिष्ठसे विवाह हुआ और शारंगीका मंद्पालसे संयोग होनेके कारण वह पूज्य हुई। ये दो और दूसरी भी बहुतसी हीन जातिमें पैदा हुई महिलाएं पतिके असामान्य पवित्र गुणोंके कारण पूज्य हुई और उनका असाधारण उत्कर्ष हुआ।

पाचीन समयमें चारों वर्णों में आपसमें विवाह होते थे और उनमें परस्पर भोजन व्यवहार भी प्रचालित था। अथर्व वेद कांड ९ और ११ में लिखा है कि अतिथि जहां २ जाय वहाँ वहाँ वह सर्व साधारण लोगोंके हाथका अन्न ग्रहण करें। इसी तरह तैत्तरीय ब्राह्मणमें लिखा है कि " सर्वासु प्रजासु अन्नमित्त सः सर्वादिश आभिजयित " अष्टक २ अध्याय ३ अनुवाक ६ सारी प्रजाओंका अन जो मनुष्य खाता है वह सारी दिशाओंमें जय पाप्त करता है। आपस्तंबीय धर्म सूत्रोंमें लिखा है। " आयोधिष्ठाता वा खदाः संस्कर्तारः स्युः " प्रपाठ २ पटल २ खंड २ सूत्र ४

भोज्य पदार्थोंके स्वामी आर्थ और उन्हें तयार करनेवाले शुद्ध होने चाहियें। इसी तरह मनुस्मृति अध्याय १० श्लोक ९९ " जीवेत्कारुककर्मभि: " पौरी-गवका काम करके भी शुद्ध अपनी उपजीविका कर सकता है। महाभारतमें लिखा है कि " शतं दासीसहस्राणां यस्य नित्यं महानसे । पात्री इस्तं दिवारात्र मतिथीन्भोजयत्युत ? विराटपर्व अध्याय १८ श्लोक १७ राजा युधिष्ठिरके भोजन गृहमें सहस्रों दासियां हाथोंमें पात्र छेकर दिनरात अतिथियोंको जिमाया करतीं थीं । इसी तरह महाभारत वनपर्व अध्याय २७ श्लोक १८ में लिखा है कि कौशिक ऋषीका धर्मव्याधने पाद्य आचमनादिसे सत्कार किया। और द्रीपदी रसोई बनाकर अतिथि ब्राह्मणोंको जिमातीथी। उसने दुर्वासा ऋषिकोभी और ऋषियोंके साथ भोजन दिया इसी तरह वाल्मीकि रामायणमें भी लिखा है कि "पाद्यमाचमनीयं च सर्वे पादाद्यथानिषि । तामुवाच ततो रामः श्रमणीं धर्मे संस्थिताम्" श्लोक ७११ राघवः प्राह विज्ञाने तांमनित्यबहिष्कृताम् । अरण्यकांड सर्ग ७४ रामचंद्रजीने शबरीके हाथका जल पाशन किया मातंगादि ऋषिभी इस शबरीके हाथका अजग्रहण करतेथे । ( तह्त्तमाहारादि अंगीकृत्येति-रामाश्रमीटीका ) पूर्वकालमें खाने पीनेमें कोई भी गडबड नथी। परंतु अब तो बाह्मणं बाह्मणके हाथका भी नहीं-खाते ऐसी पंचायत आपडी है। काश्मीरी बाह्मण तो मुसळमानके सकरे चूत्न्हेपर अञ पकाकर खाते हैं तद्दत् उर्ण वस्त्रमें छपेटी हुई रोटी खानेमें भी शंका नहीं करते और उसीके वर्तनसे पानी पीछेते हैं, मुसलमानकी बनाई हुई पनीर खाते हैं। उसी प्रकार पंजाबमें ब्राह्मण, क्षात्रिय वैश्य वैगेरे जातियां कहारका पकाया हुआ अञ खाते हैं । नायव्य पांतमें गौडबाह्मण बाजारमें कंदोईकी बनाई पूरी खाते हैं । और वह कंदोई कोईभी जातिकां हो वे उसकी परवा नहीं करते । कनोजिया बाह्मण भी कहारने बेळी हुई रोटी तवापर सूनकर खाते हैं। और आपसमें एक दूसरेके हाथका अस संबंध हुवे बिना नहीं खाते.

मैथिल लोक वैश्यादिकों के हाथका पकाया हुवा भात नहीं खाते; परंतु रोटी खाते हैं। बंगाली लोक प्रायः सबके हाथका अन खाते हैं। उत्कल ब्राह्मणोंकी ऐसी ही चाल है। जगन्नाथजीमें तो हरएक हर एकके हाथ का खाता है। गोंड, ब्राह्मणोंको छोड ये सब ब्राह्मण मांस भक्षण करते हैं, (काश्मीरी, पंजाबी, सारस्वत, कनोजिया मैथिल, बंगांली व उत्कल ब्राह्मण मांस खाते हैं) इन जातियों में मांसाहार का निषेध नहीं मानते। (इन जातियों से सोला वगेरे: का विचार नहीं है।) राजपूताने के ब्राह्मणोंमें भी सोला वगेर:का विचार नहीं है। और खाने पीनेमें प्रातिबंध नहीं है। राजपूतानेमें राजा महाराजा सब क्षत्रिय राजा, नापित, कुंभार वगेरह जातियोंके हाथका अन्न खाते हैं, और मसकका पानी पीते हैं और मद्यमांसादि सेवन करते हैं। गुजराती ब्राह्मण और महाराष्ट्र ब्राह्मण इनमें सोला पहरनेकी प्रथा है। परंतु गुजराती ब्राह्मण चौकाके बाहर लाया हुवा अन्म नहीं खाते यह प्रथा महाराष्ट्र ब्राह्मणोंमें नहीं है। ऐसा है तोभी गुजराती ब्राह्मणोंमें ज्ञाति भोजनके समय सडक पर भोजन करनेमें निषेध नहीं है। तहत् महाराष्ट्र ब्राह्मणों क्यां विद्यार्थ खातर हैं। परंतु मद्रासी ब्राह्मणोंमें दूसरेका देखा हुवा अन्नभी अञ्चल माननेमें आता है। " दृष्टिदोषण दुष्यित " खाने पीनेकी व्यवस्था धर्मको लेकर नहीं है बरन इसका कुछ पताभी नहीं लगता।

वेदोंमें तो अमुकेके हाथका खाना अमुकेके हाथका न खाना इस विषयका उछेख हमारे देखनेमें नहीं आया; बाल्क सबके हाथका खाना ऐसा स्पष्ट उछेख है ऐसा मैंने पहिले कहा है। यह विभिन्नता पौराणिक कालमें प्रचलित हुई। और सांप्र-दायिक लोगोंने तो इस प्रथाको कमाल दर्जेपर पहुंचाई। वैष्णवलोग तो इन्धनको भी घोते हैं परंतु बाजारसे लाया हुआ पिष्ट शर्करा इत्यादि पदार्थ वैसेही उपयोगमें लाते हैं। वैष्णवलोगोंने इस प्रपंचको बढाकर इतनी फूट आपसमें पैदा की है कि यदि स्त्रीका पित रामानुज संप्रदायी होवे और स्त्री वल्लभसांप्रदायी हो तो स्त्री पुरुषोंमें भी खाने पीनेका व्यवहार नहीं होता. इन पौराणिक मतोने हमारा वैदिक धर्म छिन मिन करिंदया है। पूर्वकालमें हमारे देशमें युवावस्थामें विवाह होते थे, परंतु अब वह व्यवस्था पौराणिक शिक्षाओंसे बदल गई है. पूर्व कालमें ऋषि की कन्यायें जनमभर अविवाहित रहतीं थी। शांडिल्य ऋषि की कन्या घृतव्रता, मरहाजकी कन्या श्रुतवती, देखो भा० शल्य गदापर्व अ० ५४ श्लोक ८ और उसी पर्वमें अघ्याय ४९

इसी प्रकार महाभारत शांति पर्व अ-३२१ सुलभा राज कन्या । वृहदारण्यकमें गागी, वहवा प्रभृति आजन्म ब्रह्मचारिणी रहीं । भारत आदि पर्व अ. १२ कुंती, वनपर्व अ. ५३ दमयंती, आदिपर्व अ. १७१ तपती कन्या, अ. ७६ देव यानी । इसी प्रकार वृद्धकन्या इत्यादि स्त्रियोंने पूर्ण युवावस्थामें आकर विवाह किये । परंतु पौराणिक शिक्षाओं से तो एक एक दिनके छडके छडिकेयों के विवाह होने छगे और ऐसा न किया तो पाप मानने छगे. ऐसी अवस्था प्राप्त होने हें हमारी सब पजा नष्टमाय हो गई है, वैदिक सिद्धांतानुसार वर्णव्यवस्था गुणकर्म स्वाभावानुसार मानी गई है. इ. मं. १० सूक्त १०७ में ब्राह्मण क्षत्रियों के छक्षण गुण कर्म स्वभावते ही किये गये हैं। और यह व्यवस्था मृष्टिके आरंभसे महाभारतके समयतक प्रचारमें रही देखो. इ. ऐतरेय ब्राह्मण पंचिका २ अध्याय ३ में कवष ऐत्रूष नामका शुद्ध था वह ब्राह्मण हो गया। उसी प्रकारसे महाभारतमें (कक्षीवान नामका शुद्ध था वह भी ब्राह्मण हो गया। देखों महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २९७.

देखों क. मंडल १ स्क ११६—१२६ इन स्कोंका क्रिष कक्षीवान सूद्र था। सिंधुद्दीप, देवापि, विश्वांमित्र वीतिहव्य ये सब क्षत्रिय जातिसे ब्राह्मण हो गये हैं देखो महाभारत शल्य गद्मापर्व अ. ४० श्लो १० महाभारतमें इस तरहके अनेक उदाहरण हैं। इससे सिद्ध होता है कि गुणकर्म स्वभावसे ही वर्णव्यवस्था है और इसके लिए बहुत प्रमाण हैं। परंतु पवित्र वेदाज्ञाके विरुद्ध सांप्रदायिक रूढिने जन्मसे वर्णव्यवस्था मानकर जातिभेद इतने पैदा किये कि रोटी बेट व्यवहार भी संकुचित हो गये—यह व्याख्यान बहुत विस्तृत था परन्तु कई कारणोंसे अब वह पुरा नहीं मिला कहीं खो गया इस लिए पाठक इतने पर ही सन्तोष करें॥ इति शम्.

मुम्बई ता. २९ जुलाई, १९०२.

आयो धर्माण प्रथमः ससाद ततो वधूंषि कृणुषे पुरूणि ध्यास्युर्योनिं प्रथमः आविवेशा योवाच मनुदितां चिकेता अथ. ५-१-२ । प्रिय बंधुओं और भगिनियाँ । आजके मेरे व्याख्यानका विषय देशाटन अथवा परदेश गमन है, सम्भव है आप विचारें कि मुझे इस विषय पर बोळनेकी क्यों आवश्यका पढ़ी, तो में इस विषयों कहूंगा कि वर्तमान काळमें अपनेमें यह अति संदिग्ध विषय हो गया है,

यदि किसी विषयमें सन्देह उत्पन्न हो जाय तो उस विषयमें यथामित निर्णय कर लेना श्रेयस्कर होता है। यह आपसे पहलेही कह देता हूं कि इस विषयपर में जो कुछ कहूंगा, वह वेद और तद्नुकुल अन्य प्रन्थोंके आधारपर कहूंगा; कारण के इस सम्बन्धमें वेदोंमें कुछ लिखा है या नहीं यह जानकर उसके अनुसार वर्ताव करना अपने लिये सब अंशोंमें श्रेयस्कर है। अस्तु।

परदेशगमन अथवा जलपर्यटन इस विषयपर विचार करनेवालोंके वर्तमानमें तीन पक्ष हैं। एक सुधारक, दूसरे कुधारक और तीसरे वैदिक । कुधारकपक्षका कहना है कि यदि एकाद बात शास्त्रसम्मत हो, परन्तु रूढिके विरुद्ध हो, तो वह बात करनेको कभी तैय्यार नहीं होना चाहिये। यह मंडली यद्यपि वेदोंको माननेवाली है परन्तु वेदोंकी आज्ञाकी अपेक्षा रूढिकी ओर इसकी भक्ति अधिक है।

दूसरा सुधारक पक्ष:—यह कोईमी बात चाहे वह वेदों और शास्त्रोंमें हो, चाहे न हो, जो वर्तमान स्थितिमें अपने लोगोंका हित करने योग्य होवे वह निस्सन्देह अवश्य करना इस प्रकार माननेवाला है। और इसी कारण परदेशगमन करनेमें कोई हानि नहीं, यह इस पक्षका कहना है।

तीसरा जो पक्ष है वह वैदिक है। इस पक्षका कहना यह है कि वेद और शास्त्रोंसे जो बात सम्मत है वह स्तृढिमें हो वान हो, उसको करना मनुष्यमात्रका धर्म है। और तद्गुकुछ वर्तना चाहिये।

परदेशगमन करनेकी यदि वेद और धर्मशास्त्रोंकी आज्ञा होय तो समुद्रयात्रा करनेमें में कोई हानि नहीं । इन तीनों पक्षोंको ध्यान में रखकर आजके ब्याख्यान का विषय कितने महत्त्व का है, और कितना वाद्यस्त है यह आपके ध्यानमें आ जायगा ।

में आपसे एक बात कहना और उचित समझता हूं, वह यह कि किसी विषयके विवेचन करनेमें—विशेषतः किसी धार्मिक विषयपर विचार करनेमें—मनुष्यको सहनशीछता रखनी चाहिए हिन्दू लोग अति सहनशील हैं। परन्तु वर्तमानमें धर्मके विषयमें उनकी सहनशीलता विलक्कल दृष्टिगोचर नहीं होती। उलटा दुराग्रह मान्न देखनेमें आता है, इससे अपनी और अपने देशकी बहुत हानि होती है। धर्मविषयमें विचार करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये सहनशीलता और सत्यशोधकता ये गुण अवश्य होने चाहिये। एकाद बात यदि अपने मतके विरुद्ध होने तो अपनेको शान्त मनसे सुनना चाहिये। परन्तु अत्यन्त दुःखकी बात है कि वर्तमान हिन्दुसमानका आचरण इससे विलक्कल विरुद्ध है। धर्मसम्बंधमें जब

तक दुराग्रहके स्थान में समाजमें सहनशीलता नहीं आती, तबतक अपनी अधिक अधिक हानि होती जायगी इसमें तिलमात्र सन्देह नहीं।

समाजमें इस प्रकारकी रुचि उत्पन्न करनेके लिये प्रथम निर्भीक, निष्पक्षपाती, और जिसमें नीतिपूर्ण धैर्य्यपूर्ण रूपसे हो ऐसे धर्मगुरुकी अत्यन्त आवश्यका है। स्वार्थी और मूर्ल धर्मगुरु लोगोंको किस प्रकारका उपदेश देते हैं यह तुम्हारे ध्यानमें आगेके

उदाहरणसे सहजमें आ जावेगा ।

रामानुज पंथके एक पंडित थे । दे एक समय राजाके पास गये और कहा-पारमार्थिक कल्याण हो ऐसी आपकी इच्छा हो तो आपको गुरुमंत्र लेना चाहिये, गुरुमंत्र लियेविना स्वर्गमाप्ति नहीं होगी, इतना ही नहीं परन्तु जिसने गुरु नहीं किया, उसके हाथका जल भी नहीं पीना, ऐसा शास्त्रका वचन है । महाराज आप इसका विचार अवश्य करो, "

पंडितका यह भाषण सुनकर महाराज बोले—"पंडितजी ! आप जो बात कहत हैं वह सत्य है, परन्तु किस प्रकार करूं ? आज मेरी उमर ४० वर्षकी हो गई, आज-तक मेरी सारी आयु मद्यमांसका सेवन करते बीती । उसके बिना मेरा गुजर नहीं, अब आप का उपदेश लेकें तो मुझे यह सब छोडना पडेगा, इस लिये उपदेश लेकर

उस अनुसार न चलनेसे उपदेश न लेनाही अच्छा ऐसा में विचारता हूं।

यह सुनकर पंडितजी हंसने लगे और बोले-" महाराज आपकी यह समझ सूल-भरी है; हमारा धर्म गान्धी (पसारीकी) दुकानके समान है, जैसा आहक मिले वैसा उपदेश उसे करना चाहिये। आपकी इच्छा मद्यमांस सेवन करनेकी है सो ठीक है, में आपको शाक्तपंथकी दीक्षा दूंगा, यह पंथही ऐसा है कि इसमें मद्यमांसके सेवनसे-ही मुक्ति मिलती है।"

प्रियं चेषु और बहिनो, इस प्रकारके उपदेशक मिलें पीछे क्या बिचारना १ ये पंडित अन्तः शाक्ता बहिश्शैवाः सभामध्ये च वैष्णवाः । नानारूपघराः कौला, विचरन्ति महीतले ।

अन्तःकरणमें शाक, वाममार्गी वेद विरुद्ध आचरण करनेवाले, बाहरसे शैव-छ्दाक्ष और भस्म घारण करनेवाले—और सभामें वैष्णव, ये वाममार्गी लोक नाना प्रकारके वेष घरकर पृथ्वीपर घूमते हैं । धर्मीपदेशकी जबतक इस प्रकारकी स्थिति है, तबतक धर्मीजित और देशोज्यिकी बात क्या ? पूर्णतया नीतिमान और धार्मिक इस प्रकारका धर्मगुरु पाप्त करनेके पहले अपने आपको सत्यधर्मका ग्राहक बनाना चाहिये यह बात ध्यानमें रक्खो । लोगोंको रुचिकर हो ऐसा उपदेश करना धर्म गुरुका धर्म नहीं है ।

उनका धर्म यह हैं कि जो सत्य है उसका प्रचार करना, पश्चात् समस्त जगत् उसके विरुद्ध होय तो कोई चिन्ता नहीं । आजकल धर्मीपदेशक अपना कर्तव्य नहीं करते । उपदेश करनेका धंधा वर्तमानमें उद्रिनिवीहका एक साधन हो चला है, यह अत्यन्त शोककी बात है।

जानस्ट्रअर्ट सिलके सुप्रसिद्ध लिक्टीं नामक बन्थमें उसका जीवनचरित्र है, उसमें यह वृत्तांत है कि मिल नोकरी करके अपनी गुजर करता हुआ, कितनेही पत्रोंमें लेख लिखता। एक समय एक गृहस्थने उससे पूछा—'' नोकरीमें तुम्हारा जितना समय जाता है उतनी पाप्ति नहीं होती, इस लिये यह नोकरी छोडकर तुम, एकाद् स्वतंत्र पत्र क्यों नहीं निकालते उसमें तुम्हे ठीक प्राप्ति होना संभव है। "

इसपर सिलका दिया हुआ उत्तर ध्यानमें रखना चाहिए । उसने कहा—"आपका यह कहना ठीक है, स्वतंत्र पत्र में सुभीतेसे चला सकता हूं। परन्तु उसमें मुझे लाभ न होकर मेरी हानि बहुत है। क्यों कि आपको मालुम है समाचारपत्रमें अधिक प्राप्ति करनेके लिये बाहक अधिक होने चाहिये बाहक प्राप्त करनेके लिये लोगोंको रुचें ऐसे लेख लिखने पड़ते हैं। ऐसा न किया जावे तो कुछ नहीं होता इस लिये स्वतंत्र पत्र निकालनेमें मुझे मेरा विचारस्वातंत्र्य गमाना पड़ेगा। वर्तमानमें इस नोकरीके कारण उद् निर्वाहकी झंझट नहीं करनी पड़ती। इस लिये स्वतंत्र विचारसे स्पष्ट लिखनेमें कोई बाधा नहीं आती।

सारांश अपने धर्मगुरु. आज कल धर्मसे जीविका करते हैं । इस लिये जिससे अधिक स्वार्थिसिद्धि हो ऐसी बात वे करते हैं । धर्मसम्बंधमें जो सहिष्णुता चाहिये वह नहीं रहती, धर्मगुरु जब तक धर्मपर जीविका करना नहीं छोड़ते तब तक हिन्दु-ओं की धार्मिक उन्नति होना बिलकुल संभव नहीं ।

वर्तमानमें जो सचा नीति और धैर्य्यप्रदर्शक निर्भाक, निस्पृही, सत्यनिष्ठ इस प्रका-रका एक महात्मा धर्मीपदेशक हो गया।

वेदोंमें मूर्तियूजा नहीं, ''पाषाणादि मूर्तिकी पूजा करना, ईश्वरप्राप्तिका साधन है " इस प्रकार वेद्के किसी स्थानमें नहीं लिखा, इसी प्रकार मृतकोंका श्राद्ध करना इसका आधार भी वेद्के किसी स्थानमें नहीं। नियोग, अक्षतयोनि स्त्रीका पुनर्विवाह, वेदसम्मत है। ये सब बातें हिन्दू पंडितोंको मान्य नहीं थी, परन्तु इस महात्माने स्वयं वेदाध्ययन कर, सूक्ष्मरीतिसे सत्यासत्यका निर्णय किया। सब लोगोंके विरुद्ध होनेपर भी उनकी परवाह नहीं करके मुक्त कैठसे प्रतिपादन किया कि—" पंडितोंका मानना मूलभरा है। यह महात्मा श्री स्वामी द्यानन्द सरस्वती हैं। मानसन्मान, धनप्रतिष्ठा इत्यादि किसी बातकी चिन्ता नहीं करते हुए इस महात्माने प्रचार किया— कि वेदोंका शब्दिही सत्य उपदेश है, और इसी उपदेशके अनुसार बर्ताव करनेसे प्राचीन कालमें मनुष्यसमाजने उन्नाति की, और अब भी वेदानुकूल बर्ताव करनेसेही उन्नातिका मार्ग मिलेगा, इस महात्माका यह उपदेश जगतके कल्याणके लिये नहीं ऐसा कीन कहता है ?

आर एक दूसरे महात्मा हो गये हैं। उन्होंने अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य किया है। बुद्धके अविश्रान्त परिश्रमसे अधिकांश देश बौद्ध धर्मसे ब्याप्त हुआ देखकर शंकर स्वामी ब्राह्मण धर्मका वर्चस्व किस प्रकार पुनः स्थापित हो इस पर विचार करने लगे और उन्होंने

समुद्रयात्रास्वीकारः शोधितस्यापि संग्रहः। इमान् धर्मान् कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः "॥

इस पुराणवचनकी परवा न करके स्मृतियोंका आधार छे शिखा सूत्रादिका त्याग किये हुए बौद्ध लोगोंको फिर शिखा सूत्रधारण करा ब्राह्मण बनाया । इन महात्माका यह काम प्रशंसा करने योग्य नहीं ऐसा कौन कहेगा ? इस महात्मामें विछक्षण नीतिधैर्य्य नहीं था ऐसा कौन प्रतिपादित कर सकता है ?

वेद्त्याग, अनृत इत्यादि पातकोंकी गणना शास्त्रोंने महापातक कोटिमें की है। वेदाध्ययनसे परास्मुख होकर अन्य कार्योंमें रत रहनेवाला ब्राह्मण सकुटुम्ब श्रद्भत्वको प्राप्त होता है ऐसा शास्त्रोंका स्पष्ट आशय होनेपर भी इन महापातकोंका प्रायध्वित्त कराके पवित्र करनेका जो उद्योग स्वामी श्रीशंकराचार्यने किया उसका अपन हिन्दु लोगोंको जरूर विचार करना चाहिये। अनृत आदि महापातकोंको आज खुली रीतिसे करते हुए स्वयं परदेशगमनका निषेध करनेको तैय्यार हैं, क्या यह आध्व-र्यकी वात नहीं ?

आपमेंसे बहुत मनुष्योंको मेरा कहना अच्छा नहीं लगेगा । कितनेही तो नापसंद् करेंगे । परन्तु शास्त्रकी मर्य्यादा छोड़ आपके अन्तःकरणको प्रसच करनेके झगड़ेमें में नहीं पहूंगा । मैं संन्यासी हूं । जो धर्मशास्त्रसम्मत होगा उसीका प्रतिपादन करूंगा, आपको रुचे या न रुचे ।

मैंने इस विषयपर बहुत विचार किया है। परदेशगमन अथवा समुद्रयात्रा करना हानिकारक नहीं अथवा धर्मशास्त्रमें इसका निषेध नहीं है। देशाटन अथवा समुद्र-यात्रा करना योग्य नहीं इस प्रकार जो कुधारक लोग कहते हैं वह ठीक नहीं।

समुद्रयात्रा करनेसे मनुष्य धर्मभ्रष्ट होजाता है ऐसा पौराणिक लोगोंका कहना है।

जातिबंधन यह परदेशगमनमें बढी भारी अडचन है। जो कोई विद्या सीखने वा व्यापारधंधा सीखने विलायत चला जावे तो पीछा आनेपर उसे जातिबाहर निकाल देते हैं। जब मैं काशीमें था तो इस विषयपर पंडितोंमें विवाद हुआ। उनके कहनेका तात्पर्य यह था किं—'मनुष्यके विलायत जानेपर खानेपीनेमें गडबड हो जाती है, उन्हें वहां मद्यमांस सेवन करना पड़ता है, अंग्रेजोंके हाथ का पानी पीना पड़ता है, इस लिये ऐसी समुद्रयात्रा करने से धर्म भ्रष्ट होता है, इस लिये इन्हें जातिबाहर करना चाहिये।

अब विचार करना चाहिये कि विलायत जानेवाले ही मद्यमांसका सेवन करते हैं और यहां रहनेवाले नहीं, क्या ऐसा है ? वास्तवमें जिनके लिये मद्य मांस तिरस्कृत है वे न तो विलायत जाकर मद्यमांसका सेवन करते हैं और न यहां रह कर करते है। परन्तु जिन्हें मद्यमांसका सेवन करना है वे इतनेहींके लिये विलायत जावें ऐसा नहीं है। यहां भी बहुतसे ब्राह्मण होटलोंमें मद्यमांस आदि पदार्थोंपर हाथ मारनेमें कसर नहीं करते ! यवन, यूरोपियन आदि, और परधर्मी वेश्याके हाथका भोजन कितनेही करते हैं, इतनाही नहीं किन्तु उसके उच्छिष्ट सामान भी प्रेमसे खाते हैं ! अःत विश्वस्थित जिन्हे इस बातका विधिनिषेध हैं उन्हें विलायत गये लोग तो क्या इन लोगोंके हाथका अच नहीं ग्रहण करना चाहिये।

इस विषयमें शास्त्रकी आज्ञा देखों तो यह है कि " मद्यमांस आदि पद्र-थोंका सेवन तो करनाही नहीं ' उसी प्रकार चांडाल आदि नीच कुकर्मी मनुष्योंके हाथका अन कभी ग्रहण नहीं करना । परन्तु ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और श्रद्भ इनका परस्परमें अन व्यवहार करनेमें अड्चन नहीं। अथवा उसमें कोई हानि नहीं।

परन्तु आज कल बाह्मण आदि वर्णों की भोजनव्यवस्था अत्यन्त विलक्षण हो रही है। उदाहरणार्थ काश्मीरमें बढे २ पंडित और विद्वान् ब्राह्मण मांसमक्षण करते हैं।

ये मांसभक्षण करनेवाले कश्मीरी पंडित अत्यन्त विद्वान् हो गये हैं । उनमेंसे एकने महाभाष्यपर प्रसिद्ध टीका की है। ये ब्राह्मण मांस खानेमें इतने होशियार हैं कि मुसलमान लोग बकरेके जिस अंगका मांस नहीं खाते, उसतकको ये खा जाते हैं। मुसलमान अपने कपड़ोमेंसे भोजनकी वस्तु लाते हैं तो यह कश्मीरी ब्राह्मण खा लेते हैं! इनका चूल्हा कभी अपवित्र नहीं होता, मुसलमानोंतकके चूल्हेपर भी ये प्रसन्तासे रोटी सेककर खा लेते हैं। जल आदि भरनेके लिये इनके यहां मुसलमान ही होते हैं। इतना सब कुछ है, परन्तु एक कश्मीरी ब्राह्मण यदि यहां आवे तो वह नागर अथवा दक्षिणी ब्राह्मणके हाथका नहीं खावेगा।

पंजाबमें इस प्रकारकी रीति है ाके धीवर (एक जातके ख़ड़ ) भात रोटी क्काते हैं और ब्राह्मण आदि सब उसे खा छेते हैं।

आगरा आदि पान्तोंमें गौड़ ब्राह्मणोंमें मांसाहार निषिद्ध माना गया है। परन्तु चोरी छिपे अनेक जन मांससेवन करते हैं। हल्लवाईकी दूकानकी पूरी तो सब ब्राह्मण पा लेते हैं। पूर्वकी ओर देखो तो कचोजिये ब्राह्मणोंमें " नौ कनौजिये और १३ चूल्हे " इस प्रकारकी कहावतही पड़ गई है। कारण कि चूल्हा प्रष्ट होनेकी इनमें बड़ी धांधली है। एक चूल्हा प्रष्ट हो जावे तो दुसरा बनाना पड़ता है। इतना होते हुए भी उनमें मांसाहारका प्रचार है यह सत्य है।

अंगरेज लोग अफगानिस्थानमें चढाई करके गये, उनके जनरल लार्ड रावर्ट साहबके साथ सिक्ल लोगोंकी एक पलटन गई थी। उसमें एक पलटन पुरिविये बाह्मणोंकी भी थी। एक दिन संध्या समय जनरल साहबने अपनी छावणींके बाहर जाकर देखातो जगह २ चूल्हे सुलगते देखे। यह देखकर यह इतने क्यों सुलगाये गये इसकी तलास करने लगे, तब किसी ने कहा कि ये लोग दूसरेके हाथका बना हुआ बिलकुल नहीं खाते; इस लिये हरेक सिपाहीका चूल्हा अलग २ है। जनरल-साहबको इससे बड़ा आध्वर्य हुआ। वे बोले यह पलटन मेरे कामकी नहीं। लड़ाईके समय यह चूल्हा जलाने बैठेंगे। यह पलटन तुरन्त पीछी भेजी गयी। इस दिन पीछे जो दूसरेके हाथका बना अच खा लेते हैं ऐसे मनुष्यही फीज में भरती किये जावें ऐसा अब सरकारी नियम कर दिया है।

बंगालमें कनौजिया ब्राह्मण रेशमी वस्त्र बिलकुल नहीं पहनते, साधारण धोती पहन-स्र ये प्रसचतासे भोजन कर लेते हैं।

शूदोंसे गूंदा हुआ आटा इनके यहां चाल है, इस आटेकी रोटी सिक जानेपर अहचन पड़ जाती है। एक संमय मैं अहमदाबादमें था, वहां एक कनौजिये पंडित आये। वे वहांके सामयिक जज लालशंकरजीके घरपर उहरे। जज साहबने उनको अपने यहां भोजन करनेका आग्रह किया। परन्तु उन्होंने कहा "में आपके घर भोजन नहीं कर सकता; हम लोग किसीके हाथ का रांघा हुआ अज नहीं खाते, में अपना मोजन स्वयं अपने हाथसे बनाऊंगा " पीछे उस कनौजिएके स्वयंपाक करते समय मैं चला गया। तो देखा कि उसकी रोटीका आटा एक घाटी ग्रंद रहा था। उस घाटीकी घडी हुई रोटी ये पंडित सेंकते जाते थे और चूल्हेके पास रखते जाते थे। यह देखकर जज साहबको कितना आश्वर्य हुआ होगा, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते है।

मैथिल ब्राह्मणोंके आचार विचार यदि आप देखें तो वे मांससेवन करते हैं इस प्रकार आपको मालूम पढ़ेगा। क्योंकि ये लोम शाक्त हैं। बंगालके लोग तो केवल होटलभक्त हैं यह सब को खबर है। इन लोगोंने अन्य सुधारोंके साथ चोटी रख़- नेमें भी सुधार किया है। और वह विलक्षण है। कारण कि चोटी सम्बंधी उन्होंने अजब उन्नती की है। यदि आप देखें तो पीछे चोटी रखनेके स्थानमें आगे रखते हैं। इस प्रकार जिसने चोटीको स्वतंत्र कर दी है, उसेही "He is a gentleman" ऐसा कहते हैं। दैवयोगसेही किसीके शिरपर चोटी मिले तो मिले।

आपको मालुम है कि इस बर्म्बई नगरमें ऐसे मर्ट्यादावाले हिन्दु हैं जो नलका पानी कभी नहीं पीते । कारण क्या ? यह नल भली बुरी सब जगहोंसे आता है, नाना प्रकारके मनुष्य और अपवित्र वस्तुओं का स्पर्श होता है । इस कारण ये लोग हमेशा कुओं का पानी पीते हैं, परन्तु यह लोग इसका विचार नहीं करते कि वस्वई जैसे शहरमें नलके पानीसे कुएका पानी अत्यन्त खराब होता है । कारण मलन्त्र ले जानेवाली नलियां इस शहरमें जमीनके अन्दर बहुत गहरी होती हैं । यह नलियां हमेशा फूटती रहती हैं । और इनका दुर्गीधिमय पानी जमीनमें पचकर इन कूओं में जाता है । तब इन कूओं का पानी किस प्रकार पवित्र हो सकता है ।

नलका पानी नहीं पीनेवाले ये मर्यादापालन करनेवाले पुरूष उडीसामें जाकर उच्छिए स्राते हैं यह बात सर्वत्र प्रासिद्ध है।

सारांश धर्मसम्बधमें हिन्दू लोगोंकी इतनी निकृष्टद्शा हो गई है कि धर्मके नामसे चाहे जो मनुष्य चाहे जो करनेकी कहे कभी कोई उसपर विचार करनेकी झंझटमें नहीं पढ़ेगा।

में जगनाथ गया था, वहां पंडितोंकी एक सभा हुई । उस सभामें जगनाथके विषयमें बहुत चर्चा चली, जगनाथकी वास्तविक स्थिति कैसी है ? जिसे यह देखना हो वह स्वयं प्रत्यक्ष जाकर देखे । जगनाथजीकी प्रदक्षिणा के मार्गमें विमल नामक एक देवी है, नवरात्रिमें इस देवीके सन्मुख बलिदान दिया जाता है, केवल बलिदान देनेके लिये आया हुआ पंडा जगनाथके सामने खडा होकर जमनाथके कहता है "महाराज देवी बलि मांगती है " और दूसरा मनुष्य जगनाथके नामसे "दो " यह कहके उत्तर देता है । बस उसी समय बलि दी जाती है । यह जगनाथकी हालत है । वैष्णव लोगोंको इसपर बराबर विचार करना चाहिये । कि क्यों देवमन्दिरोंको कसाईखाना बना रक्खा है ?

राजपुतानामें जाइये, वहां अनेक जातिके ब्राह्मण वस्त्र पहने हुए भोजन करते दिखाई पढेंगे। परन्तु गुजरातके छोग रेशमी वस्त्र पहनकर सार्वजनिक मार्गीमें जाते हैं और उन्हीं वस्त्रोंको पहने गलिगलीओंमे बैठकर भोजन कर लेते हैं।

महाराष्ट्रमें मधुकरी करनेवाले विद्यार्थी सूती वा स्थामी वस्त्र पहन दूसरेके हाथसे पकाया हुआ अन घरपर लेजाकर पीछे खाते हैं, परन्तु मद्रासमें तो भोजनपर दृष्टि पढ़तेही, वह अपवित्र हो जाता है।

बंगलोरमें मैं एक जजके साथ क्रुबमें उतरा था। वहां मुझे एक समय बहुत प्यास लगी, तब मैंने जजसाहबेक नोकरसे कहा-" मेरे लिये पानी लाओ "।

जजसाहबने कहा—" आपने यह ठीक नहीं किया, यहां ब्राह्मणके सिवाय किसी दूसरेके हाथका पानी नहीं पीना " निरुपाय उनके ब्राह्मणके आनेतक मुझे प्यासा रहना पड़ा । परन्तु संध्यासमय जब कुबमें भोजन तैयार हुआ, और ब्राह्मणादि वर्णोंसहित और लोग भोजन करने बैठे तो कुबमें प्रथानुसार सोडा लेमोनेडकी बोतलें एकके पीछे एक खुलने लगीं । यह देखकर मैंने जजसाहबके पहले नोकरसे पूछा " क्या ब्राह्मणोंने इन बोतलोंमें पानी भरा है ?" तो वह नोकर बोला—" अरे यह पानी तो विलायती ब्राह्मणोंने भरा है, इसमें कोई दोष नहीं है, विलायती वस्तु जितनी हैं वह अति पवित्र होती हैं ।"

इस वम्बई नगरमें कितनेही नियम पालनेवालोंकी ऐसी विलक्षण चाल है कि चूल्हेमें जलानेकी लकड़ियां भी धोकर चौकेमें ले जाते हैं। परन्तु यही बजारके अन्य पदार्थ यथा गृड़, शक्कर आदि पहले घोकर फिर काममें नहीं लाते! गुड़ किस प्रकार बनता है इसकी आप सबोंको खबर नहीं। गन्नेके रसको पैलकर कढाईमें गर्म करते हैं। इस कामको करनेवाले लोग—ये ढेढ, चमार होते हैं—उबलते हुए इसमें रोटियां डुबो २ कर खाते जाते हैं ओर दूसरी तरफ काम करते जाते हैं। इस प्रकारसे तैय्यार हुआं गृड़ यह मर्य्यादा पुरुष घोकर पवित्र किये विनाही खा जाते हैं।

कैदी लोगोंकी शिखा और जनेक छीन छी जाती है इतनाही नहीं, परन्तु उनके खानपानमें भी छुआछुत होती रहती है, परन्तु कैद्से छुटकर आनेपर उन लोगोंको क्या जातिमें नहीं लेते ?

अब आप यह विचार करो कि हिन्दुस्थानके जुदे २ भागोंमें रहनेवाले ब्राह्मण जुदी २ रीति रिवाज बरतते हैं, मद्यमांसका सेवन करते हैं, मुसलमानोंके साथ खान-पानका व्यवहार रखते हैं। क्या आप उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते ? आजकल इस प्रकारकी स्थिति हो गई है कि मद्यमांसआदिका सेवन करनेवाले, अनृत भाषण आदि पाप करनेवाले, वेदाध्ययन छोड़ं देनेवाले, ब्राह्मण हो सकते हैं। परन्तु वेदोंकी आज्ञाके विरुद्ध चलकर लोग इनको ब्राह्मण मानते हैं। परन्तु समुद्र-यात्राके लिये वेदोंकी आज्ञा होते हुए भी उसे करनेवाले पतित माने जाते हैं। यह कितने शोकका विषय है?

### अनाचारेण मालीन्यं, अत्याचारेण मूर्खता । विचाराचारयोर्थोगः सदाचारः स उच्यते ॥

अनाचार, मिलनता और अति आचार मूर्खताका चिन्ह है, परंतु विचारपूर्वक आचारको सदाचार कहते हैं। हिन्दू लोग आज दिन वेद्विरुद्ध अनाचार करते हैं। उनमें आज मिलनता भी आ गई है। लकड़ींको घोकर जलाना, चौका देकर उसके अन्दरही बैठा रहना, वृथा अटकाव (छुतछात) का भय करना इयादि अत्याचारोंसे उनकी जो दुर्दशा हो गई, उससे उनकी मूर्खताही प्रकट होती है।

जो आर्थ्यलोग समस्त पृथ्वीपर शासन करनेकी शक्ति रखते थे, उनके पुत्र कूपके मेंडककी वृत्ति स्वीकार करनेको तैयार हैं। उनकी जो दुर्दशा हो गई है वह सबकी दृष्टि गोचर हो रही है। जिस समयमें जो करना उचित है, उसके करनेसे धर्मका अति-क्रम नहीं होता, प्रत्युत उसे करनेको अवस्य तत्पर रहना चाहिये, यह सत्य मनुष्य-धर्म है। केवल दुराबहसे स्विका दास बन बैठनेमें सज्जनता नहीं।

सिक्लोंके दशर्ने गुरु गोविंद्सिंहजीके विषयमें कहा जाता है कि उनकी सेना एक बार अफगान मुसल्मानोंके साथ विना अजजल ग्रहण किये तीन दिवसतक लड़ती रही। अन्तमें भूखसे लोग तड़फने लगे, पासका अज समाप्त हो गया। बाहरसे लोनेका मार्ग नहीं रहा। सिक्ख इस प्रकारकी संकट अवस्थाको प्राप्त हो गये। यह देखकर गोविंद्सिंहजीने एकदम शञ्चपर तूट पड़नेकी आज्ञा की, सिक्ख लोगोंका आक्रमण आति भयंकर होता है, फिर भूखसे पाण ब्याकुल हैं तो क्या पूछना? अफगानोंके हुकड़े २ करके उन्होंने उनका नाश कर दिया, उनका सामान जहां था वहीं पढ़ा रहा। उस सामानमें अञ्च आदि सामग्री बहुत थी, वह सब अनायासही सिक्खोंके हाथ लगी। यह देखकर गुरु गोविंद्सिंहजीने अपने मनुष्यों (सैनिकों) से कहा—

" देके चौका कडीकार, अंदर आ बैठे कुडियार मत भीटेरे मत भीटे, चौका साडा कीये।"

इसका तात्पर्य यह कि "चौका करके, रेखा खींचकर अन्दर बदमाष और लवार

बैठते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा चौका छू जायगा परन्तु चौकेका यह रिवाज खोटा है. '' यों कहकर उन्होंने एक सूअरका दान्त लेकर उस अजपर घुमाया और कहा "चल, निकल मुसलमानी " इतना कहकर अपने आदमियोंको भोजन करनेकी आज्ञा दे दी। इस तरहसे उन्होंने अपने लोगोंके प्राण बचाये। गुरु गोविंद्सिंहजी यदि उस अवसरपर ऐसी युक्तिंन करते, तो सिक्खोंकी भयंकर दुर्दशा होती।

सारांश इतनाही है कि जिनके करनेसे जनताका उपकार होने वे कर्म करने और हानिकारक कर्मोंका त्याग करना, यही मनुष्यका सुख्य कर्तव्य है। देशान्तर जानेसे मनुष्यका आचार प्रष्ट हो जाता है, यह बात मिथ्या है। चाहे कितनाही बाहर जाया जाने, यदि अपना आचरण पवित्र हैं, तो कभी भ्रष्ट नहीं होता, परन्तु इस आर्थ्या-क्तेंमें रहकर जो दुष्टाचार करते हैं वे घर्मभ्रष्ट और आचारभ्रष्ट हैं। अस्तु।

इसके अतिरिक्त आप फिर देखिये कि राजपुतानेमें क्षत्रियोंके यहां भोजन बनाने-बाळे नाई होते हैं, परन्तु इतनेहीसे क्या उन्हें आप क्षत्रिय नहीं मानोगे ?

महाराणा प्रतापसिंहने हिन्दुस्थानकी नाक रक्खी, इस बातको छोटे बढ़े सब आज दिन भी अभिमानसे स्मरण करते हैं। इन्ही राजपूर्तोमेंसे महाराजा साइब जयपुर हालमें विलायत गये थे, वे धर्मकी रक्षाके लिये अपनी नौकामें गंगाजल, मिडी और मोजन और पीनेके सब पदार्थ यहींसे साथ ले गये थे। और तो क्या बकरे-तक यहांसे ले गये थे। विलायतमें बकरे और मिडी भी भ्रष्ट होती है क्या ?

मेरी समझमें हिन्दुओं के विचार बिलकुल बियड़ मये हैं। वास्तवमें जिनको बहुतसे लोग बाह्मण समझते हैं, वे दक्षिणी बाह्मणोंकी दृष्टिमें बाह्मणही नहीं। मद्रासकी ओरंके बाह्मण अन्य प्रान्तके बाह्मणोंको अञ्चद समझते हैं; कारण " दृष्टिद्षिन दुष्यति " इस प्रकार दृष्टिद्षेषसे भी छूत लग जाती है, ऐसी उनकी समझ है। वे अपनेको औरोंसे अधिक (उत्तम) समझते हैं।

अपना वर्णाश्रमधर्म तो अत्यन्त निकृष्टावस्थामें जा पहुंचा है। मुझे यदि समयमिला तो वर्णाश्रमधर्मकी व्यवस्था किस प्रकार होनी चाहिये इस विषयमें में अपने चार शब्द फिर कहंगा। आठ वर्ष पहले जब मैं यहां आया था, तो वर्णाश्रमधर्म- पर एक व्याख्यान दिया था, उस व्याख्यानकी रिपोर्ट लेकर "अनन्त " नामक एक रिपोर्टरने पूनाके "केसरी " में छपाई थी। आनरेविल जस्टिस रानहेने उसे पढी। लोनावलीमें जब उनसे मेरी भेट हुई तो वे मुझे कहने लगे, "गुणकर्मस्वभावा- जुसार आप जाति मानते हैं, इस प्रकार आपके व्याख्यानसे प्रतीत होता है, इस विषयमें आपके और मेरे विचार बराबर मिलते हैं।" उस समय मैंने कहा, "हां में

गुणकर्मस्वभावानुसार वर्णव्यवस्था मानता हूं, वेद्मेंभी इसी प्रकार लिखा है। ?? इस-पर रानंड महोद्य बोले—" जिसके गुणकर्मस्वभाव अछे हों, उसे ब्राह्मण नहीं कहना, सज्जन कहना चाहिये। आज जो ब्राह्मण कहे जाते हैं उन्हें ब्राह्मण मानना बड़ी भूल है। जो ब्राह्मण धर्मात्मा, विद्वान और गुणसंपन्न हैं वे ही सचे ब्राह्मण हैं। ??

मिथ्या अभिमानकी घोषणा सुनते २ हिन्दू लोग अपना सर्वस्व खो बैठे हैं। आप नित्य देखते हैं कि—ऊंचीसे ऊंची श्रेणीके हिन्दू एकाद सोलजरको देख-कर हर जाते हैं। अपने लोगोंमें नीचता आ गई है, दुर्गुणसे मनुष्यमें नीचता आती है, और सद्धणोंसे श्रेष्ठता प्राप्त होती है। हम अपने आपको जितना बड़ा मानते हैं उतने बड़े हो नहीं जाते। बड़े गुणोंसे मनुष्य बड़ा होता है। परस्परकी फूट आप जितनी अधिक बढ़ाओंगे उतनीही अधिक आपकी हानि होती जायगी।

अंग्रेजोंने सम्पूर्ण जगत्में आज जो श्रेष्ठता प्राप्त की है, वह उन्होंने परस्परमें भेद नहीं रक्खा इसीसे मिली है।

सन १८५७ में जो घोषणापत्र महाराणी सरकारने प्रकाशित किया था, उसमें यह बात स्पष्ट कही है। "किसी प्रकारका (धर्म, देश, रंग, जाति आदिका) भेद न रखते हुए, मैं अपनी सब प्रकारकी प्रजासे समान बर्ताव करूंगी "। यदि किसी प्रकारका भेदभाव किसी एकाद अधिकारी की ओरसे हुआ है तो यह उसकी सूछ है, सरकारकी नहीं। सरकारने नियममें भेद नहीं रक्खा, नियम सबके छिये एकसाही है।

वास्तवमें देखें तो आप जो यह कहते हैं कि परदेशगमन करनेसे मनुष्य अष्ट होता है इसका क्या अर्थ है ?

अपनेही देशमें रहकर जो निन किसी प्रकारकी शंकाके गुड शकर खाबे हैं, अंत्रजी औषध पीते हैं, अनेक प्रकारके पशुओं के मांसादिसे बनाया हुआ " सूप " डाक्टरकी सलाहसे उपयोगमें लाते हैं, बड़े २ जानवरों के पेटमेंसे निकले हुए द्रव्य जो औषधों में पड़ते हैं उसको खाते पीते आगा पीछा नहीं देखते, तब तुझारी पवित्रता और तुझारा धर्म कहां रहा ? बाझणादि वणों में प्रवेश किये हुए मिथ्या-भिमानको देखकर कबीरने कहा—जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो और बाट काहे नहीं आया । जो तु ब्राह्मण ब्राह्मणी जनमा है तो किसी अन्य मार्गसे क्यों नहीं उत्पन्न हुआ ?। तू कस ब्राह्मण हम कस सूद; हम कस लोहु, तुम कस दूध। तूं ब्राह्मण है तो क्या तेरे मैं दूध निकलेगा ? और हमारे शरीरमेंसे क्या क्षिरमात्र निकलेगा ? अपने गुण अच्छे तो आप अछा। बाहरकी पवित्रबा यह केवल ढोंग मात्र है, भीतर तो मलमूत्र भरा पढ़ा है। निज देशमें रहकर

अत्यन्त नीच पापकर्म करनेवाले, म्लेज्ल वर्णकी वेश्याके साथ व्यवहार करनेवाले, होटलमें जाकर अभक्ष्य भक्षण करनेवाले, आदि बातें करनेवालोंकी सब जातवालोंकी खबर है। फिरभी यह लोग जातमें रह सकते हैं और रहते हैं, तो फिर विलायत जाकर घर्माचरणसे रहनेवाला एकाद मनुष्य डाक्टर, बारिस्टर, या सिविल सर्वन्ट होकर आतेही जातिबाहर कर दिया जावे यह क्या अच्छा है? चीन, जापान, ट्रान्सवाल आदि देशोंमें जानेसे अधिक हानि नहीं, परन्तु बिलायत जानेमें कीनसा बडा पाप लगता है?। इंग्लंडही बड़े भारी पापसे भरा हुआ है क्या ?

कुघारकों के जातिमेदकी निष्कारण घांघल मचा देनेसे लोगोंके विचार नितान्त संकीर्ण हो गये हैं। हिन्दुओंके अज्ञानसे उनमें अनेक छुदे २ संप्रदाय बढ रहे हैं। इस कारण एक कुटुम्बके मनुष्योंमें परस्परमें अन्नव्यवहार भी नहीं होता। उदाहरण के लिये एक कुटुम्बमें यदि स्त्री वल्लभसंप्रदायकी हो, और पुरुष रामानुज संप्रदायका, इनमें पतिपत्नीका पवित्र सम्बन्ध होते हुए भी ये एक दूसरेके हाथ-

का अन्न नहीं ग्रहण करेंगें । कितनी मूर्खता है ?

इन संप्रदायोंकी घांघल आजकल बहुत बढ गई है, क्या इसमें किसी शास्त्रका आघार कोई दिखाये ? मैं आपसे कहता हूं, ऐसे संकीण विचार अपने पूर्वजोंके नहीं थे, उनके विचार अति उदार थे, वे मनुष्यप्राणीकी एक मानवजाति समझते थे। चारों वणोंमें रोटीव्यवहार था इतनाही नहीं, परन्तु बेटीव्यवहार भी था।

जबसे इन संप्रदायोंकी गड़बड़ आरम्भ हुई तबसे बेटीन्यवहार तो क्या रोटी-

व्यवहारतक बन्द हो गया।

होते २ यह घांघल इतनी बढ़ गई कि ब्राह्मण ब्राह्मणमें रोटीव्यवहार बंद हो गया। और इसी प्रकार स्थान स्थानमें फूट फैल गई। अपने पूर्वजोंके उदार विचारोंसे पूर्व समयमें जो एक राष्ट्र था, उसके भी टुकड़े २ हो गये। इस जाति-भेद्से आज कितनी हानि हो गई है उसका अनुभव आपको नित्य होता है। शास्त्रोंकी सहायतासे सर्वप्रथम इस जातिबंधनको तोड़ दो, उपरोक्त जातिबन्धनसे अपनेको एक प्रकारकी परार्धीनता प्राप्त हो गई है।

मनु कहते हैं-

' सर्व परवशं दुःखं, सर्वमात्मवशं सुखम् '॥ १६० ॥ मनु, अ, ४।

पराधीनताके समान कोई दुःख नहीं, इस लिये आत्मवश स्वतंत्रतारूपी सुखकी इच्छा हो तो गुणकर्मानुसार वर्णाश्रमकी व्यवस्थाका फिरसे प्रचार होना चाहिये। इन संप्रदायोंका विधान किस शास्त्रमें है ? त्राह्मण रसोइयोंका काम करें यह किस शास्त्रने कहा है ? पूर्व कालमें त्राह्मण शूद्रके हाथका बनाया हुआ भोजन करते थे, इस लिये यदि आवश्यका हो तो पचासों उदाहरण शास्त्रोंमेंसे दे सकता हूं। यह मेद वेदोंमें नहीं है, शास्त्रोंमें नहीं है, पुराणोमेंभी नहीं है । आयोंमें पहले मोजनव्यवहारमें विधिनिषेध नहीं था । त्राह्मण, क्षात्रिय, वैश्य, और शूद्र ये एक दूसरेके हाथका भोजन करते थे, यह बात पूर्णतया शास्त्रसम्मत है । इतना तो अवश्य है कि मद्यमांस भक्षण करनेवाले और उसी प्रकारसे चांडाल आदि अति नीच कुकमीं मनुष्यके हाथका भोजन नहीं करना ।

आपस्तम्बीय सूत्रके वैश्वदेव पकरणमें इसपकार प्रतिपादित किया गया है। आर्याधिष्ठाता वा शूद्धाः संस्कर्तारः स्युः

अर्थात् आर्यभोजनके स्वामी हों और खूद्र भाजन तैयार करें। जिस समय युधिष्ठिर विराट्के घरपर रहते थे, उस समय द्रोपदीने भीमसे कहा था-

शतं दासी सहस्राणां, यस्य नित्यं महानसे । पात्रीहस्तं दिवारात्रमतिथीन् भोजयत्युत ॥

भा. वि. प. अ. १८।

अर्थात् जिस युधिष्ठिरकी पाकशालामें लाखों दासियां हाथोंमें पात्र लेकर अनेक अतिश्वियोंको भोजन परोसतीं थीं, वही युधिष्ठिर आज दूसरोंके दास हो रहे हैं। एक समय कौशिक ऋषि धर्म न्याधके घर गये। वहां न्याधने आसनजल आदिसे उनका सत्कार किया, जिसे ऋषिनें स्वीकारा।

प्रविश्य च गृहं रम्यमासनेनाभिपूजितः। पाद्यमाचमनीयं च प्रतिगृह्य द्विजोत्तमः॥

भा. व. अ. २७

इस श्लोकमें कहे मुताबिक भोजनव्यवहार सब जगह सब वर्णीमें प्रचलित था। मनुस्मृतिके ९ वें अध्यायमें कहा है—

विप्राणां वेदविद्धषां, गृहस्थानां यशस्विनाम्। शुश्रूषैव तु श्चद्रस्य धर्मा निःश्रेयसः परम्॥ ३३४॥

मनु. श्लो. ३३४ अ. ८।

बाह्मणोंकी सेवा करना यह शूद्रोंका परम धर्म है । इसी प्रकार भगवद्गीता अध्याय १८ में

इर

# " परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् " वर्यात् सेवा करना यह शूद्रोंका काम है।

जब ऐसा है तब जो वे अन्न रांधे (पकार्वे) तो क्या हानिसंभव है ? मेरे विचारसे जो मूर्ख हैं वेहि शुद्ध होनेसे हर प्रकारकी सेवा करें; उनके ऐसा करनेसे अपना भोजनादि सब व्यवहार सरलतासे चलेगा। रामायणमें इस सम्बन्धका प्रमाण—

## पाद्यमाचमनीयं च, सर्वे प्रादाद्यथाविधि । तामुवाच ततो रामः शबरीं धर्मसंस्थिताम् ॥

रा. बा. अ. सर्ग. ७४।

अर्थात् पंपासरोवरके पास जब राम गये तो उन्होंने शबरीके हाथका जल अहण किया।

## राघवः प्राह विज्ञाते, तां नित्यमबहिष्कृताम् ॥ रा. बा. अ. सर्ग ७४ ।

इसकी टीका करते हुए परम वेष्णव रामाश्रमी स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं कि " जब शबरीके दिये हुए जलादिका प्रहण श्रीरामचन्द्रजीने किया तब शबरी बोली, महाराज में आज कृतार्थ हुई। " आप विचार करें, जो इस प्रकार करना वेदिवरुद्ध होता तो श्रीरामचन्द्रजीके समान मर्थ्यादापुरुषोत्तम कभी ऐसा करते भला! आजकलके महाराजा ऐसा करनेको तैयार होंगे क्या! इसी टीकाकी वृत्तिमें यह लिखा है कि वहाँ रहनेवाले मातंग आदि सब महर्षि " तद्द्रतमाहारादि अंगीकृत्योति " वे भीलनीके हाथका अच खाते थे। एक समय श्रीरामचन्द्रजी नांवमें बैठकर पार जा रहे थे, तब केवट (धीवर) ने कहा " महाराज मोजन तैयार है।" जो भोजनव्यवहार न होता तो उसको ऐसा कहनेका साहस नहीं होता। श्रीरामचन्द्रजीन उसकी विनती स्वीकार नहीं की, यह बात जुदी है। उन्होंने कहा—"माता पिताकी आज्ञासे १४ वर्ष वनवास करूंगा यह व्रत मैंने लिया है। इस कारण में नगरमें नहीं रहूंगा और मुनियोंका भोजन अर्थात् कंद मूलके सिवा और कुछ नहीं खा सकता, इस लिये मैं तेरा अच नहीं खाता "

इन प्रमाणोंसे आप सहजमें समझ जांवेंगें कि प्राचीन आयोंमें खानेपीनेकी आजके समान रोक टोक न थी। मद्यमांसका सेवन नहीं करनेवाले सब एक दूसरेके हाथका खाते थे। वेदमें :भी इसी प्रकार कहा है । अथर्वनेद्के नववें कांडमें आतिथि सत्कारका वर्णन है । उसमें लिखा है, अतिथिको सबका अन्न खाना चाहिये । इसका विस्तृत विवरण तेतिरीय ब्राह्मणमें है "यास्सर्वास्त प्रजास्वन्नमत्ति स सर्वा दिशोऽभिजयति । जो सब प्रजाका अन्न खाते हैं, वे समस्त जगत्को जीत लेते हैं । इतने ऊंचे विचारोंको वेदोंकी आज्ञा होते हुएभी ओथोंडोक्स हिन्दु उसे नहीं मानते ।

" शास्त्राद्वृद्धी बळीयसी " इस हथियारको सामने रखकर अपनी उन्नतिका मार्ग छोड नैठे हैं। नेदकी आज्ञाके निरुद्ध जो कुछ खोटी रीतरिवाज रूढिमें आई हैं, उनको छोड़ देनेकी श्रुभ इछा नहीं दिखाई देती। जिसको एक बार पकड छिया नह फिर नहीं छूटती।

हिन्दुओंकी स्थिति बैरागीके चेलों जैसी हो गई है। हप्टांत-एक बैरागीने अपने चेलेको उपदेश किया कि " बेटा एक बार पकडके फिर नहीं छोडना। " एक बार वर्षाऋतुमें जाते हुए उसका पांव फिसल गया, परन्तु गिरते २ उसके हाथमें गधेकी पूंछ आगई । चेलेके पूंछ पकडतेही गधा इघर उधर क्रूदने और दौड़ने लगा। और चेला उसके पीछे २ धिसटने लगा। उसका सारा शरीर छिल **गया परन्तु पूंछ नहीं छोडी ! यह देखकर कितनेही विचारवाच कहने छगे** 'बाबाजी पूँछ छोड दे, परन्तु वह बोला यह तो तीन कालमें नहीं होगा क्या मेरे गुरुका दिया उपदेश लोटा है' ? यह सुनकर सब लोग " यह मूर्ल है " ऐसा कह-कर अपने रस्ते चले गये। इसी प्रकार हिन्दू जो कुछ एक बार स्वीकार कर लेते हैं, सर्वस्व नाश चाहे हो नाय उसे नहीं छोड़ते । इनपर बरफको गरम कपड़ेमें रहनेकी उपमा ठीक बैठती है । गरम कपड़ेमें रहनेसे बरफ अधिक नहीं विघलता । कारण कि उष्णताके कारण भीतरकी सरदी तो बाहर नहीं जाती और बाहरकी गर्मी अन्दर नहीं आती, इस छिये बरफ जैसाका तैसा रहता है। हिन्दू ठीक इसी प्रकारके हैं। उनके अन्दर जो एकवार भी घुस गया ज़से बाहर कभी नहीं जाने देंगें और जो किसी प्रकारसे बाहर निकल गया जसे अन्दर नहीं आने देते । हिन्दू समाजका धर्म यही रह गया है । परन्तु सुधारकोंका स्वच्छन्द् बर्ताव भी मुझे पसन्द् नहीं । एक मराठा गृहस्थ विलायत हो आया, उसकी जातिके अगुआओंनें उससे प्रायश्चित्त कराया, ऐसा करनेमें उसे पंचगन्य पी-नेको कहा, तब यह बोला " गोमय और गोमूत्र यह दोनों जिस प्राणीके हैं उसे मैंने विलायतमें खाया है उससे तो शुद्ध हुआ ही नहीं, इस मल सूत्रसे केसे शुद्ध

होऊंगा ?" ऐसे विचारवालोंका प्रायश्चित्त क्या करेगा ? प्रायश्चित्तकी व्यवस्था देने-वालोंको शास्त्रकी आज्ञा क्या है यह मालुम नहीं और प्राश्चित्त लेनेवालेको वह सर्वथैव मान्य नहीं । जो बात अपनी समझमें बिलकुल निरुपयोगी है, और जिसमें कुछ तत्त्वार्थलाभ नहीं वह केवल लोगोंको राजी रखनेके लिये करनेको अपने मत-विरुद्ध तत्पर होना क्या यह बुद्धिमानोंके लक्षण हैं ? शास्त्रविरुद्ध स्वतंत्र बतीव करनेवाले सुवारकांको में पसन्द नहीं करता ।

" वेदोऽखिलो धर्मसूलम् "

वेद सब घमींका मूल है, इसी लिये वैदिक लोग वेदको मानते हैं, वेद स्वतःप्रमाण हैं, उनके विरुद्ध हमसे नहीं जा सकता। परन्तु जो अनुचित अर्थ वेदोंके
किये गये हैं उनका आदर भी मैं नहीं करता। शतपथ ब्राह्मण यन्त्रवेदके प्रत्येक
मंत्रका अर्थ स्पष्ट बतलाता है, उसपर तथा और वेदांगोंके ऊपर विचार करके
जो २ यथार्थ अर्थ किये जावे। वेही मुझे मान्य हैं। जब लोग संस्कृत भाषाका
अभ्यास करेंगें तबही उन्हें वेदोंके सत्य अर्थींका पता चलेगा, वर्तमानमें वेदोंमें
क्या कहा गया है यह नहीं जाननेसे कोई जो कुछ भी कह दे, अथवा चाहे जैसा
मंत्र बोलदे तो उसे ठींक मानकर जनता उसे महा बुद्धिमान समझता है। वर्तमानमें
यह मुर्वता किस प्रकार चल रही है वह एक वृष्टान्तसे समझमें आ जायगा।

एक समय एक घूर्त एक राजनगरके प्रसिद्ध बागमें जाकर, अपने चारो ओर बढ़े २ ग्रन्थ एकत्र कर ध्यानस्थ होकर बैठ गया । किसीके पूछनेपर कहता "मैं स्वर्गसे आया हूं, मुझे इन्द्रने भेजा है, ये ग्रन्थमी स्वर्गसे उतरे हैं, तुम इन्हें ले जाओं और इनकी पूजा करो । " शनैः २ यह चर्चा समस्त नगरमें फैल गई ।

लोगोंके समृहके समृह उसके दर्शनोंको आने लगे। अन्तमें राजाको भी खबर हुई। तब वह भी अत्यन्त नम्रतासे उस धूर्तके दर्शन करने आया। और यथोचित पूजासत्कार कर "आप कहांसे एघारे" इस प्रकार पूछा। इसपर धूर्तने गम्भीर वाणीसे कहा ' राजन्, तुम्हारे समीप इन्द्रने मुझे विशेष रूपसे भेजा है, तेरी राजनीति और धर्मप्रीति देखकर इन्द्र अति प्रसच हैं। उन्होंने मुझे बुळाकर कहा, जाकर राजाको गुरूपदेश करो, क्यों कि उसके बिना स्वर्गमें आनेकी शक्ति किसीमें नहीं है।

राजाजी अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहा '' महाराज अब बिलम्ब क्यों ? मुझे शीव उपदेश दीजिये। '' वह बोला—'' इतने अधिक मनुष्योंके सामने यह नहीं हो सकता। '' राजाने सबको उद्यानके नाहर चले जानेकी आज्ञा दी। जब पासमें कोई न रहा तो अत्यन्त आदरकरके वह धूर्त बोला " महाराज! आपको एक महान ग्रुक-मंज्ञका उपदेश करनेकी आज्ञा मुझको हुई है, अपना कान इधर करिये! " राजाने अत्यन्त आतुरतासे ऐसाही किया यह देखकर धूर्तने " श्रीमणेशाय नमः।" यह अक्षर उसके कानमें कहे। इस मंज्ञका अर्थ क्या है यह पूछनेपर वह बोला, इस मंज्ञका अर्थ जिसके ध्यानमें जो आता है वही करता है। परन्तु आप पर इन्द्र की कृपा होनेसे इस मंज्ञका सज्जा अर्थ में आज आपसे कहता हूं। परन्तु इस अर्थको आप इस मृत्युलोकके किसी पाणीसे मत कहना, क्योंकि यह स्वर्गमान्य अर्थ है. इस मंज्ञका अर्थ " सतुवेंमें ग्रह रख दें।" यह है!!

राजा अत्यन्त प्रसम हुआ, और धूर्तका अति सन्मान किया, और अपार धन देकर आज्ञा मांगी । वह धूर्त तो चला गया, परन्तु राजाने उस दिनसे पीछे जो जो पंडित आवे, उससे श्रीगणेशाय नमः का अर्थ पुछना आरम्भ किया। यंडितगण अत्यन्त आश्चर्यसे कहते " महाराज, इसमें ऐसा क्या महत्त्व है, इसका अर्थ कुछ अधिक गृह नहीं है श्रीका अर्थ है संपत्ति, यहा, कीर्तिवान् भाग्यवान्, गणका अर्थ है संसार, ईशका अर्थ पति, स्वामी, नमःका अर्थ नमस्कार है, अर्थात् इस संसारका स्वामी जो परमात्मा है उसको नम-स्कार करता हूं इसका अर्थ यह है ! ! परन्तु राजाको इन अर्थीसे शान्ति नहीं होती, वह मनमें कहता ये लोग अत्यन्त मूर्ल हैं, इन्हें वास्तविक अर्थका क्या पता । सैंकडों पंडित आये, परन्तु राजाका मनभावता अर्थ किसीने नहीं किया । अन्तमें एक चतुर पंडितने विचार किया कि इसमें कुछ भेद है। इसके मूलमें कुछ विलक्षणता है, राजाको जिस अर्थका पता है वह उन्होंने अपनी रानीको विशेषतासे कहा होमा । कारण कि राजाकी प्रीति राणीपर अधिक है । इस प्रकारका तर्क बांधकर वह पंडित उस नगरमें रहने छगा, और रानीकी कुप्रापात्र एक मालन थी उसका पत्ता किसी युक्तिसे लगा लिया, और उसे अपनी वर्षकी बहन बना लिया, और बहुतसा धन दे करके उसे प्रसन्न कर लिया, कितनेही दिनों पीछे सणीसे श्रीगणोशाय नमः का अर्थ पूछ छेनेकी स्वीकारी उससे ले की । अवसर देखकर मालणने यह बात रानीसे कही, परनतु रानी कहने लगी कि इसका अर्थ कदापि किसीसे न कहना ऐसी मुझे आज्ञा है। मालिनने कहा-" बाई-आहन सदि आप:मुझे अर्थ नहीं बतावेंगी तो में अपने पाण दे वृंगी ।" बहुतही सट वाक और खींचतान करनेके पीछे निस्ताय होकर राणीने वह अर्थ वतका विया । और उसने तुरन्तही घर जाकर वह अर्थ पंडितको बतला दिया। अवसर देखकर रातके समय यह चतुर भी उस धूर्तके समान पुस्तके फैलाकर बागमें जा बैठा। कितनेही दिनों पीछे राजाको खबर हुई कि इन्द्रके यहांसे एक पंडित आया है। राजाने विचार किया कि इन्द्रके यहांसेही आया है वा नहीं इसका निर्णय करना चाहिए।

तब बह पंडितके पास जाकर बोला, "महाराज आपको स्वर्गके अर्थकी खबर है।"
पंडितने कहा—'तुम्हारी मर्जी हो उस मंत्रका अर्थ पूछो , तत्काल राजाने " श्रीगणेशाय नम: " का वास्तविक अर्थ क्या है यह पूछा । पंडित बोला, " राजन्द
स्वर्गमें रहनेवालोंके अतिरिक्त इसका सज्जा अर्थ कोई नहीं जानता। इन्द्रकी तेरे
उपर विशेष कृपा है। इस मंत्रका अर्थ 'सतुवेमें गुड़ रख आओ ' यह है।

यह अर्थ सुनतेही राजाको पूर्ण विश्वास हो गया, कि यह पंडित स्वर्गते आया है। अपने ऊपर राजाकी अपार श्रद्धा देखकर वह पंडित बोला—'' इन्द्रने आपको देनेके लिये एक अन्य भेजा है, उसे स्वीकार करें। '' राजाने आदरपूर्वक उसे स्वीकार कर पूछा—''महाराज इसमें क्या कहा है ?'' पंडितने उत्तर दिया—'' आप थोडे दिन इसका अभ्यास करिये, तब आपको इसमें क्या है, इसका पता भली मकार लग जायगा। '' पंडितका, राजाको दिया हुआ यह अन्थ लघु कीमदी नामक व्याकरण का ग्रंथ था, राजा उसका अभ्ययन भाकिभावसे करने लगा। थोडे दिनोंमें राजा स्वयं 'श्रीगणशाय नमः' का अर्थ करने और समझने योग्य हो गया। तब एक दिन राजासाहबने पंडितजीसे पूछा—महाराज! श्रीगणशाय नमः का अर्थ 'सतुर्वेमें गुढ़ रख आओ' यह किस प्रकार होता है ?

तात्पर्य, अन्तः करणमें ज्ञानका प्रकाश होतेही, राजाको अन दूर हो गयां, और वह ठग मुझे फंसा गया ऐसा उसे भासने छगा।

आपमें जबतक वेदादि बन्धोंके समझनेकी शक्ति नहीं है, तबतक इस प्रकारके लबार गुरु उनका चाहे जैसे अर्थ करके आपके फंसानेमें कमी न करेंगे। खोटे २ अर्थ करके छोगोको फंसाना और उनका धन हरण करना यह ब्राह्मण संन्यासी आदि धर्म गुरुओंका धर्म नहीं। संन्यासी तो धर्मके स्थानहीं हैं। जिन्हें थोड़ेमेंही वेदेंकि वास्त्रविक अर्थ जाननेका मार्ग बाननेकी इच्छा हो उन्हें पंडित गुरुद्रश विधार्थीहारा प्रसिद्ध किया " टरमिनी-डाजी आफ वेदाल " Terminology of Veadas नामक अंग्रेजी प्रन्य देखना चाहिये। इस ग्रन्थमें नेदा्ध करनेमें आर्ष मार्ग कौनसा है इसका खुलासा संक्षेपमें किया गया है । नेदोंके सरल अर्थ भी किस प्रकार उलटे किये जाते हैं उसका नमूना में आप लोगोंको नतलाऊंगा।

गणानांत्वा गणपति हवामहे । प्रियाणां त्वा प्रियपति हवामहे । निधीनां त्वां निधिपति हवामहे । वसीमम आह मजानि गर्भधमात्त्वमंजासि गर्भधम् ॥ यः २३-१९.

यज्ञ वेंद्रके इस मंत्रका अर्थ पंडित महीधरने इतना अधिक विपरीत किया है कि खहां विराजमान अपनी प्रिय बहनोंकी उपस्थितिमें उसका उचारण करनेको अस-सर्थ हूं। गणपित शब्दका अर्थ वोड़। किया है और "गर्मधं गर्भ दृष्यिति" इस प्रकार कहा है। क्या बुद्धिमान् मनुष्य इसे सत्य मानेंगें ? इस मंत्रका वास्तविक अर्थ ऐतरेय ब्राह्मणमें इस प्रकार किया है—

वयं गणानां गणनीयानां पदार्थसमूहानां पति पालकं स्वा-मिनं त्वां परमेश्वंर गणपतिं हवामहे गृह्णीमः।

अर्थात् परमात्मा गणनीय पदार्थोके पति अर्थात् पालन करनेवाले हैं । उसे इस पुज्य बुद्धिसे बहण करते हैं ।

पौराणिक लोग तो सूंड और दूंदकी एक आकृति बनाकर उसे गणपति समझते हैं। इस गणपतिका जो यह स्वह्मप देखनेमें आता है, उसका वर्णन वेदें में कहां है क्या कोई मुझे दिखावेगा?

जिन्होंने परमात्माकी इस प्रकार इंसी की है, वे वेदानुयायी कंभी नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त एक बात और शोककी है कि इतने बड़े विशास दूंदके गणपितके लिये बाहन छोटासा पूषक दिया है। बिचारे गणपित महाराज तो पूषकपर आरूढ होकर हवा खाने निकले और सामने बिल्ली मिल जावे तो पूषक, और उनपर आरूढ गणपित महाराजकी क्या दशा होगी इसका विचार कभी किसीने किया है ! इससे भी अधिक अज्ञानी कितनेही पौराणिक भक्त हैं, जो केवल गुड़काही गणपित बनाते हैं, और गुड़काही नैवेच उसके सामने बरते हैं। गुड़के गणपितको गुडका नैवेच दिखाकर पीछे स्वयं उसे गष्ट कर जाते हैं!

वर्तमानमें वेदोंके अर्थ और उनका विनियोग बिलकूल उलटा करनेमें आता हैं। मैं तो उन्हें कभी नहीं मान सकता। जो अर्थ ऋषियोंने किये हैं वेही मुझे मान्य हैं। उसके विरुद्ध किसी अर्थको माननेको में तैयार नहीं । उन्हींके आधार पर बेद्शास्त्रानुकूल जो सुधार होते हैं, वे मुझे स्वीकार हैं और वही सचे सुधार है । समुद्रयात्रासबन्धी वेदमंत्रोंके अर्थभी इसी प्रकार उलटे किये गये हैं। परन्तु प्राचीन क्रियोंनें बेदमंत्रोंके जो अर्थ किये हैं, वे आप देखेंगें तो जोनेंगें कि

## " समुद्रङ्गच्छ स्वाहाऽन्त रिक्षङ्गच्छ स्वाहा "

भ इस पर भाष्य—समुद्रवन्ति जलानि यस्मिन् तमुद्धिम् गच्छ स्वाहा नौकारच-नादि विध्यासिद्धेन यानेन अन्तरिक्षम् आकाशम् गच्छ । "

यह मंत्र समुद्रयात्राका विधायक है। वेद्मंत्र कई प्रकारके हैं। जैसे आज्ञा देने-वाले और सम्मति प्रदर्शक, आदि। इस मंत्रमें केवल सम्मातिही नहीं, परन्तु समुद्र-यात्राके लिये स्पष्ट आज्ञा दी गई है। कारण मच्छ शब्दका अर्थ " जा '' यह है। अनुमाति और विधि, इन दोंमें विधिवाक्य श्रेष्ठ होते हैं।

यह विषय पूर्व मीमांसाका है। मुझे यहां केवल इतनाही बतलाना है कि समुद्र-यात्राके लिये वेदकी आज्ञा है। इसपर कोई शंका करें कि जब वेदमें समुद्र-यात्रा करनेकी आज़ा है तो वह किस प्रकार की जावे इसका विधान भी होना नाहिये। हां विचारसे यदि आप देखेंगे तो विधान अवश्य मिलेगा।

# सुत्रामाणं पृथिविद्यामनेहसँशर्माणमादिति सुँसुप्रमँणीतिम् देवीं नावं स्वरित्रामनागसमस्रवन्तीमारुहेमा स्वस्तये

यजु॰ अ० २१ मं० ६.

सुत्रामाणं-रक्षण करनेवाली, बाम् प्रकाशवाली, अनेहसम्-जिससे हानि नहीं इस प्रकारकी, पृथिवीं-मोटी विस्तीर्ण, सुशमणिम्- सुभोभित किये हुए स्थान जिसमें हों, अदितिम्-अखंडित सुप्रणीतिम्-अनेक राजा और प्रजाओंसे दुक्तं, अर्थात् सब प्रकारके मनुष्य जिसमें होष ॥ दैवीम्-विदान् पुरुषोद्दारा निर्माणित, अथवा दिव्य गुणावाली। नावम्-अर्थात् नादेयन्ति प्रेर यन्ति प्रयाताम्-प्रेरणा करने-वाली, नावं, स्वरित्राम्-शोमायमान कलायुक्त और अस्रवन्तीम्-छिद्र रहित; इस प्रकारके लक्षणवाली नावमें, आरुहेम-बैठना चाहिये । यह इस मंत्रका स्पष्ट अर्थ है । इस स्वरूप कोई शंका करे कि इसमें तो बहुतसे मनुष्योंके जानेकी आज्ञा है । इस

वस्वई नगरके दोन्वार हजार सेठ एक साथही जावें तो ठीक, परन्त अकेले मनुष्यको

समुद्रयात्रा करनेकी आज्ञा वेद्में कहां है ? बात ठीक है, इससे आगेके मंत्रमें ही यह शंका दूर कर दी गई है। उसमें अकेले जाने की भी आज्ञा दी गई है।

सुनावमारुहेयमस्रवन्तीमनागसम् । शतारि त्राँ स्वस्तये । यजु अ० २१ मं० ७ यथाऽहं स्वस्तयेऽस्रवन्तीमनागसं शता-रित्रां सुनाव मारुहेयं तथास्यां युयमप्यारोहत ॥

" जिस प्रकारमै सुखसे छिद्र आदि दोषराहित अनेक यंत्रोंसे युक्त इस प्रकारकी नावमें बैठता हूं उसी प्रकार तुम बैठो '? ।

इस प्रकार एक दूसरेको उपदेश करनेकी आज्ञा वेदोंमें स्पष्ट मिलती हैं।

पूर्व कालमें वेदोंकी आज्ञानुसार आर्यगण देशदेशांतरोंमें जाते थे, आपको भी उसी प्रकार जाना चाहिये। वेदोंमें और भी कहा है—

मनो निविष्ट मनु सं विशस्य यत्र भूमेर्जुषसे तत्र गच्छ। अथर्ष का० १८० अनु० ३ मं० ९

हे मनुष्य तेरी इच्छा हो जहां जा, समस्त पृथ्वी तेरे रहनेके लिये है। पाराशर स्मृतिमं भी इसी प्रकार कहा है—

॥ वसन्वा यत्र तत्रापि स्वाचारं न विसर्जयेत् "

" ब्राह्मणादि वर्ण चाहे जिस देशमें जांचें, रहें, परन्तु अपना आचरण नहीं छोड़ें ? । जो मनुष्य परदेशगमनके विरोधी हैं, उनकी स्थिति क्रूपमंड्कोंके समान हैं। जो इन क्रूपमंड्कोंकी सुनोगे तो मुफ्तमें अपनी हानिही कर बैठोंगे।

शास्त्रोंमें नौकार्मे बैठनेकी आज्ञा माञ्चही हो ऐसा नहीं है मनुस्युतिमें यह श्री बतलाया गया है कि उस समयमें नौका चलाना जानने वाले चतुर मनुष्य श्री भारतवर्षमें थे।

समुद्रयानकुशलाः देशकालार्थदर्शिनः स्थापयन्ति तु यां वृद्धिं सा तत्राधिगमं प्रति ।

मनु० अ० ८

नौका, जहाज आदि बनाने और चलानेमें—निपुण, देशकाल और लाभ-हानि जाननेवाले, जो कर निश्चय करें वह राजाको मान्य होना चाहिये। इसम्कार अनेक ग्रन्थोंमें लिखा है। केवल लिखाही नहीं है, प्राचीनकालमें अनेक आर्य पुरुषोंने समुद्र्यात्रा की है।

# आम्लेच्छाविषकां सर्वा सञ्जे रिपुमर्घनः रत्नाकरसमुद्रान्तश्चातुर्वण्यजनावृताम् ॥

भा॰ आदि प॰ अ॰ ६८.

राजा दुष्यन्तने म्लेच्छोंके अनेक देशोंपर शासन किया था । और भी:—

> रा तु वाजी समुद्रान्तां पर्व्येत्य वसुधामिमाम् । अश्वमेश्र प० अ० ८१

सन देशोंकी अन्तिम सीमातक समुद्रोंको पार करके युधिष्ठिरका बोडा गया । मनुस्यृतिमें लिखा है—

पौण्डकाश्चौंड्द्रविड़ाः काम्बोजा यवनाः शकाः। पारदृः पल्हवाश्चीनाः किराता द्रदृः खशाः॥

मनु॰ अ॰ १०-४४

पौंडूक आदि अनेक क्षत्रिय थे, परन्तु वेदोंका उपदेश न होनेसे वे श्रद्भत्वको प्राप्तः हो गये थे। पौण्डू अर्थात् जापानी लोग, औंडूक-उड़ीसामें रहनेवाले, द्रविड़ देशस्थ, कांबोज, हिन्दूकुश पर्वतके उत्तर पश्चिमकोणके यवन, ग्रीसके लोग शका, रोमके रहनेवाले, पल्हवा-ईरानकी पहलकी भाषा जाननेवाले, चीन, किराता-जंगलमें रहनेवाले अनेक लोग, द्रद् काकेशस पर्वतके पास रहनेवाले, खशः अर्थात् चीनी तातारी लोग।

महाकवि कालिदास ज्योतिविदाभरण प्रन्थमें लिखते हैं।

बो कमदेशाधिपति शकेश्वरं जित्वा, गृहीत्वोउज्जयिं समाव्हये ॥ बिक्मादित्यने (शकेश्वर) रोमके राज्य पर चढ़ाई की, और उसके राजाको उज्जेनमें पकड़ छाये, फिर उसको राजनीति विद्या सिलाकर छोड़ दिया । इससे भी उस समय बरदेशममन होता था यह सिद्ध हुआ या नहीं ! जब तक मनुष्य उत्साहसे एक देशसे दूसरे देशमें नहीं जावेंगे तबतक विद्या, धन, शिल्म, कछाएं आदि उन्हें नहीं गात होंगी ।

समुद्रयात्रा कियेबिना व्यापारी अधिक धन नहीं प्राप्त कर सकते। महाभारत शांतिपर्व अध्याय २९९ देखो।

" वार्णाग्यथा समुद्राद्व यथार्थं छमते घनम् ॥ " अर्थात् वणिकोंको समुद्रयात्रा किये विना यथार्थं घन नहीं मिलता । इतका मत्यस उदाहरण देखनेको दूर जानेकी आवश्यका नहीं। अंग्रेस भारत वर्षमें किस प्रकार आये यही दृष्टान्त लो ! सर्वप्रथम आर्यावर्तमें पोर्चुगीज आये और यहाँ-से गरम मसाला आदि पदार्थ खरीद ले जाकर फेंचोंको बेचने लगे।

फेट्र वे चीनें अंगरेजोको बेचते एक समय फेट्रोंने गरम मसालेकी कीमत बहुत बढ़ा दी। इस पर किंतने ही अंगरेजी व्यापारियोंने सोचा कि इतने अधिक मूलपर फेट्रोंसे माल लेनेके स्थानमें स्वयं हिन्दुस्थान जाकर माल खरीदें तो हमें बड़ा लाभ हो। इस प्रकार निश्चय कर कितनेही व्यापारियोंने बहुतसा रुपया इकहा किया और जहाज लेकर यहाँ आये। यहाँ उन्हें कैसा गरम मसाला मिला है ? उन्हें समुद्र-यात्रा लाभदायक सिद्ध हुई यह सब जानते हैं।

परदेश मायाद भीता, बहुमाया नपुंसकाः स्वदेशे निधनं यान्ति काकाःका पुरुषा मृगाः ॥ एक किव कहता है कि खूद्र, नपुंसक, कापुरुष, कव्या आदि पशु ये सब परदेशके भयसे अपने २ देशोंमें सह मरते हैं । परन्तु शूरबीर पुरुष अन्य देशोंपर आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित करते हैं ।

शाहजहानके समयमें एक अंग्रेज वैद्य भारतवर्षमें आया था । उसने शहाज-हांकी कन्याको एक दु:स्वसे बचाया । बाद्शहाने उससे पूछा " तू क्या पुरस्कार मांगता है?"तब उस वैद्यने कहा—"मुझे किसी दुस्तरी वस्तुकी आवश्यका नहीं है, हमारे देशका जो माल यहां आवे उस पर जकात माफ होना चाहिये । " बादशाहको इसपर अत्यन्त आश्चर्य हुआ । उसने कहा—"तैंने यह क्या मांगा ?" अपने लिये कुछ धन मांगो, एकाद जागीर मांगो, परन्तु वैद्य-राज स्वार्थी नहीं थे, वे बोले—" मुझे और कुछ नहीं चाहिये। जो कुछ में मांगता हूं बही दीजिये, बस ! "

कितना स्वार्थत्याग कितनी दूरदर्शिता, और कितनी देशभिक ? यदि स्वार्थके छिये अपनी जातिमाम और देशकी हानि करनेवाले मनुष्योंमें से वह होता तो इतना स्वार्थत्याग कभी भी नहीं हो सकता था। अपने देशभाइयोंके कल्याणका मार्ग उसे नहीं दिखाई पढता।

अंग्रेजोंने यहाँ आकर देखा तो यहाँक मूर्ख लोग आपसमें झगड़ा बखेड़ा कर-नेमें मन्न थे, फिर क्या पूछना, उन्होंने तत्काल ही यह झगड़े मिटाये। अधिक क्या रै हमें अनेक उपायोंसे झगड़ोंसे निवृत कर, वेही हमारे जीवन, घन, धाम और धर्म-का संरक्षण करते हैं। अपनी द्यालु बिटिश सरकारने जिसमें हमें सुख होय ऐसीही योजना की है, यह बात सत्य है, परन्तु गत २५ वर्षीमं दुष्कालसे सवा दो करोड़ मनुष्य सूर्तो पर गये, इस प्रकार मैंने सरकारी रिपोर्टमें ही पढ़ा है । यह स्या ? आप मुझे पूछेंगे तो इसमें सरकारको दोष देने जैसी कोई बात नहीं है। वर्तमानमें राली बद्देस जैसे कितनेही अंगरेज व्यापारियोंके पेट मोटे हो गये हैं, अक्षके पक्ते देर नहीं कि वह तुरन्तही उनके पेटमें दाखल, तब सृष्टिनियमानुक्ल यदि एककी थेली भरेगी तो दूसरेकी खाली हो जायगी, जिसकी थेली खाली रहेगी वही सूर्तों मरेगा।

सिनलों और पेशवाओं के समयमें कठिन प्रसंग आया था। एक राजाने मुसलमान किस तरह मरते हैं, यह देखने के लिये कितने ही मुसलमानों को एक नावमें मरके हुना दिया। मुसलमान नादशाह क्या इससे खरान थे? नहीं। एक नावमें मरके हुना दिया। मुसलमान नादशाह क्या इससे खरान थे? नहीं। एक नावमें मरके हुना लिखकर अपना पोषण करता था, अपने सुखनैनके लिये प्रजाका द्रव्य उद्याना यह बढ़ा पाप समझता था। यह नादशाह कुरान लिखकर मुलाओं को दिखलाता। एक समय मुलाने कहा कि इसके अमुक भागमें भूल है। नादशाहने शांतिसे अपने लिखे हुएके पास नह लिख लिया, और मुलांके कहे मुतानिक उसका पाठ कर दिया। मुलांके चले जाने पीछे उसका लिखाया हुआ तो काट दिया और अपना लिखा रहने दिया, इसका कारण पूछनेपर उसने कहा—' उस मुलांको खरान लगे नह काम मैं क्यों कर्छ! यदसरे भी अपसन्न होते हैं इस प्रकारकी समझनाले नादशाह भी यहाँ हो गये हैं।

पेशवाई शासनमें कितनेही मूर्ज धर्मान्धदुरायही ब्राह्मणोंने शुद्री पर अत्यन्त अत्या चार किया था। " शुद्र यदि वेदमंत्र सुन छे तो उसके कानमें पिघला हुआ शीशा ढालना, वेदका उचारण करे तो सुंह बांध देना, इदयमें धारण करे तो उसे विदीर्ण कर देना, इसपकार एक वेदान्तके सूत्रपर चार आचार्योंने जो भाष्य किया है उसका आज्ञाय है।

इसमकार चार आचार्यों अपने संकीर्ण विचारों के कारण एक मत हो कर इस मकारकी आज्ञा देने के पीछे क्या चाहिये ? परन्तु मूल बेदों में इस विषयपर क्यां लिखा है उसके जानने की क्या कोई प्रयत्न (कोशिश) करेगा ! पट्टेंसे खाटपर और खाटसे पट्टेपर बैठनेकी जिन्हें आदत पड़ी हुई है, उनके हाथोंसे और अधिक क्या होगा ? वे वेदों के देखनेका कष्ट क्यों उठावें ?

महाभारतके समयके पीछे हिन्दू राजाओंने बहुत अन्याय किया है, यह कहें बिना मुझसे नहीं रहा जाता। अंगरेज सरकारके सबही काम ठीक हैं, यह कहनेका

#### देशाटनपर ब्याख्यान.

मेरा आशय नहीं। परन्तु आपको एक बात लक्षमें रखनी चाहिये, वह यह कि अंगरेज जो कुछ करते हैं, वह नियमसे करते हैं। सबही लाडिल्टनके समान नहीं आते, और लिटनशाही सदाही नहीं चलती। रिपनके समान भी प्रजाहितचिन्तक किसी २ समय आ जाते हैं।

में एकसमय नवसारी प्रान्तके जलालपुर नामक गांवमें गया था, यह गांव अंग्रेजी और गायकवाड सरकारकी हहपर है। मेरेपास दोनों राज्योंके निवासी आये, उनसे मैंने पूछा कौनसे राज्यकी प्रजा अधिक सुखी है ? तब उन्होंने कहा—''गायक-वाड़ीमें जमीनपर कर बहुत कम हैं, परन्तु कोई २ कारभारी सख्त होते हैं। यद्यिप महाराजासाहब प्रजावत्सल और अत्यन्त द्यालु हैं। उन्होंने प्रत्येक कृषकको ५००) रु० बिना व्याजके दिये हैं। अंगरेजी राज्यमें यह सत्य है कि कर अधिक देना पड़ता है; परन्तु अमलदार न्यायी, और सूज्ञ होते हैं, उनका काम नियमपूर्वक होता है। कोई २ खराब और जुल्मी भी आजाते हैं. " जमीनपर कितना कर लेना इस विषयपर मनुस्मृतिमें कहा है—

पञ्चाशत् भाग आदेयो राज्ञा पश्चिहरणययोः, धान्यानामष्टमो भागः षष्ठो द्वादश एव वा ॥ १३० ॥ सनु० अ० ७

बारह मन धान पके तो एक मण राज्य छे छेवे, प्रसंगवश राज्यमें अधिक द्रव्यकी आवश्यका हो तो आवश्यकानुसार आठवां भाग छे, परन्तु पंचमांशसे अधिक तो कभी न छेवे।

व्यापारसे क्या लाभ है, कीनता माल कहांसे लाना, कीनता अन्न किस मकार अधिक उत्पन्न होय, यह व्यापारियोंको व कृषकको अवश्य जानना चाहिये।

बिद्या वित्तं शिल्पम्, तावन्नाप्ताति मानवः सम्यक् । यावद् वजित न सूमौ, देशादेशांतरं हृष्टः॥

जबतक मनुष्य एक देशसे दूसरे देशको नहीं जाता तबतक, विद्या धन और कारीगरीके काम उसे भली प्रकार नहीं आते ।

जिसे अपनी उन्नतिकी इच्छा होय, वह मुम्बईके दस बीस श्रीमन्त व्यापारियोंकी कम्पनी बना, जहाज खरीद करनेकी योजना करे तो लाखों रुपयोंका लाभ होय। लिखनेके लिये कागज, कलम, और खडिया दवात चाहिये तो विलायतसे मंगवाओ।

कपडा, सुई, डोरे भी बिलायतसे कपडे सिनेके लिये आवें। सारांश आप प्रत्येकः वस्तु विलायतहींसे मंगाते हैं। तो स्वयं जाकर क्यों नहीं लाते ? उसी प्रकार अपने देशकी तैयार हुई वस्तुओंका प्रसार भी यहां जाकर क्यों नहीं करते ? आढतमें जो जो जो बोलम होती है, कमिशनमें जो लाखों चले जाते हैं उन्हें क्यों नहीं बचा लेते ?।

बदि हिन्दुओं के स्ततंत्र बैंक्स Banks खुळ जांय तो वृद्धि हटतापूर्वक हो, लोगोंके खानपान और आचारविचारके ऊपर दृष्टि रक्खो, परन्तु स्वार्थसाधु लोगोंकी खोटी बातोंपर विश्वास करके, बैठ जानेकी आवश्यका नहीं।

सुंभाषितमें छिखा है।

गेहे तिष्ठन कुमतिरलसः, कूपकूर्मैः सधर्मः। किं जानीते अवनचरितं, किं सुखं चोपश्चंक्ते॥

जो आलसी और कुविचारी होते हैं, वे कूपमंद्धकके समान घरमें बैठे रहते हैं, देशान्तर अमण करनेके लाभ को वे क्या जानें। देशान्तर जानेसे धर्म नहीं जाता, परन्तु पापाचरणते धर्म जाता है, आर्यावर्तके बाहरके सब राजा क्षत्रिय थे, परन्तु आचार बिगडनेसे वे वर्तमानमें पतित माने जाते हैं, उन्हें पवित्र कर लेनेकी आहा मनु महाराज देते हैं—

" येषां द्विजानां सावित्री नानूच्येत यथाविधि । तांश्चारियत्वा त्रीन् कृच्छान्यथा विध्युनापयेत् ॥ प्रायश्चित्तं चिकीर्षन्ति विकर्यस्थास्तु ये द्विजाः । ब्रह्मणा च परित्यक्तास्तेषामप्येतदादिशेत् ।

मनु अ० ११-१८१-१८२

जिस दिजको समयपर गायत्रीमंत्रका उपदेश और उपनयनसंस्कार न हो, उसे तीन कुच्छ्र कराकर यथा विधि शास्त्रानुकूळ उपनयन करावे। वेदोंको न पढा हुआ, दिज पायश्चित्तकी इच्छा करे तो उसे भी तीन कुच्छ्रतत करावे। इस प्रकार अपने देशके लोगोंको देशाटन करके बाहरके पतित लोगोंको शास्त्रोंकी आज्ञानुसार प्रायाश्चित्त देकर शुद्ध करना चाहिये। इसीसे अपनी वृद्धि होगी।

" गंगा गंगोति यो बूयाद्योजनानां शतैरापि। युच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुस्रोकं स गच्छाति।"

गंग्रका नामोचारण करनेंसे जिनकी अद्धि हो जाती है, ऐसे अपने हिन्दू भाइयों-

को सैंकड़ो योजन जानेमें कोई हानि नहीं । मेरे प्यारे भाइयो ! आपको यह दुराग्रह छोड़ देना चाहिये ।

" उदारचरितानां तु वसुधैव कुदुम्बकम् "।

जो लोग उदारचरित्र हैं, उनके इस पृथ्वीपरके सब लोग कुटुम्बसमान हैं। आपको उदारचरित्र होनेकी इच्छा करनी चाहिये, दुराग्रह और मूर्वतासे आपने अपनी आर्यजातिका कितना नाश कर लिया है, वह आपको देखना चाहिये। विटल गये लोगोंकी संख्या दिन २ भयंकर रीतिसे बढती जा रही है, इसका कारण क्या ?. इसके रोकनेका कोई उपाय आप नहीं करते, आप इतने बेखबर होगये हैं कि सिर्फ पिछले ७०० वर्षीमें आठ करोड मनुष्य मुसलमान होगये, १५० वर्षीमें ५० छाल ईसाई होगये और यह पवाह अभी उसी गतिसे चल रहा है, यादि आप गणित जानते हों तो हिसाब करी कि जिस जातिमेंसे मनुष्य नित्य कम होते जाते हैं ( निकलते जाते हैं ), बढता कोई नहीं, ( आता कोई नहीं ), उस जातिका नीता रहना बचा रहना क्या संभव है ? अन्तमें वह दिन क्यों न आवेगा जब कि हिन्द्र जातिके स्थानमें केवल शून्य रह जावे ? इसका कारण क्या ? कारण प्रत्यक्ष है कि जिसे आपने एक समय नीच मान लिया, उसे कदापि उन्नतिका अनसर न देकर उसे उसी स्थितिमें रखकर दूरही खड़े रखनेकी इच्छा करते हैं। उदाहरणके लिये यदि एकाद चमार अपने पास आने लगे तो आप उसे झिडककर दूर इटो देंगें, परन्तु यदि वही चमार ईसाई होकर आवे तो अत्यन्त प्रेमसे ' सेक हैन्ड " Shake hand करनेको तैयार हों। जिन्हें यह भेद प्रत्यक्ष दिखता है वे अपने भाई अन्य धर्ममें क्यों नहीं जावें ? तुम्हारे हाथों अपना अपमान कबतक सहें ?

अन्यधर्मके लोग इसप्रकार उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि कर रहे हैं। और अपना भयं-कर क्षय हो रहा है! यदि इसका उपाय न किया तो यह झय इसी प्रकार होता. रहेगा। अत: हिन्दू जातिके अस्तित्वमें भी शंका है। अब हिन्दू जातिकी मूर्खता पर कहांतक और क्या क्या कहा जावे ? परमात्मा कृपा करेंगे तब ही इससे तरनेका उपाय मिलेगा।

पांच हजार वर्षीसे पहले आर्य और दस्यु इन दो जातियोंको छोड़कर और तीसरी जाति नहीं थी, परन्तु आज कल हिन्दुओंमें इतनी जातियां बन गई हैं कि उनकी गिनती नहीं हो सकती। अफगानिस्तानके पठान किसी समयमें भाटि क्षात्रिय थे, और रोव थे, मक्केमें उन्होंने मक्केम्बरकी स्थापना की थी, परन्तु वर्तमानमें दे बक्केम्बर नहीं रहे। पीरसाहब होगये हैं। मनुष्यसमाजकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि एकाद हितकी बात समझमें आनेपर उसके करनेके लिये रोक नहीं तो उसे स्वीकारनेमें कमर बांधकर तैयार होते हैं और यथाशक्ति उसके अनुसार वर्तते हैं।

बिटिश राज्यमें स्वास्थ्य, और भाषण और लेखन स्वतंत्रताका लाभ सबको एकसा मिलता है। पीछे रहे हुए लोग जागृत होकर अपना २ कर्तव्य क्या है वह जानने लगे हैं। उनकी आंखोंपर भी पड़ी बंधी हुई थी वह खुल गई है। इस लिये बाह्मणोंको भी अब शास्त्रविरुद्ध रोकटोक छोड देनी चाहिये।

उन्हें देशोन्नतिके लिये यूरोप अमरीका आदि देशोंमें जाना चाहिये, और लोगों को भी शास्त्रकी आज्ञा समझकर जाने देना चाहिये, नवशिक्षित लोग उन निषेघोंको नहीं मानकर परदेश गमन करने लग गये हैं। और उन दुराग्रही पंडितोंको अपने स्थानपर ही बैठे रहने दिया है।

जब ऐसा हुआ है, तब इन्न बहे २ शास्त्री जागे हैं, और निरुपाय होकर समुद्र-यात्रामें दोष नहीं, इस प्रकार कहने लगे हैं। इस प्रकार जब बुद्धिमान शास्त्रियोंने " समुद्र यात्रा निर्देश है यह निर्धारित किया तो कितनेही ढकोसला शास्त्री इसे मान-नेको तयार नहीं! वे अपनी मूर्लतासे इस बातको मान्य नहीं करें तो न करें उनकी सन्तानको तो यह माननाही पढ़ेगा।

सारांश:—जिसे " मेरा जन्म सफल हो " यह इच्छा हो वह ध्यानपूर्वक आर्य-वैदिक धर्मका अवलोकन करे । सत्यधर्मके निर्णयके लिये मनुष्यको हठ, दुराग्रह, पक्षपात, मताभिमान, छल, कपट, दम्भ, पालंड आदि दुर्गुणोंको त्याग कर, न्याय-शीलता, सत्यान्वेषणबुद्धि, सहनशीलता आदि धारणकर विद्यार्थीके समान धर्म जिज्ञासु बनना चाहिये। और धर्मकी परीक्षा करनी चाहिये।

प्रिय बन्धुभगिनियों, आप शान्त मनसे इस बात पर विचार करेंगें, खोटे २ शास्त्रोंका भरोसा करके व्यर्थ दुराग्रहसे परदेश गमनमें बाधा उपस्थित कर अपनी और अपने देशकी उन्नतिमें रोक नहीं उत्पन्न करेंगें ऐसी मुझे आशा है।

परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे और आपकी आशा पूरी करे। ओ३म् शान्तिः शान्तिः शान्तिः

# 

ता. ४-अगस्त त. १९०२

क्षत्री जातीके नेताओं की प्रार्थनासे कावसजी पटेल होल रोढके पास क्षत्रिय पंक वाहीमें रा. सा. दलवतराम प्राणजीवन खख्खर जे. पी. को सभाकी ओरसे प्रधान नियुक्त करके व्याख्यान करवाया था। श्रोता ओंकी इतनी भीड़ थी कि खड़े रहनेके लिये जगह न थी।

स्वामीजीने व्याख्यानका पारंभ करके कहा कि धर्मका उपदेश करनेका काम ब्राह्मणका है। परन्तु धर्मका रक्षण और न्यवस्था करनेका काम क्षत्रीओंका है ऐसा मनु आदि स्मृतिकारोंने लिखा है। जब क्षत्री अपना धर्मत्याग करते हैं तब धर्मका नाज होता है। क्षत्रिय राजाओंकी प्रसिद्धि महाभारत, रामायण इत्यादिमें दिखलाये अनुसार इस देशमेंही नहीं परन्तु सारी पृथ्वीमें फैली थी । कोई भी पदार्थ कैसी ही उत्तम दशाकी क्यों न प्राप्त हुआ हो अवस्य एक दिन अधमं दशाकी प्राप्त होता है उसका मरण निश्चय होता है यह कुद्रतका कानून है । उसी तरहसे जो क्षत्रीय सारे भूमंडलमें राजा थे वे आज अपना धर्ममूल गये हैं और अधम अवस्थामें पड़े हैं । उनमें अनेक विभाग हो गये हैं । उनकी जाति की संख्या गिनी जाय तो एक दो इजारत कम नहीं होगी इससे क्षत्रीयोंके गौरव और अभिमानके दुकदे हो गये हैं। क्षत्रियों में वर्तमान समयमें तीन वार जातियें मुख्य हैं। राजपूतानेके क्षत्रियोंमें राठौढ़, चोहाण और सिसोदिया आदि मुख्य हैं। काश्मी-रमें डोंगरे राजाभी क्षत्रिय है। और यहांके भाटीआ भी क्षत्री हैं। त्रहा क्षत्रिय नामक भी एक जाति है खत्री शब्द क्षत्रिय शब्दका अपभ्रंश है । ब्रह्म क्षत्रियका अर्थ क्या ? ब्रह्मके संस्कृत शब्दार्थमें ५-६ अर्थ मिलते हैं जैसे इश्वर, वेद, तत्य, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मण इत्यादि। अब ब्रह्म क्षत्रियका अर्थ क्या करना ! जो क्षत्रीय ब्रह्मका अभ्यास करते हैं, बाह्मणोंकी रक्षा करते हैं, जो इश्वरका ज्ञान प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य बालनेवाले हैं या तत्वका जो संशोधन करते हैं इनमेंसे कितको जलकात्रिय कहना !! भारतके युद्धके पश्चात् ज्ञान कम हो गया, और उनका राज्य ऐश्वर्य आदि न रहने पर भी कुछ क्षत्रियोंने वैदिक धर्म पालन करनेकी प्रतिज्ञा ली उससे उनका नाम ब्रह्मक्षत्रिय पढ़ा।

गीतामें क्षत्रियोंके धर्मके सम्बन्धमें कहा है कि शूरवीरता तेजस्वी, कान्ति, धैर्य, चतुराई, युद्धमें स्थिरता, दान और ईश्वर भाव, होने चाहिये।

वर्तमान समयमें द्वालु त्रिटिश सरकारने ऐसा प्रबन्ध कर रक्ष्ण है कि किसीको हाथ हिलानेकी जरूरत नहीं है। परन्तु मान लिया जाय कि रुशिया या जर्मनी जैसा महान राज्य हमला करे तो मुझे विश्वास है कि यदि अभी आपके पास शस्त्र नहीं हैं तो भी त्रिटीश सरकारको सहायता करनेमें आप पीछा करें ऐसे नहीं हैं।

दान देना क्षत्रियोंका धर्म है । गीतामें लिखा है कि दान उपकारी पुरुषोंको ही देना चाहिये । अन्य अयोग्यको न देना चाहिये । काशीमें पण्डोंको सैंकड़ों रुपये दानमें मिलते हैं उससे वे अनेक अनर्थ करते हैं । इस मुम्बईमें भी जिसको विना परिश्रम धन मिलता है वे कैसा अनर्थ करते हैं, यह किसीसे छपा नहीं है; जिसको परमात्माने आर्खे दी है वे सब जानते हैं । दान पात्रको देना चाहिये । यदि कोई कुपात्रको दान देता है तो वैसा दान लेनेवालेको और देनेवालेको पाप लगता है ऐसा शाखेंमें कहा है ।

महाराज मनुने मनुस्मृतिमें लिखा है कि क्षत्रियोंको प्रजाका रक्षण करना चाहिये यरन्तु आप स्वयं प्रजा हो फिर किसका रक्षण करोगे ? इसलिये वर्तमान समयमें तुमको अपने कुटुम्बको प्रजा मान उसकी उत्तम तरहसे पालना करनी चाहिये और वह योग्य है। भारत वर्ष अधोगतिको प्राप्त हुआ है उसका यही कारण है कि कैसे अपने शिक्योंको शिक्षण देते थे उससे न्यून भी शिक्षण आजकल दिया नहीं जाता। यदि क्षत्रिय अपने कुटुम्बको योग्य शिक्षण दें तो वे भविष्यमें तेजस्वी क्षत्रिय बनें।

मनुशास्त्रके द्सरे अध्यायमें लिखा है कि ब्राह्मणके पुत्रको आठवे वर्षमें, क्षत्रियके धुत्रको अग्यारवें वर्षमें और वैश्यके पुत्रको १२ वें वर्षमें यज्ञोपवीत संस्कार करना । परन्तु यदि ब्राह्मण पुत्र १६ वर्ष तक क्षत्रियको २२ वे वर्ष तक और वैश्यको २४ वें वर्ष तक यज्ञोपवीत और गायत्री मंत्र दिया जाय तो भी वें वर्णसे पतित नहीं होते । परन्तु इस कमसे ज्यादह खाखुके हो जाने पर वे आर्थ नहीं रह सकते । वे अनार्थ हो जाते हैं । उनको तीन वा छ बत करवाने पर फिर स्ववर्णमें लिये जाते

हैं। आप अब भी यज्ञोपनीत धारण करते हैं इससे मुझे अत्यानन्द होता है। तुमको नैदिक संध्या और अग्निहोत्र भी करना चाहिये। निधा ग्रहण करना भी क्षित्रि-योंका आनश्यक धर्म है। इस देशके जिन लोगोको निधा दी जाती उनमेंसे बहुतसे आपको खुद्धिनान मिलेंगे। आजकल मुनशीओंकी अपेक्षा आपको क्रार्क ज्यादह मिलेंगे। बेहनसे काम करनेवालोंकी अपेक्षा लिखाये अनुसार लिखने नाले आपको अधिक मिलेंगे।

शास्रोंका खुद्धिपूर्वक अर्थ करनेकी जरूरत है। महाराजा युधिष्ठिर कहते हैं कि विवाहारा हम प्रत्येक पदार्थ जान सकते हैं। परन्तु वर्तमान समयमें विद्या पढ़ने पर भी भिच र पदार्थोंके यथावत् स्वरूपको हम नहीं जान सकते। मनु कहते हैं कि वर्ममें संशय हो तो विद्वानोंकी सभामें रक्खों कि जिससे निर्णय हो। परन्तु वर्तमान समयके संस्कृतके विद्वानोंकी दशा देखों उनकी दशा एक दूसरेसे विचित्र है वे दो तीन तरहके हैं। एक वर्गको बावा वाक्यं प्रमाणं अर्थात् जो लिखा गया वही मानतें हैं। उसका यही अर्थ कि वह बुद्धिपूर्वक कुछ भी नहीं कर सकता। एक बाह्मण राजीको असुक मांवमें मया। उसको लोगोंने कहा कि—'बाहर मत सोना; क्योंकि यहा वाब आता है'। उसने कहा कि—'बह खा सके ये असम्भव है। ज्यावका अर्थ तो जो सुंचता हो वही है। इसल्येय यदि वह आयेगा तो सुझे सूंचकर चायगा। सुझे क्यों मार डालेगा है' जिस देशमें ऐसे पंदित और उपदेशक होते हैं उस देशका कल्याण कैसे हो ? प्राचीन समयमें ऐसी अन्यवस्था होनेपर क्षत्रिय लोग अपनी सचासे ज्यास्था करते थे।

महाराजा भर्तृहिर जब राज्यका त्याग कर संन्यासी हो गये थे, उस समय ब्रक्क स्वार्थीने आकर प्रार्थनाकी कि—' मुझे आपके राज्यमें नौकरी मिल जाय ऐसी भला- पन आप राजाको करें ? । भर्तृहरीजीने हंसकर उत्तर दिया कि तुमको ज्ञात है कि राजा लोग किसकी बात मानते हैं ! वे केवल नट, बिनट, गवैये, जुगली करनेवाले और खूबस्रत ब्रिऑकीही बातॉपर विश्वास करते हैं । मैं उनमेंसे एक भी नहीं हं तो किर मेरी बात वह क्यों कर खुनेगा । इससे स्पष्ट होता है कि उस समयके राजाओंकी दशा इस प्रकारकी थी। और वैसीही दशा आजकल नहीं है ऐसा नहीं । क्षत्रियोंकी दशा जब अच्छी होगी तब सुधार होगा । इस लिये तुमको उचाति करनी चाहिये । जुन वेवकी पाठशाला खोलो और उसके सत्य अर्थ समझनेका प्रयत्म करो ।

अलीगड़में महुम सर सैयद बहेमदने एक कॉलेज स्थापन की है । वे कुरानके अर्थ उसमें बुद्धिपूर्वक पड़ाते थे । कुरानमें एक ऐसा उपदेश है कि तुम काफ़रके धनको अपना समझो । उनकी क्रिजोंको भी अपनी समझो । इसका अर्थ वर्तमान समझे मोडनी ऐसा करते थे कि मुसलमानोंको छोडकर दूसरोंका धन और स्त्रीएं ले केनी चाहियें । परन्तु सेयद अहमद वे शिखाते थे कि दूसरोंके धनको अपने धनके तुल्य मानो और पित्र मनसे दूसरोंकी औरतोंको अपनी माताएं और बहीने तुल्य जानो । स्वामी द्यानंदने इत्रती नियमके और व्याकरणके अनुसार अर्थ किये हैं । उसी तरहसे तुम भी पढाओ । यदि तुम अपने क्षत्रिय धर्मका पालन नहीं करोंगे तो किर नाम मात्रके क्षत्रिय बनना मानो काष्ठमय और व्यक्ति पृत्रों को समान है । केवल संस्कृतसे पेटका पोषण आज कल नहीं होता । आज कल अंग्रेजी विद्याकी भी जरुरत है । मराठीमें एक कहावत है कि पहीले प्रोटोबा और किर बीठोबा । तुम केवल अंग्रेजी भाषा अपने सुत्रोंको पढाओंगे तो वे इससे वे धर्म- हीन होंगे इसलिये उनको संस्कृत भाषाहारा धर्म पढाओं।

महाराजा युविष्ठिर कैसे वर्मात्मा थे ? म. कृष्णने उनको झूठ बोलनेको कहा, परन्तु उनकी जिल्हा उठी नहीं । प्राचीन समयके क्षत्रिय कैसे वीर और धर्मात्मा थे उनका वृतांत महाभारतमें है । उनके ग्रुह उनकों ग्रेट नहीं किन्तु ग्रुह बनानेका प्रयत्न करते थे । आज कल " लाड़ी ( पत्नी ) बाड़ी और गार्डिक पीछे दौड धाम है । परन्तु वस्तुत: सुस नीतिके अनुद्भूल चलनेसे और सब झिओंको माता और बहीनकी तरह समझनेसे मिलता है । इन सब बातें धर्मयुक्त तालीमसे प्राप्त होती हैं ।

नेसे ब्राह्मणोंमें श्रेष्ठ विद्वानको गिना जाता है उसी तरहसे जिसके बाहु उत्तम मजबूत हैं वह सर्वोत्तम क्षत्रिय है ऐसा मनुजी कहते हैं। क्षत्रियोंको जितेन्द्रिय रहनेकी जरुरत है। व्यभिचार शराबसे क्षत्रियका बाहुबल नष्ट होके उसका तेज भी नह हो जाता है। भीष्म पितामह बाणोंकी शय्यापर सोते थे। उनको पूँछा गया कि महाराज आपको इतने बाज लगने पर दुःश्व क्यों नहीं होता। उन्होंने इंतते हुई उत्तर दिया कि मुझे दुःख न होनेका कारण मेरा अखंड ब्रह्मचर्य है। इसकिये तुमको भी ब्रह्मचर्यके पर ध्यान देना चाहिये। संन्यासी और वर्तमानवालेंका मुख्य कर्तव्य है कि जनसमाजकी प्रीति—अप्रीतिकी परवाह न रखके उनके हितमें ही दृष्टि रखकर भला बुरा जैसा हो ऐसा करना चाहिए। परन्तु अमुक वर्तमान पत्रने मेरे अगले व्याख्यानको जो उलटा रूप दिया है, उससे शात होता है कि ब्रती मान समय सत्यसे दूर है। वर्तमान समयमें ऐसे ब्राह्मण कम हैं, जो मरनेपरभी। विद्या को ऐसा अन्बेर चलता है उस देशपर अनेक कह आते हैं और ईम्बर ब्री कोफ़

## वै० स्वतः प्रा० और अपौरुषेय सम्बन्धी विचारपर व्याख्याने. ८१

करे तो उसमें आश्चर्य ही क्या ? तुम्हारी क्षत्रिय ज्ञातिकी ऐसी अधोगात न हो और ईश्वर तुमको चरीतारव और मश्<sup>हुर</sup> बनावे यही मेरी प्रार्थना है।

तत्पश्चात् एक कवीने कहा कि जैसे श्रीकृष्णने गीतामें कहा है कि—"यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत " इत्यादि उसी तरह स्वामी नित्यानन्दजी इस देशमें आर्य धर्मका उत्कर्ष करनेके लिये पधारे हैं । स्वामीजीकी प्रशंसामें एक कविता सुनाई थी, जिसमें प्राचीन ऋषिओंसे स्वामीजीका मुकाबला किया था।

बाद प्रमुखने कहा कि स्वामीजीने मनु आदिके प्रमाणोंद्वारा क्षत्रियोंके धर्म दिखळाये हैं उसी मार्ग हमारी उन्नित होगी। स्वामीजीने जो कहा है वह सब मनन करने योग्य है। तत्पश्चात् स्वामीजीका उपकार मानके सभा बरखास्त हुई थी। इति शम्।

#### ॥ ओइम् ॥

## आठवां व्याख्यान ।

# वेदोंके स्वतःप्रामाण्य और अपौरुषेय सम्बन्धी विचार।



ता. ८ आगस्त १९०२

बहाचारी श्री रामेश्वरानंदजीस्थापित हिन्दू धर्मसभाकी ओरसे स्वामी श्रीनित्या-नंदजीका वेदोंके स्वतःप्रामाण्य तथा अणोरुषेयत्व सम्बंधी बिचार, इसविषय पर दिया हुआ व्याख्यान ।

ब्रह्मचारी रामेश्वरानंद्जीकी स्थापित की हुई हिन्दू धर्मसभा जो गत दिसम्बर् मास में २६ पश्चोंके निराकरण करनेके लिये माधवबागमें एक हुई थी, उस सभाकी तरफसे गत शुक्रवारको सांयकालके समय स्वामी श्रीनित्यानंद्जीने २६ प्रश्नोंमेंसे प्रथम प्रश्न वेदोंके स्वतःप्रामाण्य और अपौरुषेय संबंधी विचार इस विषयपर गेइटी थियेटरमें व्याख्यान दिया था, नाटकशालाका अधिक भाग भर गया था।

श्रीमान् डाक्टर पोपट प्रस्रामका भाषण ॥ गुरूमें धर्मसभाके संयुक्त मंत्री डाक्टर पोपट प्रसुरामने सभा करनेके संबंधमें

med for the file trices.

नोटिस वांचकर सुनाये। नोटिस बांचनेके बाद आगे चलकर उन्होंने कहा कि अनेक लोग बारबार पूछा करते हैं कि ब्रह्मचारी रामेम्बरानंद कीन हैं, इस लिये में बतलाता हूं कि वे यहां तुह्मारे सामने पघारे हैं, वे सारस्वत ब्राह्मण हैं, हरद्वारकी तरफ उनका जन्म हुआ था। ११ बरसकी उमरमें इन्होंने हिमालयकी तरफ प्रमण करना छक किया था, इसके बाद आप योग करने लगे थे, कितने ही समय पीछे अपने शिष्योंके आग्रहसे वे यहां पघारे थे और अब वे जितनी हो सकती है उतनी धर्मकी सेवा कर रहे हैं। आगे चलकर डा० पोपटने कहा कि धर्मसभाकी ओरसे व्याख्यान देना स्वामीजी नित्यानन्दजीने स्वीकार किया है, इसके लिये सभा उनको घन्यवाद देती है; धर्मसभामें पघारे हुए २०-४० मेंसे बहुतसे पंडितों और इनके सिवाय और पंडितोंने अपने लेखबद्ध अभिप्राय अबतक भेज दिये हैं; अब और जो पंडितोंके अभिप्राय आ जोवंगे तो थे सब पुस्तकाकारमें प्रसिद्ध कर दिये जायंगे। पं० शिवकुमारजी शास्त्रीका अभिप्राय भी मिल्ल गया है। स्वामीजी श्री नित्यानन्दजीके अभिप्रायोंकी वृद्धि होनेसे पुस्तक बढ़ी उपयोगी हो जायगी।

गृहस्थों ! गत हिन्दूसभामें प्रमुख स्वर्गवासी वैद्य प्रभुराम जीवनराम थे परन्तु दैव-थोगसे अब उनका स्वर्गवास होगया है इस लिये धर्मसभाके उपप्रधान आ॰ सर भालचन्द्र कृष्णसे आजकी सभामें प्रमुखका पद लेनेके लिये में विनती करता हूं। (तालियाँ)

इसके बाद आ. सर भालचन्द्र कृष्णने तालियोंके ध्वनीके बीच प्रमुख स्थाने लिया। उन्होंने कहा कि धर्मविषयक स्वामीजीका ज्ञान बहुत उच्चप्रकारका है, धर्म-पर उपदेश देनेवाले तो बहुत हैं, परन्तु सचा अभिप्राय देकर उसके अनुसार धर्तनेवाले बहुत थोड़े हैं। उन थोड़ोंमेंसे स्वामीजी एक हैं। इसके पश्चात् स्वामी ध्विको ध्याख्यान देनेकी विनती की। स्वामी श्री नित्यामन्द्जीके उठतेही धोताज-भोंने उन्हें तालियोंके हर्षनाद्से आद्र दिया था। उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा भाषण किया था।

ओ ३ म् विश्वतश्च श्चरत विश्वतो मुखी, विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् । सं बाहुम्यां धमति सं पतत्रै र्घावाभूमी जनयन्देव एकः ॥यद्यः १७-१९

आजके ब्याख्यानका विषय हा. पोपट तथा हा. सर भालचन्द्र अर्थात् हाक्टर-इयने आपको बंतला दिया है, तद्नुसार वेदोंके स्वतःमामाण्य तथा अपीरूवेयत्व

### बे॰ स्वतः प्रा॰ और अपौरुषेय सम्बन्धी विचारपर व्याख्यान. ८३

सम्बन्धी विचार यह है। इस विषयपर गत धर्मसभामें विवेचन हो चुका है उसीपर मैं अपना अभिपाय ऋमशः दूँगाः, प्रथमके सात प्रश्न एकंही प्रश्नमें आ जातें हैं।

### संन्यासीका फर्ज, सबको खुश रखनेकी मुश्किल।

परन्तु इन सातों प्रश्नोंपर विवेचना करनेके पहले में एक निवेदन करना चाहता हूं, और वह मेरे पहले व्याख्यानोंका अभिपाय न समझनेसे कितनेही लोगोंकी सूलके संबंन्धमें हैं। मैं किसी मनुष्य जाति, व्यक्ति, व समष्टिके साथ राग—देव नहीं रखता हूं। संन्यासीको राग—देव रखनाही उचित नहीं है मेरा अभिपाय और सिद्धान्त न समझकर बहुत लोगोंने मेरी बाबत असत्य बातें प्रगट की हैं। कोई भी मनुष्य पत्येक मनुष्यको तो खुश नहीं कर सकता, कोई न कोई तो अपने पुराने संस्कारोंके कारण नाराज (अपसच ) भी होतेही हैं, जो आदमी सबको प्रसच रखनेका प्रयत्न करता है, उसको असत्यही जानना। जंगलमें रहनेवाले महात्मासे महात्मा भी सबको प्रसच नहीं कर सकते हैं। कहा है कि—

मुनेरिप वनस्थस्य स्वानि कार्माणि कुर्वतः। उत्पद्यंन्ते त्रयः पक्षाः मित्रोदासीन रात्रवः॥

इसका अर्थ यह है कि जो महात्मा जंगलमें जाकर तप करते हैं, जिनका समस्त संसारसे कोई संबन्ध नहीं है, उनके संबन्धमें भी तीन पक्ष होते हैं। कोई उनका मित्र, कोई शत्रु, और कोई उनसे उदासीन होता है। जब बनवासी महात्माओं के भी शत्रु होते हैं, तो जो संसारमें उपदेश करते हैं और खासकर लोगों में पचलित रूढी के विरुद्ध जो कहे, तो रुढीवश लोग जो उससे खुश न हों तो यह स्वाभाविकही है। इससे जो वे विरुद्ध हों तो मुझे इसकी फिकर नहीं है, परन्तु जो मैंने कहा— ही न हो वह मेरे मुखमेंसे निकला कहें, तो यह बलात्कार और जबरदस्तीही कही जावेगी।

# कितनीही समझकी मूलैं।

संसारयात्राके मेरे व्याख्यानमें मैंने यह नहीं कहा था कि—आर्योंको मांसाहार करना चाहिये। मुझसे पूछते हैं, कि आजसे आठ वर्ष हुए मैंने कावसजी इन्स्टीटयूटमें अहिंसापर, महामहोपाध्याप प्रोफेसर झलकीकरके सभापतित्वमें जो व्याख्यान दिया था उसमें मैंने मांसाहारके विरुद्ध कहा था और अब क्यों बदल गया ! मेरा निवेदन है कि इस विषयमें मेरे विचार जो उस समय थे वेही अब भी हैं, मैं मांसाहार वद्

विरुद्ध मानता हूं, और उसको अनुवित समझता हूं। ( तालियां ) देशाटनविषयक अपने व्याख्यानमें मैंने कहा था कि काश्मीरके पंडित मांसाहारी हैं, सो इसलिये मैंने कहा था कि परवेश जाकर जो हिन्दू लोग मांसाहार करें तो इसी कारणसे जो उनको जाति बाहर किया जाता है तो यह वास्तविक नहीं है; क्योंकि स्वयं हिन्दू पंडित जो जातिके साथ व्यवहार रखते हैं और ऊंचे गिने जाते हैं वेही मांसाहारी हैं।मैंने कुषारक और सुधारक दो शब्द कहे थे। इससे कहा जाता है। कि मैंने सुधारकके विरुद्ध पश्चको गालियां दीं परन्तु ऐसा नहीं हैं । सुधारक और कुधारक शब्द एक इसरेके विरुद्धमें लिखे व बोले जाते मैंने वर्तमानपत्रों में पढे हैं। यद्यपि कुधारक शब्दका वास्तविक अर्थ औरही होता है, तो भी जो वह उस आशयसे बोला जाता होय तो मैं नहीं जानता। हिन्दू शब्द् वेद्, उपवेदं-रामायण, महाभारत १८ पुराण आदि किसी अन्थमें भी नहीं है, यह फारसी भाषाका शब्द है जिसका अर्थ काफिर काला होता है, तौ भी हालमें वह औरही अर्थमें बोला जाता है। इसी तरहसे मैंने कुधारक शब्दका पयोग किया था। मैंने ढकोसले शास्त्री भी कहा था, धर्तींग करनेवाले शास्त्रियोंको उत्तर हिन्दुस्थानमें ढकोसले शास्त्री कहते हैं, परन्तु इससे यहांके कितनेही शास्त्री जिनको मैं भद्र और योग्य मानता हूं उन्होंने समझा कि यह शब्द मैंने उनके छिये कहा था। जो बिल्कुल असत्य है, मैंने तो उन शास्त्रियोंके लिये जो लोगोंको हानि पहुँचाते हैं यह शब्द कहा था। और कहा जाता है कि मैंने कहा था कि-'शंकर स्वामी वर्णआश्रम नहीं मानते थे' सो मैंने ऐसा कहाही न था; उलटा शंकर स्वामी वर्णआश्रमके इतने अभिमानी थे कि उन्होंने अपने राष्ट्रत भाष्यमें लिखा है कि-जो शुद्ध वर्णका कोई मनुष्य वेद्मंत्र सुन ले तो उसके कानोंमें गरम सीसा डाल दिया जाय।

### शास्त्रार्थ करनेकी इच्छा

कहा जाता है कि मैं शास्त्रार्थ करनेसे हटता हूँ, मैं खुद किसीको झास्त्रार्थ कर-नेको चैछेंज नहीं करता (तालियां), परन्तु कदाचित् कोई ओरही मेरी ओरसे चैछेंज दे दे तो और बात है। परन्तु जो कोई मुझे चेछेंज करे तो उसके साथ शास्त्रार्थ करनेसे में स्वप्रमें भी नहीं डरता हूं, फिर चंाहे वह कोई भी क्यों न हो (जोर की तालियां) में अब अमासंगिक बातें छोड़ दूँगा।

मेरा शरीर भी ओरोंकी तरह मलसूत्रका बना है, ऐसा जानकर में अपनी प्रशंसासे नहीं फूलता, तथा अपनी निन्दा अपशंसासे बुरा नहीं मामता; वेद्विरुद्ध में कभी कहता नहीं; बुरा कहो, भला कहो, चाहे सो कहो, सत्य कहनेसे में कभी नहीं हटता हूं, बुरा

### वे॰ स्वतः प्रा० और अपोक्षेय सम्बन्धी विचारपर व्याख्यान. देष

भला कहनेसे मैं अपनी डचूटी बजानेसे नहीं हटता हूँ, इतना कहकर मैं अपने विष-

### वेदोंका स्वतःप्रामाण्य।

वेदोंके स्वतःप्रामाण्य विषयक विचार सबसे पहले करना है। जैसे सूर्यके देख-नेके लिये दीपककी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह स्वतःसिद्ध स्वप्रकाशस्वरूप है, वैसेही वेद स्वतःप्रमाणरूप है, इस लिये उसको सिद्ध करनेके लिये अन्य प्रमाणोंकी जरूरत नहीं है। इस समय इसपर अधिक बोलनेकी जरूरत नहीं है। वेदोंके पीछे एक एक वेदका एक २ ब्राह्मण इस प्रकार चार ब्राह्मण, ४ उपवेद, चारों वेदोंके उपनिषद, गृह्मसूत्र आदि वेदोंके बाद उत्पन्न हुये(जन्मे) ग्रन्थ अपौरुषेय हैं या नहीं, इस बातका विचार करना रहता है, इस प्रकार वेदादिसंबंधी सात परन हैं, जिनको में एकही व्याख्यानमें पूरा करनेका प्रयत्न करूंगा। हरेक प्रश्नको पूर्ण रीतिसे कहने जांचनेके लिये दो दो घेटे चाहियें; परन्तु समय न होनेसे में उस पर संक्षेपमें बोल्यंगा। यह विषय शास्त्रीय है, इस लिये सम्भव है कि कितनेही इसको न भी समझ सकें, परन्तु उसको जहांतक बनेगा में सरल और स्पष्ट करनेक प्रयत्न करूंगा।

### नास्तिक और आस्तिक।

इस संसारमें दो पक्ष हैं; एक आस्तिक और दूसरा नास्तिक। आस्तिक पक्ष, ईश्वर और परलोकको मानता है; परन्तु नास्तिक पक्ष उन दोमेंसे एकको भी नहीं मानता है। आस्तिकोंमें भी दो विभाग हैं; एक पक्ष ईश्वरको मानता है, परन्तु ईश्वरोक्त ज्ञान नहीं मानता; परन्तु दूसरा पक्ष दोनोंको मानता है। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई ये दूसरे पक्षमें हैं। यद्यपि हिन्दू वेद, मुसलमान कुरान शरीफ, और ईसाई इंजील अथवा बाइबलको ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, परन्तु उनका इस विषयमें तो मतभेद नहीं है, कि ईश्वरकी ओरसे ज्ञान प्रगट हुआ है।

# ईश्वरीय ज्ञान न माननेवाले आस्तिकके माननेमें दोष।

पहले जो आस्तिक ईम्बरीय ज्ञान माननेवाले नहीं, उनके विषयमें में बोल्हेगा। जो ईम्बरकोही नहीं मानता वह ईम्बरीय ज्ञान तो कहांसे माने ? उसमें उसका दोष नहीं है, परन्तु जो ईम्बरको मानता हुआ भी ईम्बरीय ज्ञान वेद वा अन्य पुस्तकोंको नहीं मानता उसके माननेमें ही एक बड़ा दोष है।परमात्मा अपना माता

#### स्वामी श्रीनित्यानन्दजीका-

23

पिता है; मातापिताका धर्म है कि-संतानका पालन करे, उसको योग्या शिक्षा दें और उसको सुयोग्य बनावे, इस छिये ईश्वर हमारा माता पिता हो तो उसको चाहिये कि पहले मनुष्योंको ज्ञान देवे;—जो वह ऐसा न करे तो वह माता पिता नहीं कहा जा सकता। जब ईश्वर सब जगत्का स्वामी है तो उसका कानून भी होना ही चाहिये। जबसे द्याल ब्रिटिश सरकारका राज्य इस देशमें हुआ है, तबसे उसने अपने कानून भी प्रसिद्ध किये हैं, उसने बतला दिया कि जो तुम (अमुक) फलाने २ दुष्कर्म करोगे तो तुमको फलानी (अमुक) सजा होगी, वैसा जो ईश्वर मृष्टिका कोई कानून न बनावे और पीछेसे किसीको कानूनिकद्ध चलनेके कारण सजा करें तो यह वाजवी न समझा जायगा; इससे तो वह अन्यायी कहलावेगा। इस लिये आस्तिक उसको न्यायी मानते हैं उनको, ऐसा मानना ही पड़ेगा, कि वह अपनी सृष्टिक्सी सरकारको ज्ञानक्सी कानून देवें, जब दो और दो ४ मानते हैं तो ४ + ४ = ८ माननेमें उनको क्या वाधा है १ जो कोई ईश्वरके माता पिता माने तो उसी न्यायसे उसको Revelation भी मानमा ही चाहिये।

कोई पूछेगा कि 'क्या ईश्वरने ज्ञानका पुस्तक उपरसे भेजा ? नहीं, शुक्रमें ईश्वरने योग्य महात्माओं को ज्ञानीही उत्पन्न किया, परन्तु हालमें जो २ पुस्तक ईश्वरीय होने का दावा करते हैं वे बहुतसी बार्तोमें एक दूसरेसे विरुद्ध हैं। तो प्रश्न होता है कि वे परमेश्वरकी ओरसे कैसे हो सकती हैं, हालमें जो थोडा धार्मिक ज्ञान अन्य मर्तोमें है वह वेदोंका ही है।।

# ईश्वरीय ज्ञानविरुद्ध डारविनकामत।

मि॰ डार्विनके पुस्तक पढ़कर कितनेही पढ़े छिखे छोग कहते कहते हैं कि जैसे अत्यन्त छोटे अमीबा नामके जंतुसे बंदर हुआ है और उसमेंसे मनुष्य हुआ है वैसे ही ज्ञान भी धीमे २ प्रगट होकर आजकलकी उच्चत द्शाको आजतक पहुंचा है। वे कहते हैं कि छुक्तें मनुष्योंने वृक्षोंकी शाखाओंको एक दूसरीसे जुटी हुई और उनमेंसे वर्षाके दिनोंमें पानी टपकता देखकर वे उसके नीचे खड़े रहे, और भीगनेसे बचे। इसपरसे उन्होंने बरसातसे बचनेके लिये चटाईकी तरहके छप्पर ग्रुथनेका ज्ञान प्राप्त किया। फिर किसीको पानीमें दूबतें देखकर आदि मनुष्योंकों ज्ञान हुआ कि पानीमें न गिरना चाहिये। इस तरह अनुभव होनेसे अग्रिसे दूर रहना भी वे सीखे। ज्ञान अपने आप नहीं मिल सकता है, जो लोग कहते हैं कि-'क्रमसे ज्ञान बढ़ा' यदि उन्होंने इति-हास पढ़ा हो तो उनको मालूम होगा कि जंगली लोग हजारों वर्षतक अपनी

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

# वै ० स्वतः पा० और अपौरुषेय सम्बन्धी विचारपर व्याख्यान. ८७

नीच दशामें पड़े रहे थे और कितनाही समय हो जानपर भी उन्होंने अपनो सुधार न कर पाया था। जब सं. १४९२ में कोलंबस अमेरिकामें गया, तब वहांके जंगली रेड इन्डियन सम्य होने लगे; आफ्रिकाके सेमेटिक इबशी लोगोंके देशमें जबतक यूरो-पियन लोग न गये थे, तबतक उनकी बिल्कुल ज्ञान न हुआ था। परन्तु अमेरिका और आफ्रिका जैसे दूर देशोंमें उदाहरण ढूंड़नेको जानेकी जरूरत नहीं है। अन्डमानके टापू जहां सबसे घोर पाप करनेवालेको हमारी बिटिश सरकार देश निकालेका दंड करके मेजती है, वहांके लोग अंग्रेजोंके उस देशोंमें जानेसे पहले बिल्कुलं अधम स्थितिमें थे, तब तक वै कपडे पहरना भी न समझते थे, वे सम्य प्रजाके संसर्गमें आनेसेही कपड़े पहरना सीले, इसी प्रकार दूसरी जातियोंके अनेकों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं। इसके ऊपरसे हमको मानना पड़ता है कि—'नीमित्तिक ज्ञान और सत्संगविना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है।'इसलिये मानना पड़ता है कि—'नीमित्तिक ज्ञान और सत्संगविना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है।'इसलिये मानना पड़ता है कि आरम्भमें ईश्वरने अवश्य ज्ञान दिया।

# मेडियारूपी मनुष्यका एक उदाहरण।

एक समय में आगरे और अवधके संयुक्त प्रांतके बरेली नगरमें गया था। वहां एक अनाथालयमें कि जो विशेषकर आर्य समाजकी ओरसे चलाया जा रहा है और उसके उत्तम प्रबंधके कारण सरकारसे प्रत्येक अनाथको २॥ रु. महीनेके हिसाबसे खर्च मिळता है, उसमें मैंने एक भोडियारूपी मनुष्य देखा था । ऐसा अकस्मात् हुआ कि एक गहरियेके लहकेको एक भेडिया या निसको संस्कृतमें वृक कहते हैं उठा ले गया ' मांसाहारी क़तो द्या ?' अर्थात् मांसाहारीमें द्या कहां ? तो भी परमात्माकी अपरंपार दया देखो । उस भेडियेने उस बच्चेको मार न डालकर उसको पाला । वह मादा भैडियां उस बच्चेको दूध पिछाती । इस प्रकार वह बडा हुआ, परन्तु उसकी किसीने दो पैरोंसे चलना न सिखाया । इस लिये भेडियेकी तरह वह चार वैरों ( दो हाथों वैरोंसे ) चला करता था। एक समय मथुराका कलेर्केटर शिकार करता २ उस तरफ जा निकला। गहरियेका बच्चा ठंड लगनेसे गुफाके बाहर धूप-मैं बैठा था। मथुराके कलेक्टरने देखा के तुरंतही वह डरके मारे पेटके बल चलकर गुफामें घुस गया । कलेक्टरने जान लिया कि यह भैड़ियां तो नहीं है । उसने उसकी पकडनेके लिये आदमी भेजे उसने उनका काटनेके लिये प्रयन्त किया और अंतर्की वहीं मुश्किलसे पकडा गया । इस बच्चेकी उस समय दस बरसकी उमर थी। कले-क्टरके हुक्मसे वह इस अमाथालयमें लाया गया था । जब मैंने उसे देखा था उस समय वह ४ वर्षका था । पहले तो वह कच्चाही मांस खा जाता था, परन्तु ४ वर्ष

खानेके बाद वह पकाया हुआ खाने लगा था और नंगेवदन फिरना खराज समझने लगा था। पहले तो एक अक्षर भी नहीं बोल सकता था, परन्तु वह थोडा २ बोल सकता है। यह हृष्टांत क्या सिद्ध करता है ? यही कि नैमितिक ज्ञान न मिलनेसे भाषा और संसारके पदार्थोंका ज्ञान नहीं मिल सकता है।

### डार्विनसे विरुद्ध थियोरी।

कोई कहेगा कि ज्ञान धीरे २ वढ सकता है, परन्तु हमारा मामना उससे एक तरह विरुद्ध है। बहुतसे इसाई विद्वान भी वैसाही मानते हैं। हम तो उनसे उलटा यों भी मानते हैं कि आरम्भमें मनुष्य विद्वान् हुए और फिर बिगड गये। नियम होता है कि-पहले एक चीज अच्छी होती है, पीछेसे निगड जाती है, उदाहरण लो कि सूर्यमें पहले उष्णता अधिक थीं और अब दिनबदिन घटती जाती है। पहले पृथ्विमें अस उत्पन्न करनेकी शांकि अधिक थी, पर अब उतनी नहीं रही। पहले मनुष्योंके शरीर अधिक लम्बे चौड़े थे, अब वे घट गये हैं। पृथ्वीसे खोदकर निकाले हुए मनुष्यों के मस्तक मत्थे बहुत बड़े मिल्ले हैं। इसपरसे अनुमान होता है कि उनमें ज्ञानबुद्धि भी विशेष होगी। ढारविन मतवादी यूं कहते हैं कि उत्क्रांति Evolution के नियमानुसार ज्ञान किशोर अवस्थासे युवावस्थामें और उससे वृद्धावस्थामें अधिक होता है। जितना ज्ञान ३०-३५ वर्षमें होता उतना १९-२० वर्षके बालकको नहीं होता; परन्तु बाल्यास्थासे युवावस्थातक ज्ञान कहांसे पाप्त हुआ ? यदि आप किसी मनुष्यको जंगलमें रख दें तो ज्ञान कभी नहीं होगा । प्राचीन समयमें सृष्टिके आरम्भमें सब मनुष्य जंबलके समान स्थानों में ही थे और यदि सबही अज्ञानी थे ऐसा मानते हैं तो किशोरावस्थामें ज्ञान कहांसे आया क्या गुरूके विना किसीको कभी भी ज्ञान हुआ है ? कालिजोंमें अच्छी पुस्तकोंके होते हुए भी कोई किस प्रकार पढे ? क्या एक वैद्यकी सहायताके विना दूसरा वैद्य स्वयं बनगया । इसलिये ज्ञानका स्त्रोत कहीं न कहीं होनाही चाहिये। मेरा ऐसाही मन्तव्य है कि-समस्त विश्वके मातापिता परमात्माने सृष्टिकी आदिमें अवश्य ज्ञान विया ।

प्रश्न होता है—यदि परमात्माने ज्ञान दिया तो किस प्रकार ! क्या वह पुस्तक-स्पर्मे ! क्या पुस्तक लिखकर भेजा गया ! या कानमें कहा गया ! मैं कहता हूं कि इंग्बरीय ज्ञान सृष्टिकी आदिमें दिया गया है, न कि अवीचमें । जो ज्ञान सबसे प्रराना है उसीका ईम्बरभणीत होना संमव है । प्रमाण स्वरूप New testament का नया भाग बने १९०० वर्ष हुए हैं और Old testament का कोई भाग

#### वे० स्वतः प्रा० और अपौरुषेय सम्बन्धी विचारपर ज्याख्यानः ८९

३०० वर्ष पहलेका नहीं है वेदोंके अतिरिक्त सबसे पुराना ग्रन्थ पारिसयोंके पैगम्बर जरदुस्तकी गाथा है ऐसा पूर्वके साहित्यके अम्यासियोंका निर्णय है।

### वेद्व्यास जरदोक्त।

पारसियोंका " दसातीर" नामक एक धार्मिक पुस्तक है। उसका अनुवाद गुजरातीमें हो चुका है। एक पारसी सज्जनने इसके संबंधमें मुझे खुलासा वर्णन सुनाया इसमें
कहा गया है कि अपने प्रसिद्ध वेद्व्यास जिन्होंने वेदान्त फिलासफी पर एक दर्शन
लिखा है, उनका शास्त्रार्थ पित्रज्ञ जरदोश्तके साथ हुआ और उसमें हार गये जिससे
जरदोश्तने उन्हें अपना शिष्य बना लिया! जो कुछ भी हुआ हो, परन्तु कथापसंगमें उनके संवादका वर्णन आया है, महर्षि व्यासका असली नाम कृष्ण द्वेपायन था
व्यासका अर्थ गोल कुंडलीके बीचकी लकीर Daimeter है और कृष्ण द्वेपायन वेदोंको व्यासके समान आरपार कर गये थे, अर्थात् उनमें सांगोगंग निपुण थे;
इससे "वेद व्यास " यह नाम उनके सन्मानके लिये दिया था

जरदोश्तके पहलेके समयका पता उनके समकालीन वेद न्यासके ग्रंथोंमें मिलता है।

वेदान्तमें नीचे लिखा सूत्र—

#### अत एव च नित्यत्वम् (१-३-२९)

अर्थात् वेद नित्य है, इस प्रकार लिखा है और वेदोंका आदि कारण बह्न है इस प्रकार

#### शास्त्रयोनित्वात् (१-१-३)

इस सूत्रसे बताया है। इस प्रकार वेद व्यासने वेदोंकाही नाम पुकारा है और उस पुस्तकमें उनसे पूर्व ऋषियोंका नाम आया है। इससे सिद्ध होता है कि वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। (करतल प्रविन )

### प्रो॰ मोक्षमूलरकी सम्मति।

प्रो॰ मेक्ष मूलर जो सब घर्मीके गम्भीर अम्यासी थे अपनी Phisycal religion नामक पुस्तकमें लिखते हैं कि "कोई मुझसे पूछे कि दुनियांमें सबसे प्राचीन पुस्तक कौनसा है तो में बिना रोकटोकके अपनी उंगली हिन्दुओं के अपनेदकी तरफ उठाऊंगा।

(करतलध्वानि) कोई मुझसे पूछे कि-'सबसे पाचीन धर्म कोन है ' तो भी मेरी ऊंगली हिन्दू धर्मकी ओर उठेगी मैं कहुंगा कि और सब धर्म इस धर्मसे फैले हैं (करतध्वानि)

दूसरे देश और कुछके छोग हजारों कोस दूर होनेपर मी सत्य और न्यायसे वेद सबसे पुराणा पुस्तक हैं ऐसा बताते हैं । परन्तु जो मनुष्य जिस्र देश और कुछमें होय, उसके संस्कारोंके वशमें वह रहताही है । एक डदाहरण दूंगा—

# करवत छेनेपर भी मोचीका मोची।

एक मनुष्यकी यह समझमें आया के काशीमें करोत छेनेसे जीवते जीव शरीरके दो दुकडे करानेसे मुक्ति और मन मांगा परलोक मिल्लेगा । काशीकी कचोरी गलीमें एक कुआ है, ब्रिटिश सरकारके राज्यके पहले काशी करोतका माहात्म्य चला आता या । वहां मुक्तिकी आशामें जाकर बहुतसे भोले लोग अपनी गर्दन कटाते थे और काशीके पंढे पीछेसे उनकी मिलकियत स्वाहा कर जाते थे ।

एक मोची था, वह बिचारा जूते सीतेसीते घबरा गया, उसने सोचा कि काशीमें करोत छेनेसे यह झगडा छूट जायगा ( हंसी ) वह काशी गया। करोत छेनेके पहले पंडोंने पूछा कि बोल तू अगले जनममें राजा होवेगा ? उसने सोचाकी राजाको शत्रु-ओंका बहुत भय रहता है और भी अनेक प्रकारके जंजाल और उपाधियां लगी रहती हैं, इसलिये उसने राजा होना नहीं स्वीकारा, पंडोंने पूछां—' क्या तूं आवते जनममें सेठ होगा?' ( हंसी )

मोची-उसमें भी काम घंधेकी नढी झंझट होती है, जिस प्रकार नंनईके सेठोंको प्रामिसरी नोटोंकी फिकर रहती है ( इंसी )। इसल्लिये यह भी नहीं।

### पंडा-तो हूं क्या बनेगा ?

मोची-मुझे तो कुछ नहीं सूझता, सब कुछ सोचनेपर मोची रहनाही अच्छा है करोते दोदो मोचीका मोची हूं। (भारी हंसी) बाईबिलमें लिखा है कि सृष्टिको उत्पन्न हुए फकत छ हजार वर्ष हुए, इसलिये यह मानना कि इससे प्राचीन पुस्तक नहीं हो सकती; कूप मंड्कन्याय है। एक समय भाग्यवश एक हंस कूपपर आया, जिसमें एक मेंडक रहता था। मेंडकने पूछा—'तूं कहांसे आया?' हंसने कहा—'मानसरोवरसे।' मेंडकने पूछा—'वह कितना बढा है। हंसने कहा बहुत मोटा—'तो मेंडकने छलांग मारक कहा मेंने छलांग मारी इतना बढा है हंसने कहा इससे बढा अन्तमें मेंडकने सारे कूप कूपकी प्रवृक्षिणा करके पूछा—' क्या इतना बढा ?' तब भी हंसने मानसरोवर उससे बढा बताया। तब मेंडकने कहा—इससे बढा हो नहीं सकता (हंसी) खिस्तमतावलम्बिन्योंके विचार भी हसी प्रकार संकीणे हैं ऐसा मुझे अन्ततो गत्वा कहना पडता है

### वें स्वतः प्रा० और अपौरुषेय सम्बन्धी विचारपर न्याख्यान. ९१

स्वामीजीने अपने भाषणमें बतळाया कि मोचीका धंघा राज्य व्यापारी और आह-णसे नीच होते हुए भी उसके संस्कार वैसे होनेसे उसने वहीं मांगा।

प्रोफिसर मोक्षमूलर एक सच्चे भले निष्ठावान् विद्वान् थे, परन्तु उनमें सीष्ट धर्मके संस्कार इतने वृढ थे कि बाइबिलके लिखे मुताबिकही वे अन्य धर्मोंका अनुमान बांघते । बाइबिलमें लिखा है कि सृष्टिको हुए छः हजार वर्ष हुए और उसे सन्य मान-करके उन्होंने वेदोंका सबसे प्राचीन कहते हुए भी फकत ३५०० वर्ष प्राचीन सच्चे भावसे बताये, वे सृष्टिको ही ६००० वर्षसे पुरानी नहीं मानते; फिर किसी पुस्तकको उससे पुरानी कैसे मानें।

#### मिस्टर तिलक और वेदोंकी प्राचीनता।

इस विषयमें अनेक विद्यानोंने भिक्ष २ मत दिये हैं; इनमेंसे एक विद्यान मराठा ब्राह्मण जातिके हैं। जिस जातिके विरुद्ध में हूं ऐसा कहा जाता है। (हास्य) उनका नाम मिस्टर बाल गंगाधर तिलक है (करतल ध्वनी) उन्होंने "ओरायन " नामक ग्रन्थमें " वेद् ३५०० वर्षोसे प्राचीन हैं " ऐसा दर्शया है। महाराज रामचन्द्रके समयमें नक्षत्रोंकी जो स्थिति थी, उसका वर्णन अयोध्यानंहमें रामके वनवास जाते समयके प्रसंगमें है; उसी प्रकार महाभारतके भीष्मपर्वमें युद्धके आरम्भमें नक्षत्रोंका वर्णन है, इसी प्रकार कावेद्में कावेद्की उत्पत्तिके समय नक्षत्रोंकी क्या स्थिति थी, उसके संबंधके कुछ मंत्र हैं। मिस्टर तिलक्ते उन मंत्रोंको उद्भृत किया है और उसमें वर्णित नक्षत्रोंकी स्थिति आजसे छ हजार वर्ष पहले थी इस प्रकार कमसे कम वेद छ हजार वर्ष पूर्व थे। जहांतक मुझे पता है। मिस्टर तिलक्ते यह मंत्र मोक्षमूलरके पास भेजा था और उन्होंने वेदकी प्राचीनता मिस्टर तिलकके कथनानुसार स्वीकार की।

# वेदोंके कमसे कम छ हजार वर्ष पूर्व होनेकी पोतिहासिक साक्षी।

परन्तु वेद छ इजार वर्ष पूर्व थे, इससे इस विषयकी पूर्ति नहीं होती। आकाशमें ग्रहोंका चक्र धूम फिरकर कुछ हजार वर्षो पीछे उसी स्थानपर आजाता है। बुद्धिके आरम्भसे इस प्रकार नक्षत्र एकही स्थानपर हजारों बार आ चुके हैं। ऐतिहासिक शास्त्रोंमें यश करते समय अमुक नक्षत्र इस प्रकारकी स्थितिमें था इस प्रकार को वर्णन आता है, तो उसको सबसे अन्तिम चक्र मानना क्या आवश्यक है ? सृष्टिके आरम्भसें हजारों बार नक्षश्रोंकी परिक्रमा हो चुकी तो क्या उससे पूर्व मानना उचित नहीं।।

### स्वामी श्रीनित्यामन्द्जीका-

सबसे अन्तका तो माननाही पढेंगा ।।

92

### नक्षत्रोंके स्थानसे वेदोत्पत्तिकी तारीख।

परन्तु कोई कहेंगे कि प्रथम अथवा मध्यकी परिक्रमाके प्रमाण नहीं मिलते। परन्तु बीती हुई घटनाओं के बारेमें पुस्तकों को छोड़कर क्या प्रमाण दिया जा सकता है ? हिन्दुस्थानमें जिस प्रकार " अकबर अथवा युधिष्ठिर राजा हुए " इसका इति-हासके अतिरिक्त और क्या प्रमाण है, व्यतीत बातों को जानने के लिए अपने पास साधन इतिहास ग्रन्थ हैं।

तब अन्य बातोंमें तो इतिहास प्रमाण माने जावें, परन्तु वेद्के विषयमें उसे प्रमाण न मानना इसको न्याय नहीं कह सकते. इससे तो धर्म भावकी न्यूनता प्रकट होती हैं

### संस्कृतके शास्त्री और अंगरेजी पढ़े हुए विद्यार्थियोंमें धर्ममाव।

में स्वीकार करता हूं कि वर्तमानके संस्कृत पढ़े हुए शास्त्री धर्मविषयमें भोले तो अवश्य हैं परन्तु सबे धर्मभाव रखते हैं। आज तक भी वे प्राचीन शिष्ट सम्प्रदायके अनुसार गुरुचरणोंका स्पर्श किया करते हैं। आजकलके बैंटलमेन विद्यार्थीमें (इंसी) अपने गुरु अथवा प्रोफेसरके प्रतिकोई ऊंचा मान नहीं होता। उनकी यह धारणा है कि ये जो हमें पढ़ातें हैं तो हमारे ऊपर कुछ ऐहसान नहीं करते वे अपने शिक्षककी टीका और मजाक वारम्वार करनेसे नहीं चूकते।

मेरा निज् अनुभव है कि एक स्कूलमें हेडमास्टरका कमरा एकान्तमें था उसके ऊपर छड़कोंने मोटे हरफोमें Bad Master's room दुष्ट मास्टरका कमरा लिख दिया ( इसी ) प्राचीन कालमें इस प्रकारकी घारणा थी कि विद्या पैसा लेकर नहीं परन्तु सुफ्त पढ़ाना। ( करतल व्यनि ) यदि कोई पैसा लेकर विद्या पढ़ाता तो ब्राह्मणत्वसे महिष्कृत होता। और वह ब्राह्मणके आसनपर समानतासे नहीं बैठ सकता। उस समय विद्या सुफ्त होनेसे कोई यूर्ख नहीं रहता था।

अब मैं अपने विषयपर आता हूं, यदि धर्मभाव और न्यायहृष्टींसे निर्णय किया जाने तो यह सिद्ध है कि संस्कृत प्रन्थों व इतिहासके प्रमाणोंसे वेद सबसे प्राचीन हैं।

कितनेही लोग ज्योतिषके अन्योंको ३,४, हजार वर्षीकेही पुराने बतलाते हैं परन्तु वे लाखो वर्ष पुराने हैं। इस प्रकार उनमें बताई तारीखसे पता चलता है और संस्कृत तके लाखों वर्षों पूर्व बने अन्योंमें वेदोंका नाम है। यदि उन्हें प्रमाणिक नहीं मानते ता , वेदोंके प्रति आपकी अक्षि है इसके सिवाय और क्या कहा जाय ?

### वे० स्वतः प्रा० और अपीरुषेय सम्बन्धी विचारपर व्याख्यान. ९३

### वेदोंकी ठीक तारीख।

वेदोंको प्रकट हुए आज अनुमानसे १९७२९४९००५ वर्ष हुए (करतल्डध्यनि) तारीखके विषयमें एक प्रमाण दूंगा । ऋषि ग्रन्थोंमें विशेष कर ज्योतिप अवश्य होता है प्रत्येक ऋत्यके आरंभमें और कर्मकांड सम्बंधी ग्रन्थोंमें संवत्सरका उपयोग अवश्य होता है प्रत्येक कृत्यके आरम्भमें ब्राह्मण द्विजलोग नीचे लिखे प्रकारसे बोलते हैं।

ओ ३म् अद्य श्री ब्रह्मणो दितीय पहरार्धे श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्टाविशीत कलयुगे कलिपथमचरणे इत्यादि। अर्थः—आज श्री अर्थात् ब्रह्मके दूसरे पहरका आधा दिवस हो गया है उसमें श्वेत वाराह कल्पमें वैवस्वत मन्वन्तर है उसमें अडाईसवां कलियुग है इसकी गणना करनेसे ठीक ऊपर कहे अनुसार वर्ष आते हैं।

### वेदोंके संबंधमें सत्यवादी क्या कहते हैं ?

क्रमशः ऋषि अपने शिष्यको इस प्रकार समय बताते हैं। वहीं में अगर कोई गडबड हो तो साक्षीकी आवश्यकता पड़ती है। छेलमें कोई गडबड हो तो मैजिस्ट्रैट सत्यवादी साक्षीसे निश्चय करता है। महाराज युधिष्ठिरके समान कोई सत्यवादी साक्षी आपको नहीं मिलनेका! उनको झूठ बोलनेके लिये राजनीतिल कृष्णने आग्रह किया, तो उन्होंने कहा—

# " न मे वाक अनृतं प्राह नाडधर्मे धीयते मतिः "

युधिष्ठिर महाराज कहते हैं-"झूठ बोळनेमें मेरी जिन्हा नहीं चलती, अधर्ममें मेरी मति नहीं चलती ।

यह बात सत्यवादी युधिष्ठिर महाराज, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, रामचन्द्र, आदि पुकार पुकारके कहते हैं कि वेद लाखों बरसोंसे है क्या आप यह साक्षी झूठी गिनेंगे? यह संवत्सर रामचन्द्र और विक्रमादित्यके समयमें प्रचिलत था, इसकी सत्यतामें शंका कैसे हो (करतलध्विन) यदि आप मैजिस्ट्रेटकी दशामें इतनी जबरदस्त साक्षी नहीं मानते तो मैं लाचार हं, मेरी शक्ति नहीं है कि सृष्टिका आदि काल लाकर आपके सामने रक्खं।

### वेदोंके स्वतःप्रमाणके संबंधमें ऋषि और शंकरका मत।

वेद स्वतः प्रमाण है. वसिष्ठ, गौतम, अंगिरा, अत्रि भृगु आदि अति प्राचीन कालके ऋषि इतने सत्यवक्ता और महान् योगी थे कि जो उनके चरित्र पढकर

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

अम्यासी और दिग्विजयी हुए हैं उन्होंने वेदोंको अपौरुषेय अथवा पुरुष नहीं परन्तु ईम्बरकृत कहा है। फारसीमें एक कहावत है, जिसका अर्थ यह है—'कि मक्स्ती हरू-बाई की दुकानको छोडकर अन्यत्र जाना नहीं चाहती—'

शंकर स्वामीके साहित्यलपी निटाईपर जर्मन विद्यान् मिक्सियोंकी तरह घूम रही हैं। शंकर स्वामीमें असाधारण नैतिक धेर्य था। जिन शंकरस्वामीने बौद्धधर्ममें गये हुए हिन्दुओंको पीछा वेदधर्ममें मिलाया वे शंकर स्वामी कहते हैं कि चार वेदोंका ज्ञान ईश्वरकी ओरसे है। वे कहते हैं कि—'चार वेद सब विद्याओंका प्रकाश करते हैं, सब विद्यापं उसीमें हैं, इससे प्रतीत होता है कि ईश्वरही इस प्रकार सुलज्ञान दे सके हैं।

मनु महाराज कहते हैं-

" सूतं मन्यं भविष्यच सर्वं वेदात् प्रसिध्यति ॥ ''

९-९ णा मनु अ. ११

धूत, अविषय और वर्तमान सब वेदोंसे प्रसिद्ध होते हैं । सांख्यदर्शनके कर्ता और Evolution फिलासफीके प्रतिपादक महर्षि कपिल ( जिन्हें बहुतसे धूलसे नास्तिक कहते हैं ) कहते हैं, निजशक्तिसे प्रादुर्ध्त होनेके कारण वेद स्वतः प्रमाण हैं।

इस समय साढे सात बज गये थे, इस छिये स्तामीजीने कहा कि समय हो जानेसे प्राचीन ऋषियोंके मत अधूरे बतला करही आजका ब्याख्यान रोकना पड़ता है। वेद स्वतःप्रमाण किस प्रकार हैं और अन्य छ पश्नोंके सम्बन्धमें विस्तृत विवेचन मैं कछके व्याख्यानमें करूंगा।

ओ**३म् · शान्तिः शान्तिः शान्तिः** 

# नववाँ व्याख्यान ।

--

### वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समय।

ता. १५ अगस्त १९०२

इस विषयका प्रतिपादन करनेके पहले मुझे आपसे दें। तीन बातें कहनी हैं। सधुपर्क क्या है ?

" यज्ञमें मांसाहार करना वेदानुकूल है वा नहीं '' इस विषयपर व्याख्यान देते गत दिवस मैंने निवेदन किया था कि-वेद्में पशुहिंसा करनेका कुछ भी नहीं लिखा है, उस समय मैंने "मधुपर्क" शब्दका भी प्रयोग किया था। मुझे कितनेही गृहस्थ पुरुषोंकी ओरसे विनित की गयी है कि-'इस शब्दके अर्थका स्पष्टार्थ करना चाहिये' थाचीन कालमें ऐसा रिवाज था कि राजा, ऋषि विद्वान् आदि मान्य लोग जब अन्य छोगोंके यहां जाते थे, तो प्रथम उनके पैर घोये जाते थे; तत्पश्चात् आचमन करके मुख्य वस्तुओंका बना हुआ पदार्थ, जिसको आजकल श्रीखंड कहते हैं, और उस समय जिसको मधुपर्क कहते थे, वह प्रसाद खानेको दिया जाता था और ऐसा भी रिवाज था कि सन्मानके तौरपर गौभी भेंट देते थे स्मृतिमें कहा है कि मधुपर्क मधु, दही, घी, पानी और मिश्री इन वस्तुओंसे बनाया जाता था। इसका अर्थ कितने लोग ऐसा करते हैं कि अतिथि किसीके घर आने तो गायको मारकर उसके रुधिरसे मधुपर्क बनाते थे । परन्तु यह दुर्धोंकी करतूत है । वे छोग भी प्रमाण देते हैं कि " नामांसो मधुपकों भवति '' और उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि मांसविना मधुपर्क नहीं होता। परन्तु " न अमांसो मधुपर्को भवति " इस प्रकार जो पदच्छेद करें तो ऊपर कहा। अर्थ हो सकता है। परन्तु जो ' अमांसा ' ऐसा पद्च्छेद करें तो अर्थ होगा कि जो मांसवाला होय वह मधुपर्क नहीं हो सकता है और यह अर्थ वेद्यानुकुल है और यह उत्तम तथा सत्य होनेपर भी ऊपरके अर्थके बद्छे यही क्यों न माना जाय ? मधुपर्कका अर्थ मांसयुक्त होना कूंडा पंथ ( वाममार्ग ) के समयमें चलता होगा। तुम जानते हो कि वाममार्गी छोग बहुतही अष्ट और मद्यमांसआहारी थे।

" पक ख्ला चना मिले तो पक बड़ा मूच पीकं!"

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

वागमार्गी क्रोग मद्यमांसके ऐसे शौकिन थे, कि उनके तांत्रिक ग्रन्थोंमें एक वाम-मार्गीने लिखा है कि " एकेन शुष्कचणकेन घटं पिबामि, पिबामि कूपम् यद्याप्रयेन " इत्यादि - इसका अर्थ यह है कि जो मुझे ( वाम मार्गीको ) एक सूखा चना मिले तो एक घडाभरके मिद्रा पिऊँ ! जो पकाया चना मिले तो कुआंभर मिंद्रा पिऊं !! जो रोटीका एक तुकडा मिले तो नदीभर मिंद्रा पिऊं और जो मछली मिले तो समुद्रभर मिद्रा पिऊं ( इंसी ) यह श्लोक कहता है कि वाम मार्गी मिद्रा आदि मादक इंग्योंके कैसे उपासक थे ? कालीतंत्र आदिमें लिखा है कि जो शराव मांस व्यभिचार इत्यादिमें पवृत्त हो वही बुद्धिमान और उत्तम मनुष्य है। और जो अज्ञानी होते है वेही मास आदिसे अलग रहते हैं। "आर्ष ग्रन्थोंमें वाममार्गी श्लोकोंका प्रसीप '' वाममार्गी लोगोके ग्रंथोंके ऐसे श्लोक कालक्रमसे आर्ष ग्रंथोंमें भी घुस गये हिन्दुओंकी गपड़ शपड़के कारण जो चाहता उनकी पुस्तकोंमें पक्षिप्त कर देता । उदाहरणके तौर हालमें महाभारतमें हजारों ऐसे अध्याय हैं, जिनका नाम निशानतक अनुक्रमणिकामें नहीं है ! इस प्रकार महाभारतके हजारी अध्याय व्यासके बनाये हुए नहीं हैं और पीछेसे उसमें डाले गये हैं, यह सिद्ध होता है। क्योंकि कहा है कि " चतुर्विशतिसाहस्रीं चके भारतसाहिताम् । उपाख्यानैर्विना ताबद्धारतं प्रोच्यते बुधैः " पर्व १ अध्याय १ श्लोक १०१। इस श्लोकमें बतलाया है कि-उपाख्यान छोड़कर २४००० श्लोकोंका महाभारत बनाया गया था। वाल्मिकीरायायणमें भी कितनेही श्लोक पीछेसे मिला दिये गये हैं । महाभारतके भीष्मपर्वमें भगवद्गीता आई है। महाभारतमें गीताके जितने श्लोक हैं, उनसे जुदी पुस्तकाकार विकती गीतामें ४४ श्लोक अधिक हैं। गृह्यसूत्र, मनुस्मृति आदि पुस्तकोंमें भी इसीतरह मांस आदि संबन्धमें पीछेसे श्लोक मिलाये गये हैं। वेदोक्त सत्य शास्त्रोंमें यह बात नहीं है। इसी छिये आर्ष अन्थोंमेंसे जो प्रमाण में देता हूं सो जो वेदानुकूछ होते है वेही प्रमाण में देता हूं और जो वेद्विरुद्ध हैं, उनको में अप्रमाण मानता हूं। अपने ।गतव्याख्यानमें जो प्रमाण मैंने दिये थे उनके संबन्धमें भी ऐसा ही समझना चाहिये।

### विवाह और लग्नमें भेद

अब मैं अपने विषयपर आऊंगा। 'विवाह ' शब्दसे जो हालमें तुझारे यहां 'सगाई 'होती है सो न समझना। जिसको तुम गुजरातिमें विवाह कहते हो उसका अर्थ उत्तर हिन्दुस्नानमें लग्न होता है संस्कृतमें भी विवाह शब्दका अर्थ लग्नही होता है। इस लिये में जहां विवाह शब्दकी उपयोग करूं वहां तुमको लग्नही समझना चाहिये।

### वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समयपर व्याख्यानं । ५७

हालमें जो सगाई होती है उसकी विधि शास्त्रोंमें है नहीं। विवाह एकही बार होता है। मनुमहाराज कहते हैं कि '' संस्कृतकन्या प्रपद्यते '' अर्थात् कन्याको संस्कारी बना-कर लक्ष्में दी जाती है।

### " शास्त्रोंमें विवाहका समय "।

विवाहका समय क्या है इसका जबाब देनेसे पहले हम देखेंगे कि धर्मशास्त्रोंमें शि-रोमणि वेद इसके संबन्धमें क्या कहते हैं वेदोंमें लड़िकयों और लड़कोंके विवाह बड़ी ऊमरमें करना कहा है। वेदोंके पीछे उपनिषद् बाह्मण और गृह्म श्रीतसूत्रोंमें विवाहके सबन्धमें क्या कहा है और पीछे वैद्यकविद्या और मृष्टिक्रम देखनेसे और प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे विवाहकी उमर क्या होनी चाहिये, तथा बालविवाहसे क्या हानि होती है, यह मैं क्रममें कहंगा।

### "दसवें वर्ष कन्याका विवाह न करें तो मा बाप नरकको जाँय "।

पाचीन शास्त्रोंमें तो बालविवाहके लिये कोई प्रमाण मिलता नहीं, परन्तु अर्वा-चीनकालकी पाराशर स्मृति ओर काशीनाथके शीमबोध गगैरह पुस्तकोंमें इसके प्रमाण देखे जाते हैं। पाराशरी और शीमबोधमें लिखा है कि—

"अष्टवर्षा भवेत् गौरी नववर्षा च रोहिणी।
दशवर्षा भवेत् कन्या तत कर्ध्व रजस्वला॥
माता चैव पिता चैव ज्येष्टो भ्राता तथैव च।
त्रयस्ते नरकं यान्ति दृष्ट्वा कन्यां रजस्वलाम्॥"

अर्थ-कन्याकी आठवें वर्ष गौरी, नवें वर्ष रोहिणी, और दश्वें वर्ष कन्या संज्ञा होती है और इसके बाद रजस्वला होती है। जो उस रजस्वला कन्याको अनिवाहित रखकर देखें तो उसके मातापिता तथा बढ़ा भाई नरकको जाते हैं। गौरी पार्वतीका नाम है और पार्वतीको माताके समान माना जाता है अर्थात् आठवें वर्ष विवाह करना तो माताके साथ विवाह करने जैसा पाप है और नवें वर्ष रोहिणी जो कृष्णकी माता है उसका भाव उसमें किया जाता है। इसलिये उसका भी निषेध किया गया है। हिन्दु शाक्षोंमें लिखा है कि-'कन्यादान देना चाहिये'। मैं अब शास्त्रोंसेही सिद्ध कक्षंगा कि कन्या जबतक अविवाहित होय वहांतक वह कन्याही कहलावे, चाहे फिर वह सौ वर्षकी क्यों न हो? महाभारतमें लिखा है कि-

"कौमारं ब्रह्मचर्यं मे कन्येवास्मि न संशयः"। अनु. पर्व अ. २० १३ जनतक ब्रह्मचर्य्य पाला जाय तबतक कन्याँको कन्याही कहना चाहिये । ५३ वर्षोंकी बड़ी उमरकी स्नीको कन्या कहा है। पराशरके बड़े टीकाकार माधवाचार्य जिन्होंने वेदोंका भाष्य किया है उन्होंने लिखा है, कि ऋतुकाल होने पश्चात् रजो-दर्शनसे शुद्ध होने बादही उसको कन्या कहना चाहिये। (तालियोंकी ध्वनि) वह टीकावाली पाराशरस्मृति यहां नहीं मिलती है। परन्तु कलकत्तेकी रॉयल एशिया-टिक सोसाइटीकी लायबेरीमें मिल सकती है।

'नव वर्षकी उमरमें रजस्वला कैसे हो सके ?'

कपर कही हुई पाराशरीं के श्लोकमें दश वर्ष बाद रजस्वला होती है ऐसा जो लिखा है सो वास्तिविक है वा किस्पत ? सच पूछों तो वैसा नहीं है; क्यों कि कन्याको ? २-१३-१४-वर्षकी उमरमें शरीरावस्थाके अनुसार स्त्रीवर्म प्राप्त होता है, परन्तु 'सब लड़कियों को दशनें वर्षही रजोदर्शन प्राप्त होता है' यह कहना कितने प्रमादकी बात है। जो दशवर्षकी मर्यादा किस्पत होय तो उसको सच्चे व्यवहारमें उपयोग करना ठीक नहीं है। प्राचीन वैद्यकके प्रन्थ सुश्रुतमें लिखते हैं कि स्त्रीधर्म जल्दीमें जल्दी बारहनें वर्ष प्राप्त होता है, और ५५ वर्ष पीछे रजे।दर्शन बन्द हो जाता है। जो दश वर्षकी उमर मनुको इष्ट होती तो मनु यों किस लिये लिखते कि-''जो कन्याके योग्य लायक वर न मिले तो चाहे जन्मपर्यन्त ब्रह्मचर्य पालन करे, परन्तु नालायक वरके साथ विवाह न करे " (तालियां)। हिन्दुओं के संस्कार करनेकी ''संस्कारकौस्तुम" नामक पुस्तक जिसको सब हिन्दु मानते हैं, उसमें लिखा है कि-

" पिता ऋतून स्वपुत्र्याश्च गणयेदादितः सुधीः।
दीनावधि गृहे यत्नात्पालयेच रजोवतीम्॥ "

अर्थ:—पिता पुत्रीकी ऋतुपासिकी संख्या ठीक २ गिनता रहे, यह उसका धर्म है और रजोबती कन्याको जितने दिन घरमें रखना छिखा है, उतने दिन घरमें रखकर उसका पाछन करना चाहिये। (ताछियां) यह कुछ मेरा कहना नहीं है, परन्तु तुम्हारे शास्त्रकारका कहना है। पाणिनीयकी अष्टाध्यायीमें छिखा है कि—'कन्यायाः कनीन च' अर्थात् कन्याका जो कुछ होय वह कनीन और कन्यासे कानीन शब्द बना है और जो कन्या दशही वर्षकी होय तो इतनी वयमें उसके पुत्र केसे हो सक्ता है? (ताछियां) फिर महाभारतमें छिखा है कि 'कानीनः करणो व्यास्त्रश्च ' अर्थात् करण और व्यास कन्याके पुत्र थे। पांडवोंकी माता कुन्तीको महाभारतमें कन्या कहा है। जो वह कन्या अर्थात् दश वर्षकी होती तो क्या पांडवोंका उससे जन्म होना युक्त हो सक्ता है?

### वेवृशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समयपर ब्याख्यान । ९९

#### विवाह कौन करे? स्वयं कि माबाप?

अवमैं वेद में विवाहका समय बतलाऊंगा, में छातीपर हाथ धरके कहंगा कि कोईभी संस्कृतका पंडित वेदोंमें बतलावे कि—' पुत्र-पुत्रीके विवाह माता-पिता करें '। अस्वारोंमें जैसे कितनेही लोग अपना नाम नहीं देते हैं, परन्तु '' एक लिखनेवाला'' हस प्रकार अपने नाम लिखते हैं और अपना नाम छिपात हैं ( हंसी ) वैसे नहीं, परन्तु में खोलकर कहता हूं कि जो वेदोंमें ऐसा हो तो कोई भी पंडित बतलावे । सब शाम्लोंमें दोनोंको युवावस्थामें पहुँचकर अपने आप विवाह करना लिखा है । ( जोषसे तालियां ) मातापिताका काम पुत्रपुत्रीको पढ़ाना वेदोंमें कहा है, परन्तु उनके विवाह करना वेदोंमें नहीं कहा है । मनु आदिमें ऐसा लिखा है कि—' पुत्रीका विवाह पिता कर दे, परन्तु स्मृतिमें भी पुत्रका विवाह करनेको तो नहीं लिखा है । अस्तु । अब वेदोंमें विवाहका क्या समय कहा है, इसपर में आऊंगा । वेदमें लिखा है कि—

### सोमोवधुपुरं भवदृश्विनांस्तामुभाव्रा । सूर्यो यत्पत्ये शंसंन्तीं मनसा सविता दंदात् ॥८॥ ऋ.१०-८५ सूर्यकी पुत्रीका विवाह और उमर ।

सायणाचार्य, कि जिसने वेदोंका भाष्य पौराणिक पद्धतिसे किया है, उसने इसका अर्थ क्या किया है, सो देखें। सायणने भाष्यके उपोद्धातमें तो लिखा है कि वेदोंने कस्तुविशेषका नाम नहीं है. परन्तु स्वयं भाष्यमें उसने बहुतसे इतिहास तथा बडी निन्ध बातें लिखी हैं। यहांतक कि मैं उनका उचारण भी नहीं कर सका हूं। ऐसा है तो भी वह वेदोंके अर्थ कहांतक बदलेगा? ऊपरके मंत्रका अर्थ उन्होंने ऐसा किया है कि सूर्य भगवान जो पृथ्वीसे १३-१४ लाखगुना बड़ा है उनकी पुत्री सूर्याका विवाह चंद्रके साथ हुआ! चंद्रमा (सोम) को उसके साथ विवाहकी इच्छा हुई थी उसी समय दो अश्विनोंको (जिनको हिन्दू लोग बड़े वैद्य मानते हैं) भी उसके साथ विवाहकी इच्छा हुई थी, उस समय उसकी उमर क्या थी? जो कि सायणने इस अंशों अग्रुद्ध अर्थ किया है तो भी वे भाष्यमें कहते हैं कि 'पतिकाम्यमानां पर्याप्तयोवनां इत्यर्थः '' अर्थात् वह युवावस्थामें आ गई थी और पतिकी कामना करनेवाली होगई थी। अश्विन उसके साथ विवाह करना चाहते थे, तथा वह चन्द्रके साथ विवाह करना चाहती थी। इससे उसका विवाह उसके पिताने उसके साथ कर दिया। इस मंत्रका इतना अर्थ होते भी

सायणाचार्य इतना तो न छुपा सके कि कन्यांका विवाह उसकी इच्छानुसार उसके ्युवा होने बाद किया गया था। सत्य अर्थ तो और ही है। सूर्याका अर्थ विद्वान पढ़ी लिखी लड़की होता है। यनुर्वेदके ४० वें अध्यायमें 'असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः । तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः ॥ ३ ॥ इसमें असुर्यका अर्थ आविद्दान है, वैसेही सूर्यका अर्थ विद्दान होता है। वैसी विदुषी स्त्री होय तो स्वयंवर करे । इस स्वयंवरमें अनेक लोग आते हैं । उसमें जिसको वह वरमाला पहनावे, वह उसका पात होवे । स्वयंवरमें जो आते थे, उनमेंसे किसीको भी कन्या पसंद कर सकती थी। अश्विनका अर्थ जैसे माना जाता है वैसे वैद्य नहीं है। ब्राह्मण अन्थोंमें उसका अर्थ स्त्रीपुरुष किया है। तथा उसका अर्थ पृथिवी, आकाश, सानि, दिवस, चंद्र, सूर्य, विद्वान, और अध्वर्ध होता है। जिसको कन्या पसंद करे, उसीके साथ पिता विवाह करा सके। उसको पुत्रीको आज्ञा करनेकी सत्ता नहीं है। वह तो सलाह और सहायताही दे सकता है। ऊपर कहें वेद-मंत्रका सत्य अर्थ ऊपर कहे अनुसारही हो सका है। ऋग्वेदके १०-२७-१२ मंत्रमें लिखा है कि विवाह करनेवालेको कौनसी स्त्री उत्तम लगती है ? जो सुन्दर हो, जो पिय पतिकी याचना करती हो वही स्त्री पतिको प्यारी लगती है। वेद्मंत्रका अर्थ स्पष्ट करनेको स्वयं सायणने भी एक उदाहरण दिया है । उन्होंने लिखा है कि जैसे दमयंती आदिने स्वयंवर किया था वैसेही दूसरी श्रियां भी परस्पर गुण जानके विवाह करें । दश वर्षसे अधिक उमरतक कन्याका विवाह न होनेसे मातापिता नरकमें जाते हैं, यह बात बिल्कुल गलत है।

### पांडवोंकी माता कुन्तीका स्वयंवर।

महाभारतमें पांडवोंकी माता कुन्तीके स्वयंवरका वर्णन आया है। उसमें उसको तेज-स्विनी, रूपयौवनकी खान कहकर लिखा है कि उसके साथ विवाह करनेको बहुत राजा उत्सुक थे। जो कुन्ती उस समय दश वर्षकी होती तो उसमें ऊपर कहे हुए गुण कैसे होते ? कुन्ती माताने चाल्यावस्थामें नहीं, किन्तु युवावस्थामेंही विवाह किया था, इससे उसके ऐसे बहादुर श्रावीर महान् पुत्र उत्पन्न हुए थे-युधिष्ठिर जैसे दृढ धर्मात्मा, अर्जुन जैसे शस्त्रधारी, और भीम जैसे बलवान् पुत्र किसके हुए हैं ? इसका कारण माताके ब्रह्मचर्यके प्रतापके सिवाय और कुछ नहीं है ( जीरसे तालियां )।

# मुझे नहीं मालूम, मेरे बापको पूछो।

परन्तु आजकल क्या देखा जाता है ? पांच, आठ अथवा दश वर्षकी छोकरी-

### वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समयपर व्याख्यान । १०१

का ८-१०-१२ बरसके छोकरेके साथ विवाह किया जाता है। मैं एक उदाहरण दूंगा। उन बिचारे पुत्रों (बालक) को विवाह क्या है, उसका क्या प्रयोजन है, यह बिलकुल नहीं मालूम होता है। आठवर्ष हुए, मैं मुर्म्बईमें था; उस समय मुझे एक गृहस्थने एक हास्यजनक बात सुनाई थी सो अभीतक मुझे याद है। एक छोट लड़का शादी करने जाता था। घोड़ेपर बैठे उस लड़केसे उसके एक सम्बन्धीने पूछा- 'अरे! यह सब क्या होता है ? यह बरघोड़ा क्यों निकला है ? 'तब बरराजने कहा '' मुझे नहीं मालूम! (हंसी) मेरे बापसे पूछो। किसका बरघोड़ा निकला है " (ज्यादा हंसी)।

### मइसोरमें विवाहसम्बन्धी कानून। उसके बननेका एक ठास्यजनक कारण।

आठ वर्ष हुए, मैं मुम्बईसे चलकर मइसोर गया था। मइसोरके राज्यमें वहाँके पूर्व राजाने ऐसा कानून बनाया था कि १२ वर्षसे कम उमरकी लड़कीका विवाह न किया जाय । मैंने मइसोरके महाराजासाहबसे पूछा कि यह कानून बनानेका क्या कारण है ? श्रीमानोंने उत्तर दिया कि-'छोटी उमरमें विवाह करनेसे जो नुकसान हुआ है, उसका मुझे अनुभव है। एक समय ऐसा हुआ कि मैंने एक पांच वर्षकी छोटी लड्कीका विवाह करते देखा। हमारे राज्यमें नियम है कि विवाह होते समय पहले कन्या वरको एक केला देती है और उसको खिलाकर पीछे आप खाती है। इसका आशय यह है कि स्त्री पहले पतिको भोजन कराकर पीछिसे स्वयं भोजन करे । यह जो पतिसेवाकी मर्यादा है सो व्यवहारिक रीतिसे विवाहके समय साक्षात्कार करना चाहिये । इस ऊपर कहे हुए उदाहरणमें ऐसा हुआ कि उस पांच वर्षकी कन्या-को केला दिया गया, परन्तु यह बालिका क्या समझे ? उसने उसका छिलका उतारकर पतिको देनेके बदले आपही खा गई ! ( खूब जोरकी हंसी ) आगे चलकर महाराजाने मुझे बतलाया कि यह हाल देखकर मुझे बहुतही बुरा लगा और छोटी उमरमें विवाह करनेसे जो अंधेर होता है सो मुझे मालुम हुआ ! उस दिनसे ं मैंने विवाहकी उमरका कानून बनाया। बिचारी छोटी छड़कीको क्या खबर कि पति किस चिडियाका नाम है ? (बड़ी हंसी )।

# अब आर्यावर्त्तमें योद्धा और विद्वान् क्यों नहीं होते हैं ?।

• ब्रह्मचर्यका पालन न करना कुद्रतके उत्तम नियमका उल्लंघन करने बराबर है। कुद्रतके नियमके विरुद्ध जल्दी विवाह करनेके पक्षमें चाहे हजारों पुस्तकें लिखी जायँ तौ भी क्या कुद्रत अपना स्वभाव छोड देगी ? प्राचीन कालमें महान् ऋषि राजा और विद्वान् होते थे; अब क्यों नहीं होते हैं ? क्या आर्यावर्त्तकी सूमिके वासु जलमें परिवर्त्तन हो गया है ? नहीं, हिमालय पर्वत जहां था हालमें भी वहीं है । गंगा और ब्रह्मपुत्रा निद्यां भी नैसी थीं वैसीही बहती हैं; तो भी आज आर्यसंतानोंकी स्थितिमें परिवर्त्तन हो गया है, इसका कारण यह है कि पहले ऋषि, राजर्षि, ब्रह्मि अहतालीस वर्षतक ब्रह्मचर्य पालन करते थे। उस समय श्रियां भी कमसे कम १६ से २४ वर्षतक ब्रह्मचारिणी रहती थीं इससे उन ब्रह्मचारि मातापिताके संतान बहा-दर श्रावीर होते थे।

### बालब्रह्मचारी भीष्म पितामह।

महाभारतमें कृष्ण महाराज कहते हैं कि हे युधिष्ठिर ! भीष्म पितामह सारी पांडवसेनासे न डिगे, महाबाहु अर्जुनसे भी न थके; और जब छलकपटसे उनके सामने शिखंडी किया गया तबही वे बाणोंसे विंध गये। अब वे अनेक बाणोंसे विंधे बाणशय्यापर पड़े हैं तो भी अभी कैसे स्वस्थ हैं ? ऐसी असाधारण सहनशाकिका क्या कारण ? कारण यही कि भीष्मकी माता गंगाका गर्भ जब मजबूत हुआ था तमी उसने भीष्मको घारण किया था। (तालियां ) आर्यावर्त्तमें सबसे महान् ब्रह्मचारी योद्धा श्रीभीष्म हुए हैं। उनके बाद कोई हुआही नहीं (तालियां)।

# " लड़केका लड़का "

आज कल कन्या दशनें बारहवें वर्ष और पुत्र १४ वें १५ वें वर्ष विवाह करते हैं। खुद छड़का और उसका भी छड़का ( हंसी ) बड़े रीआबसे कहते हैं कि हम तो मर्दके बचे हैं परन्तु मर्दका बचा तो कुछ भी पुरुषार्थ कर सकता है; लड्केका लड़का क्या कर सकता है ? ( इंसी और तालियां ) आज कल ते जानें सबही गाय, भैंस, बकरी जैसे नरम हैं। यह तो ठीक है कि अंग्रेज सरकारका राज्य है; मेंच रूसियोंका भय नहीं है। नहीं तो तुम छड़केंकि छड़के क्या कर सकेही ? हिन्दु-ओंकी कायाशक्तिका नाश ब्रह्मचर्यके नाशसे हुआ है। १२-१३-वर्षकी लड्कीका पेट तो प्रमाणमें बहुत छोटा होना चाहिये। वह हथेहीमें समा जाय ( हाथ दिखाकर बतलाया ) उसका बचा भी उतनाही छोटा हो सके और इसीसे उसके जो बच्चे पैदा होनें भी चुंहे जैसे छोटे पिछे जैसेही होंगे। (हसी)

### वेद्शास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समयपर व्याख्यान । १०३

#### जमराजाका वारंट।

जो तुम शांत भाव और खुद्धिपूर्वक देखोगे तो तुमको मालूम होगा कि आज कलकी प्रजाक अधिक भागकी आखें गहरी घुस गई, गाल बैठ गये, रंग पीला पड़ गया और शरीर मांसरहितसा होता है। जबतक जबानीकी उमरमें विवाह न किया जाय तबतक देशकी उन्नित नहीं होनेकी। मैं यह सुधारा करनेका आग्रह करता हूं; क्यों कि यह वेदानुकूल है। मैं कुछ ऐसा सुधारक नहीं है हूं कि जिसके लिये वेद और शास्त्रोंमें सम्मित न हो तो भी मैं उसका प्रतिपादन करूं। शास्त्रोंमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि जो तुम कन्याका दशवें वर्ष विवाह न करोगे तो तुम्हारे उपर यमराजाका वारंग्ड आवेगा ( हंसी )। युरोपिन लोग जबतक जवान नहीं होते, तबतक कुवारे रहते हैं और शायद विवाह भी नहीं करते। यहां नियम कुछ नया नहीं है, परन्तु अपने प्राचीन ऋषि मुनियोंकीही रीति हैं (तालियां)।

बड़ी वयमें कन्याका विवाह होनेके भहाभारतमें दृष्टांत।

महाभारतमें कन्यांके बड़ी उमरमें विवाह करनेके अनेक दृष्टांत हैं। उनमेंसे थोड़ेसे यहां दूंगाः— स समीक्ष्य महीपालः स्वां सुतां प्राप्तयौवनाम्। अपस्यदात्मनं कार्यं दमयन्त्याः स्वयंवरम् ॥

वनपर्व अ. ५३ श्लोक ८।

वैद्भींन्तु तथा युक्तां युवतीं प्रेक्ष्य वै पिता। मनसा चितयामास कस्मैद्द्यामिमां सुताम्॥

दमयन्तीको जवान हुई उसके पिता राजाने देखी। इसलिये उसने दमयन्तीके स्वयंवरकी इच्छा की। विदर्भ देशकी लोपामुद्रा जब यौवनावस्थामें हुई तो उसके पिताने विचार किया कि इसका विवाह किसके साथ करना चाहिये।

संप्राप्तयौवनां पश्यन् देयां दुहितरं तु ताम् । स शिल्यन् देवयानीं कन्यां संप्राप्तयौवनाम् ॥

( भारत आदि. अध्याय ७६, श्लोक २५ )

कपर कहे अनुसार श्रंकाचार्यकी पुंत्री देवयानीने ब्राह्मणकुलोत्पन होनेपरभी क्षांत्रिय राजा ययातिके साथ विवाह किया था। जन्मपर्यंत ब्रह्मचर्य पालन करने-वाली स्त्रियोंके उदाहणभी महाभारतमें दिये हैं। जैसे लोमज्ञ ऋषि कि जिनका जैसा दीर्घायुष कोई ऋषि हुआही नहीं, वे भारतके ज्ञाल्य पर्व ५४ अध्यायमें कहते हैं। अत्रेव ब्राह्मणी सिद्धा कौमारब्रह्मचारिणी।
योगयुक्ता दिवं याता तपःसिद्धा तपस्विनी॥६॥
बसूव श्रीमती राजन शांडीलस्य महात्मनः।
सुता घृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी॥७॥
सा तु तन्वा तपो घोरं दुश्चरं स्त्रीजनेन ह।
गता स्वर्ग महाभागा देवब्राह्मणपूजिता॥८॥

( शल्यपर्व अ. ५४ )

लोमश ऋषि युधिष्ठिरसे कहते हैं, इस स्थापनपर शांडिल्य ऋषिकी कन्या धृत-बती आजन्मपर्यन्त ब्रह्मचर्य पालन करके तप किया और विद्वानोंसे सत्कार पाकर मोक्षघामको चली गई। फिर कहा है कि:—

" भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणाप्रतिमा अवि । श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ साऽहं तस्मिन् कुले जाता भर्तर्यसित मद्विषे । विनीता मोक्षधमेषु चराम्येका मुनिव्रतम् ॥

महाभारतके ४९ वें अध्यायमें लिखा है कि भारहाजकी पुत्रीने भी जन्मपर्यंत कुमारत्रत पाला था। सुलभा नामकी राजपुत्रीने अपने समान कोई पति न पानेसे विवाह न किया था। जो ब्रह्मवादिनी थी और जिसने योगबलसे सीताके पिता महाराजा जनकके होश मुला दिये थे वह भी कुमारी थी। अब जो कन्याका अर्थ दशवर्षकी लड़की ऐसा होता होय तो ऋषिकन्याओंका आजन्म विवाह न करना और ब्रह्मवर्य पालन करना कैसे संभव हो सका है १ परन्तु अब गडबढ हो गई है। कितनीही अर्वाचीन पुस्तकोंमें तो यहांतक लिखा है कि "निसका तु श्रेष्ठा" अर्थात् नंगी फिरती हुई कन्याके साथ विवाह करना सबसे उत्तम है (हंसी)। कड़िए कुनबियोंकी जातिमें एक दिनके पुत्रपुत्रियोंका विवाह हो जाता है और मैंने सुना है कि कभी २ तो पेटमेंहि विवाह कर दिये जाते हैं (हंसी)।

# वेद्में विवाहसम्बन्धी परस्पर प्रतिज्ञावाक्यादि ये हैं।

ऋग्वेद्के आठवें अष्टकमें वर-कन्या जो (प्रातिज्ञा) एकरार करते हैं, उसका वर्णन किया है। उसमें बतलाया है कि वरको ऐसी प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि—'हे क्रि! में तेरा संग इस जन्मभर न छोड़ंगा। मैं सदा तुझको सुख दूंगा और तेरे आधीन रहंगा, सीको ऐसी प्रातिज्ञ करनी चाहिये कि—'हे पते! तेरी इच्छाविकद मैं आचरण न करूंगी,

# वेदशास्त्रानुसार वर-कन्याके विवाहका समयपर व्याख्यान । १०५

में तेरा सन्मानही करूंगी, में तेरा सत्कार अवश्य करती रहंगी, ऐसी प्रतिज्ञाएं कन्या-बाल्यावस्थामें कैसे कर सक्ती हैं ? सरकारी कानून देखनेसे भी मालूम होगा कि-लड़का १८ वर्षकी उमरके अन्दर अल्पायु (नाबालिंग) गिना जाता है और उसकी प्रतिज्ञा प्रमाणमूल नहीं समझी जाती है। छोटे २ अबुद्ध बच्चे तो क्या प्रतिज्ञा कर या समझ सकते हैं ? परन्तु आजकल तो ऐसा अंधेर है कि—'वर मरे कि कन्या मरो, गोरका घर भरो !' आजकल पुत्र—पुत्री तो छोटे होनेसे प्रतिज्ञा पढ़ही नहीं सकते हैं, इससे पुरोहितजीही पढ़लेते हैं। जो बड़ी उमरमें पुरोहितकी पढ़ी प्रति-ज्ञाके विरुद्ध चले तो उसका पाप किसके शिरपर ? (पुरोहितके शिरपरकी आवाज) जो वे एक दूसरेको छोड़ें तो भी उसके भागी वे नहीं हो सक्ते; क्योंकि अज्ञानतामें उनका विवाह होता है।

कन्याकी योग्यता आदिके संवन्धमें वेदमंत्र ।

"इयं नार्धुपब्र्ते पुल्यान्यावपन्तिका । दीर्घायुरस्तु मे पतिजीवाति शरदः शतम्॥"

अथर्व. १४-२-६३

वेदमें इस प्रकारकी आज्ञा है कि विवाह करनेवाली स्त्री पूल्यानि, कहावर मज्बूत होनी चाहिये और '' आवपन्तिका '' अर्थात् वह (गृह ) संसारकर्म कर-नेके योग्य होनी चाहिये। उसको प्रार्थना करना चाहिये कि मेरा पति सौवर्षतक जीवे और सौवर्षकी आयुष्यवाला होवे. अथर्व वेदके १४ वे

" प्रबुध्यस्य सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय । गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासीदीर्घत आयुः सविता कृणोतु ॥ " अथर्व. १४-२-७५

इस प्रकार पितने कन्याके साथ विवाह करके कहना चाहिये कि—'' तू बड़ी बुद्धिमती है, अनुभवी है; दीर्घ सौवर्षकी उमर वितानको तू घर चल और घरकी मालिक हो । सविता परमेश्वर तेरी उमर बड़ी करे ''। अथर्ववेदके १४ वें कांडमें कहा है कि—

### " चक्रवाकेव दम्षती " अथ. १४-२-६४.

अर्थात् " जैसे चकवाचकवीका एकही जोडा रहता है वैसे पुरुषको भी एकही समर्थेमे अनेक विवाह न करना चाहिये. परन्तु आजकल तो अंधेर चल रहा है। ६० वर्षका बुद्धा आठ वर्षकी लड़कीसे विवाह करे। जब वह बारह वर्षकी हो तब इंडिकी राम राम सत्य हे ( हंसी ) । तोभी ऐसी छोटी उमरकी विधवा फिरसे विवाह न कर सके यह कौनसे न्यायकी बात है ! मनुष्य नीतिमें सबसे बढ़कर होशियार और साथ ही दुष्टभी होता है । कोई भी प्राणी विश्वासघात नहीं करता है, परन्तु मनुष्य करता है । सिंहकी गरजसे बकरी डरकर बळवान मनुष्यके रक्षणमें जाती है परन्तु वह विचारी यह थोड़ाही जानती है कि ये हज़रत खुद उसका स्वाहा करने-वाछ हैं, परन्तु पुरुष कुछ अकेळी बकरीकोही नहीं किन्तु अपनी स्त्री, माता, बहनके उपरभी अन्याय करता है । एक आदमीने मुझसे पूछा कि—' स्त्रियोंकी नथनीका मतळब तुम जानते हो ?' मेरे ना कहनेसे उसने कहा कि असळमें बैळकी तरह पुरुष स्त्रियोंके नाथ डाळते थे, परन्तु सुधारेके प्रतापसे यह रिवाज मिट गया है । तोभी वह नाथ बढ़ळकर अब सिर्फ नथनीके रूपमें बाकी रह गई है । मेरे कहनेका तात्पर्य इतनाही है कि पुरुषको एकही स्त्रीके साथ बड़ी उमरभें विवाह करना चाहिये और दोनोंके समान सत्त्व ( हक ) समझकर वर्ताव करना चाहिये । पुरुष चाहे कितनीही उमरतक विवाह करता जाय और स्त्री न करे ऐसा मानना कैसी दुष्टताकी बात है ?

# माताके गर्भके संस्कारोंका पुत्रपर असर।

माताका गर्भ मज्बूत होनेसेही संतान मज्बूत हो सकती है। पिताकी अपेक्षा माताके संस्कार संतानपर बहुतही भारी असर करते हैं। में एक दृष्टांत दूंगा। एक समय एक एस. ए. ने मुझसे पूछा कि—'मैं भूतपेत नहीं मानता हं, मुझे मेरे पोफेसरोंने बहु-तही समझाया कि भूत कोई वस्तु नहीं है और मुझे निश्चय भी हो गया है; परन्तु मैं अन्धरेंमें जाता हं तो मुझे भूतकी शंका होती है इसका क्या कारण होगा ? ' मैंने उनसे बहुत बातें पूछीं, अंतको मैंने पूछा कि—'तुम्हारी माता पढी है?' उसने कहा—'नहीं फिर मैंने पूछा कि—'वे भूत मानती हैं ? और तुमको छडकपनमें भूतसे ढरपा करती थी?' उन्होंने कहा—'हां मैं जब छोटा था, तब मुझे हमेशा कहा करती थी कि फछाने पीपछपर भूत रहता है, इस छिये वहां मत जाना ' मैंने कहा कि—'वस यही तुझारे ढरका कारण है, हजारों पोफेसरोंकी क्या ताकत है कि छडकपनमें माताके घुसेडे भूतको निकाछ सकें ( हंसी )। चाहे कितनाही पोफेसर कहे, परन्तु रातको तो सोनापुर ( मरघट ) तरफ जाते तो वह डरतेही ! ( हंसी )। हाछमें हिन्दुओंमें बहुतेर छडके बेरिस्टर होते हैं, सिविछियन होते हैं, डाक्टर इक्तिनयर होते हैं; परन्तु आखिरको बन्दा मोची ( हंसी )। क्योंकि माताओंकी ओरसे उनको शायदही नहीं उत्तम शिक्षण मिछतीं है । और छोटे गर्भवाछी माता होनेसे संतानोंमे शूरवीरता

#### वेदशास्त्रानुसार वर-कंन्याके विवाहका समयपर व्याख्यान । १०७

नहीं आती है, तथा अधिकांशने अशिक्षिता होती हैं, इस लिये उनकी तरफ संतानोंकी नैसी चाहिये वैसी पूज्य बुद्धि नहीं होती है। हिन्दु लोग स्त्रियोंके विषयमें बहुतही स्वार्थी हो गये हैं। उन्होंने जाना कि 3न तो एम. ए. बी. ए. होकर टके कम वेगा-परन्त प्रत्रीको पढानेमें खर्चे हुये रुपये व्यर्थही जायगे; क्योंकि लडकीकी जात परा-या धन है बडी होनेपर पराये धर चली यायगी। इस लिये क्यों पढ़ार्वे ? (हंसी) परन्तु उनकी इतनी दीर्घ दृष्टि नहीं होती है कि जैसी उनकी पुत्री दूसरोंके घर जावेगी वैसेही दूसरोंकी उनके घर आवेगी और जो वे भी इनकी तरह अपनी पुत्रियोंको शिक्षा न दें और इसी तरह अगर माता छोटी उमरकी होने तो नह अशिक्षित भी होगी इससे सन्तानपर बहुत खराब संस्कार पड़ते हैं। यह तो सब जानते हैं कि बालकपर गर्भमें सबसे बलवान संस्कार पडते हैं । इस विषयमें मैं फांसकी लडाईका उदाहरण । दूंगा २०-२२ वर्ष हुए, युरोपमें फ्रेंको-जर्मन छड़ाई हुई थी। उस समय फांसमें स्त्रियोंको और खासकर गर्भवती स्त्रियोंको ऐसा भय लग गया था कि- कीन जाने जर्मन लश्कर हमको क्या करेगा' माताओंके इस डरका पुत्रों पर बड़ाही भयंकर असर पढा था। यहांतक कि इस अवसरमें जो बालक जन्मे थे, वे अल्पायु तथा ढरपोक हुए थे। पिताकी अपेक्षा माताके साथ संतानोंका विशेष संबंध होता है, इस लिये शास्त्रोंमें माताको बालकोंका प्रथम आचार्य कहा है, परन्तु अफसोस है कि हालमें संतानोंके इन आचार्योमें ' तीनों नदारद ' हैं

# ब्रह्मचर्यके संबन्धमें धर्मशास्त्रकी अपेक्षा वैद्यकविद्याकी श्रेष्ठता।

धर्मशास्त्रोंमें जो बात वेद्विरुद्ध हो तो वह अमान्य है। जैसे प्रसंगोपात्त वैधक-संबंधी कोई बात इन्जिनियरिंगकी पुस्तकमें आई हो और वह वैधकके प्रथोंसे विरुद्ध हो, तो वैधकके प्रथकी बातही मानने योग्य समझी जायगी, न कि इन्जिसि-यरिंगकी। एक शास्त्रका दूसरे शास्त्रसे संबंध होता है। वैधकविधाका जैसे विवाह और बहाचर्यके साथ संबंध है; वैसेही धर्मशास्त्रोंके साथ भी सबंध है; परन्तु विवाहके विषयमें प्रधानतासे वैधकविधाकाही संबन्ध है। विवाहकी जो ऊमर वैधकशास्त्रमें अयोग्य कही हो और धर्मशास्त्रमें जो योग्य कही होय तोभी वह धर्मशास्त्रका कथन मिथ्या समझा जायगा। वैधकके प्रन्थोंमें छिखा है कि—' वर-कन्याकी ऊमर कमसे कम पचीस और सोलह वर्षकी होनी चाहिये, परन्तु दूसरे प्रथोंमें उससे बहुत छोटी उमर लिखी है और वह वैद्यक विद्यास विरुद्ध होनेके कारण अमान्य होनी चाहिये। भन्वंतरीको हिन्दू लोग ईम्बरका अवतार मानते हैं। वे कहते हैं—

> कनषोडशवर्षाणामप्राप्तः पश्चविंशतिः। यद्याधत्ते पुमान् गर्भः कुक्षिस्थः स विपद्यते॥ जातो वा न चिरं जीवेत् जीवेत् वा दुर्बलेन्द्रियः। तस्मादृत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्॥

कि कमसे कम कन्या सोलह वर्ष और पुरुष पचीस वर्षसे पहिले उनके बीचमें संबंध न होना चाहिये। यदि संबंध होगा तो गर्भ नहीं रहेगा और जो गर्भ रह भी गया तो गिर जायगा। जो संतान हो भी गई तो वह दीर्धजीवी नहीं होगी और जो कदाचित् जीवे तो दुबली पतली रहेगी। इसके अतिरिक्त प्राचीन वैद्यकसंबंधी महान लेखक चरक, वाग्भड़, आदिभी ऐसाही कहते हैं। हम सब प्रत्यक्ष प्रमाणसे देखते हैं कि—'आज कलकी अब्रह्मचारी प्रजा दुबला निर्बल और अल्पायु है, मान लो कि धर्मशास्त्रोंमें काली मिर्चका ऐसा वर्णन किया हो। कि वह बहुत मीठी होती है, परन्तु इससे क्या उसकी तिखास कुछ मिट जायगी ? इसलिय यदि धर्मशास्त्रों कुछ नियमविरुद्ध लिखा हो तो उसको ग्रहण करनेसे नुक-सानकी जगह कुछ फायदा न होगा। में तुमसे देश उन्नातिके लिये कहता हूं कि बीलिववाहकपी ढाकिनको तुम छोडो, कि जिससे देशकी उन्नति होय (तालियां)।

# श्रीकृष्ण कन्यादानके विषयमें क्या कहते हैं ?

धन्वंतरी ऋषिको ईश्वरका अवतार मानते हुएभी हिन्दुओं में उनका बहुत मान नहीं है। २४ अवतारों में जो सबसे ज्यादा मान्य श्रीकृष्ण हैं, वे स्वयंवरके विषयमें क्या कहते हैं सो मैं कहूंगा। हिन्दू दूसरे अवतारों को तो ईश्वरकी एक कलाक्षपही मानते हैं और उनको शिरसा वंच मानते हैं। महाभारतमें लिखा है। कि—वसुदेवकी पुत्री सुमद्राका स्वयंवर जब हुआ तो उसमें अनेक राजा एकत्र हुए थे। अर्जुन उस विद्वषीपर मोहित होकर उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा श्रीकृष्णको दिखाई। कृष्णाने कहा कि सब राजाओंको छोड़कर तुमको कैसे कह दूं १ परन्तु एक उपाय है कि—' तुम क्षत्रिय हो और इससे तुममें तामस गुण है; इस लिये यदि तुम चाहते। हो तो सुभद्राको भगा ले जाओ। अर्जुन रथमें उसको विठाकर वैसाहि किया। इस जगह शुक्राचार्य लिखते हैं कि—' श्रीकृष्ण समान पोलिटिकल, राजद्वारी, कुशल, योडेही होने चाहियें कि जिन्होंने अपनी बहनको भगा ले जानेका उपदेश किया!!'

#### वेदशास्त्राधुसार वर-कन्याके विवाहका संमयपर व्याख्यान । १०९

(हंसी)। अस्तु सुभद्राके ग्रुप्त हो जानेसे याद्वों में कोलाहल मच गया। बलभद्र बहें सूरवीर थे। परन्तु उनमें एक दोष था कि वे भोले थे (हंसी)। उनको कोष आया और कहने लगे कि—'हे अर्जुन! में तुझे मार ढालूंगा 'कृष्णने कहा कि—'जरा दृढ़ हो तो। बलभद्रके शान्त होनेपर कृष्णने कहा कि—' हे बलभद्र! अर्जुनने शास्त्रानुसार सुभद्राके साथ आसुर विवाह किया है। वह जरा किनष्ठ प्रकारका विवाह है। परन्तु तुम कहो तो सही कि उसमें बुरा क्या है ? क्या सुभद्राको अर्जुनसे श्रेष्ठ कोई पति मिलता ?' उन्होंने कहा कि—' न मिलता तो कन्याद्रान तो में करता!' इसपर कृष्णने कहा:—

### ं प्रदानमपि कन्यायाः पशुवत्कोनुमन्यते । विकयं पाप्यपत्यस्य कः कुर्यात् पुरुषो भ्रुवि॥ भा. आ.अ.२२२

हे बलभद्र ! कन्याका दान तो पशु बेचने समान हैं। कन्याको बेचनेका किसीको (सत्त्व) हक नहीं है। पशु और निर्जीव वस्तुका दान हो सके कि मनुष्यका ? मनुष्य बेचना वा दान करना कौन उत्तम समझे ? इस लिये तुझारा शोक मिथ्या है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय कन्यादानका रिवाज शुरु हुआ होगा; नहीं तो कृष्ण खंडन क्यों करते ? कन्याको पूरी उमरकी होकर उसको अपनी इच्छानुसार पित पसंद करके विवाह करना चाहिये। पिता उसको इस विषयमें सलाह और सहायता दे, परन्तु उसको आज्ञा नहीं कर सकता। (तालियां)

पिंगलमें 'धी, श्री, स्नों' ऐसा एक सूत्र है। प्राचीन ऋषि लोग अपने ग्रन्थोंमें ऐसे
सूत्र बनाया करते थे कि जिनमें शब्दलाघव हो और अर्थवाहुल्य हो श्री, श्री, स्री, र्रिं,
इन तीनोंका अर्थ बुद्धि धन, तथा स्त्री है। इसका आशय यह है कि इनको जिस
कमसे सूत्रमें रक्खा है उसी कमसे प्राप्त करना चाहिये अर्थात् मनुष्यको प्रथम बुद्धि
पाप्त करके धनपाप्तिके साधन प्राप्त करने चाहिये और पश्चात्, न कि पहिलेही
विवाह करना चाहिये। (तालियां)

### " बालविवाहका कारण "।

महाभारत युद्धके पश्चात् देशमें आविद्या तथा कुसंग फैल गये। कालक्रमसे विदेशियोंके आक्रमण ग्रुरु हुए। उनमेंसे कितनेही दुष्ट युवान कन्याओंको उडा ले जाते थे और खासकर अविवाहित कन्याओंको ले जानेमें पुण्य समझते थे। उस समयके पंडितोंने देखा कि इस आफत्मेंसे बचनेका यही उपाय है कि कन्या- ओंका विवाह जल्दी कर देना चाहिये, कि जिससे वे बच तो जांय। परन्तु अब तो सातवें

पहचर्डका राज्य है, इसलिए अब उस रीतिकी जरूरत नहीं है। पंजब तो उससे मुकसान है। शाक्रों में पुरुषके लिये ज्यादासे ज्यादा ४८ वर्षतक ब्रह्मचर्य पालन करना लिखा है। परन्तु आजकल तो ४८ वर्ष में मरघटकी चितामें वुसनेका समय आता है (हंसी)। परन्तु अब धीरे २ लड़कों की उमर २०,२१,२२, वर्ष तथा लड़िक्यों की १४, १५,१६, इस प्रकार बढ़ाना चाहियें (तालियां।) इन्छ हमारे लोगही नहीं, किन्तु प्राचीनकालमें और लोगभी ब्रह्मचर्यको लाभ समझते थे। एक समय "लुकमान हकी-मकी स्नीको पुत्रेच्छा होनेसे उसको पतिसे स्वयं कहनेकी हिम्मत न होनेसे अपने एक लौते पुत्रहारा कहलाया कि-'मुझे भाई दूसरा चाहिये।' लुकमानने कहा कि-'एक बारही दुनियादारीमें पड़नेसे मेरी आधी अकल ग्रम हो गई है, और जो फिर पड़ं तो बाक्वी रही आधी भी चली जाय ' (हंसी)। इससे ज्ञात होता है कि विद्वान लोग ब्रह्मचर्यको कितना जरूरी समझते थे। प्राचीन कालमें बिना ब्रह्मचर्यके कोई ब्राह्मण-त्वको नहीं पाता था, ब्रह्मचर्यके प्रतापसे हिमसे ढके हिमालयके शिखरोंपर बास करके क्रिष लोग महाच विद्वान हुए थे।

### महान् कार्य करनेवाले बह्मचारी।

ब्रह्मचारी ब्राह्मण भी क्षत्रिय जैसे शूरवीरोंको हरा सकते थे। इसका दृष्टांत परश्चराम है। परश्चरामने क्षत्रियोंको २१ बार परास्त किया था, परश्चराम एक बार राजा दृशरथको रास्तेमें मिले; उनको देखतेही दृशरथ भयाभीत हो गए। भीष्म जैसे सहनशील, हनुमान जैसे शक्तिमान, शंकर और द्यानंद, (जोरकी तालियां) जैसे धर्मयोद्धा, शक्किन आदि महान ब्रह्मचारी थे वेही दुनियामें महान कार्य करने योग्य हुए। अन्तमें मेरी यही प्रार्थना है कि—''युवावस्थातक ब्रह्मचर्य धारण करके विवाह करनेके लाभोंका उपदेश तुम अपने बहनों, पुत्रियों, तथा भाईयोंको करके उनका तथा अपना परलोक तथा इहलोक सुधारो"--इत्याशास्महे-(तालियां जरी)

॥ समाप्त ॥

#### विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं इस विषयपर व्याख्यान. १११

# दसवाँ व्याख्यान।

#### - AKE-

ब्रह्मचारी श्रीरामेश्वरानन्दजीकी स्थापित की हुई धर्मसमाकी ओरसे ब्रह्मचारी श्रीनित्यानन्दजी महाराजका

# विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं, इस विषयपर।

तारीख २० अगस्त १९०२ बुधवारको सांयकालके ६ वजे गेइटी थियेटरमें ऊपर कहा हुआ व्याख्यान दिया गया था। उस समय नाटकशाला श्रोताओं से विल्कुल खर्चा-खर्च भर गई थी और भीड़के मारे जगह न रही थी। लगभग सौ स्त्रियां भी हाजिर थीं। उसके सिवाय कितनेही पारसी गृहस्थ तथा संन्यासी भी पधारे थे। सैकड़ों आदमी गेलेरीमें और दूसरी जगहों में जगह न मिलनेसे खड़े छुनते थे। स्वा॰के आनेपर तालियां बजाकर उनका सत्कार किया गया था और रंगभूमिपर विराजमान सभावित गृहस्थोंने उठकर उनका मान किया।

# डाक्टर पोपट प्रभुरामका भाषण।

पारम्भमें धर्मसभाके संयुक्त मन्त्री डाक्टर पोपट प्रभुरामने कहा 'विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं' यह विषय बड़े महत्त्वका है। इतनी भारी संख्यामें आप छोग आज यहां प्रस्तुत हुए हैं, इसिछिये आपका में उपकार मानता हूं। आजके विषयपर माधवबागमें हुई सभामें अतिशय चर्चा चछी थी और यहांपर हम छोग स्वामी श्रीनित्यानन्द्जीका अभिपाय छेनेको एकत्र हुए हैं। आ॰ डाक्ट्र सर भाछचन्द्रने सुझे हाछ अभीही टेलीफोनमें कहछाया है कि मैं जहांतक बनेगा जल्दी आ पहुंचुंगा, परन्तु आज समय थोड़ा होनेसे उनके आनेतक रक न सकनेसे में स्वामी जीसे अपनां व्याख्यान आरम्भ करनेको विनीत करता हूँ. इसके पश्चात् ताछियोंकी ध्वनिके बीचमें स्वामी श्री नित्यानन्द्जी महाराजाने अपना व्याख्यान छुक्त करते कहा कि मेरी प्यारी बहिनो और भाइयो आजके व्याख्यानका विषय धर्मसभाके सुयोग्य मंत्रीजीने विदित कर दिया है। विधवाविवाह कोई शास्त्र तथा कोई अशास्त्रीय बतलाते हैं। में उसपर निवेदन करनेसे पहिले एक बात कहना चाहता हूँ। पुनर्विवाहके दो भाग हैं। एक अंशमें तो पुनर्विवाहको सब हिन्दू तथा पंडित मानते हैं, दूसरे अंशको कितनेही पंडित मानते हैं; परन्तु बहुतसे नहीं भी मानते। पहिला अंश तो केवल मान्यही नहीं, किन्तु व्यावहारिक है। वह

कौनसा अंश है ? मैं कहूँगा कि (रंडवा जिसकी स्त्री मर गई हो उसको रँडवा) कहते हैं और शास्त्रमें विधुर कहते हैं उनका पुनर्विनाह पहला अंश है । इसमें किसी हिन्दू गृहस्थ या पंडितका विरोध नहीं है।एक साठ वर्षका बुड़ा बारह, व आठ वर्षकी कन्यों साथ विवाह करे तो इसमें आपान नहीं समझी जाती है। मुझे अनुभव है कि बंगालमें कुलीन बाह्मण एक पीछे दूसरी इस प्रकार इतनी बार पुनर्विनाह करते हैं, कि बिचारी उन विवाहिता स्त्रियोंको उसके घर जाकर उसके द्शीन करनेकी भी वारी नहीं आती! और मरणपर्यन्त पिताके यहांही रहती हैं। शायद कभी पित अपने श्वशुरके यहां सो भी रूपये लेने जाय तो वह उसको मिलले तो उसका नसीब! इस प्रकार पुरुष्के लिये तो सब रास्ते खुले हैं; बाधा मात्र स्त्रीके लिये हैं। परन्तु सबही शास्त्री इसके विरुद्धमें नहीं हैं। कितनेही धर्मात्मा संस्कृतज्ञ भी ऐसे हैं जो स्न्रियोंके पक्षमें हैं (तालियां)।

# ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय आदि

बंगालके सुप्रसिद्ध सुधारक ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने सब पंडितोंको बतला दिया था कि स्त्रियोंका पुनर्विवाह शास्त्रविरुद्ध नहीं है; वे केवल मुखवादीही नहीं थे; परन्तु व्यव-हारिक थे। उन्होंने अपनी विद्यवा पुत्रीका पुनर्विवाह करके अपनी दृढ़ सहानुभूति सिद्ध कर दिखाई थी (तालियां)। दक्षिणमें भी विष्णु शास्त्रीने दिखला दिया था कि पुनर्विवाह शास्त्रसम्मत है (तालियां)।

### राजा राममोहन राय और सतीका रिवाज।

बंगालके प्रसिद्ध राजा राममोहनराय ने प्रथम यह हिलचल उठाई थी कि—सती रिवाज शास्त्र तथा वेद्विरुद्ध है। उन्होंने सरकारसे अरज की कि सतींका रिवाज बुरा तथा शास्त्र-विरुद्ध होनेसे बन्द् कर देना चाहिये। इसपरसे गर्वन्मेंटनें शास्त्रियोंका अभिपाय मांगा और कहा कि सती होनेका विधान वेदोंमें होय तो बतलाओ। इसपरसे शास्त्री वेदोंको टटोलने लगे। ढूंढते २ एक जगह " अग्रे गच्छ " ऐसा शब्द मिला! उन भले आद्मियोंने अग्रेकी जगह अग्रे बतलाया और कहा कि—'अग्रिमें जानेकी स्त्रीको आज्ञा है" इस प्रकार सरकारको लिख भेजा तब राजा राममोहन रायने वेदोंके अनेक इस्तिलितित पुस्तक सरकारको भेज दिये और लिखा कि जो सुकाबला किया जाय तो मालूम होगा कि सच तो अग्रे शब्द है और अग्रे शास्त्रियोंने छुंठ लिखा है। राजा राम मोहनरायने अपनी अरजीमें लिखा कि जो शास्त्रोंमें झींके लिये सती होनेका विधान हो तो पुरुषको भी अपनी स्त्रीके पीछे जल मरना चाहिये (तालियाँ और इंसी)।

# विधवाविवाहं शास्त्रसम्मत है वा नहीं इस विषयपर व्याख्यान. ११%

जो ऐसाही हो तो उनको भी जल मरनेको कहना चाहिये। शास्त्रसंबन्धि गवर्न्भेन्टका निश्चय हो जानेपर सती न होने देनेके लिये कानून बनाया गया। जहां बुरी रीति पढ गई हो, वहां लोगोंसे अन्याय और अत्याचार होनेमें आश्चर्य नहीं है।

# स्त्रियोंकी आधुनिक ग्रन्थोंमें निन्दा।

ईसाइयोंने तो एक बार इतनाही कहा था कि स्त्रियोंमें आत्मा नहीं है (तालियाँ) परन्तु आधुनिक हिन्दु लोग तो उनसे भी आगे बढ़े हुए हैं। उन्होंने अपनी माता बहन पुत्रीतकका इतनी कठोरतासे अनादर किया है कि जिससे हमको अत्यन्त दुःख होता है। पश्चतन्त्रमें स्त्रियोंके लिये देखों कैसा खराब लिखा है—

### " मधु तिष्ठति वाचि योषितां हृदये हालाह्लमेव केवलम् । अत एव निपीयतेऽधरो हृदयं मुष्टिभिरेव ताङ्यते "॥

इसका अर्थ यह है कि स्नीकी वाणीमें तो मधु (मीठापन) है, परन्तु हृद्यमें तो हालाहल अर्थात् विष है। जो सचमुच उसके हृद्यमें विष होय तो पुत्र जो उसके गर्भमें रहता है उसमें भी जहर क्यों न होना चाहिये ? (तालियाँ)। आगे तो इससे भी खराब विशेषण उनको दिये गये हैं और कहा गया है कि क्षणभरके सुखके लिये जैसे भीरा कमलमें बन्द हो जाता है, वैसेही पुरुष भी स्त्रीके जालमें फँस जाता है।

# वेद और मनु स्त्रीके विषयमें क्या कहते हैं ?

वेदमें ईश्वरने श्ली-पुरुषको समान भावसे देखा है। मनु तो द्याल न्यायकारी थे; इससे उनका अभिप्राय ऐसा नहीं है कि—'श्ली अनीतिवान पापिनी है । देखो, मनु महाराज स्त्रीकी कितनी प्रतिष्ठा करते हैं—

# पितृभिर्भातृभिश्चेताः पतिभिर्देवरैस्तथा । पुज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुभिः ॥ अ० ३-५५

अर्थ:—पिता, भाता, पित और देवर तथा जो अपना कल्याण चाहते हों वे सियोंको अनेक वस्र आभूषण आदिसे प्रसन्न रक्षें (तालियाँ)। मनु स्रीको पूजनीय कहते हैं इतनाही नहीं; वे तो उसको देवता देवी तथा लक्ष्मीकी भी उपमा देते हैं। पूजाका अर्थ यह नहीं है कि उसको सिंहासनपर विठाकर उसपर फूल चन्दन माला नेवेब चढ़ावें ( बड़ी इंसी )। परन्तु पूजाका अर्थ सत्कार होता है।

स्त्रीका अनाद्र होनेसे क्या परिणाम होता है ?

जब प्राचीन कालमें स्नियोंको पुरुषकी तरह न्याय मिलता था और उनका सत्कार होता था, तब आर्यावर्त देश अनेक प्रकारसे सुखी था; परन्तु जबसे उनका असत्कार, अन्याय तथा अनाद्र होने लगा तबसे ऋषियोंकी मानी हुई स्नीरुपी शक्तियां हिन्दुओं—पर कोप करने लगीं। आज कल जो हिन्दू लोग मानते हैं कि—'देवी कोम करती है' सो सत्य है। हिन्दू, महाकाली देवीको मानते हैं; यह नाम शक्तिवाचक है, परन्तु उसकी जातिपर अन्याय होनेसे कुद्ध हो वह शक्तिरुपी देवी अब युरोप, अमेरिका आदि देशोंको चली गई है; उसके साथ दूसरी देवी महासरस्वती भी युरोप चली गई है। इसलिए अब उच्च प्रकारकी विद्याके लिए युरोप जाना पहता है। जब दो देवी बहनें चली गई तो तीसरी देवी महालक्ष्मी भी प्रयाण कर गई; इसलिए यह देश निर्धन हो गया है ( जोरकी तालियाँ )। जो तुम भलाई चाहते हो तो तुमको अपनी बहन—माताओंके साथ असम्य व्यवहार करना छोड देना चाहिए (तालियाँ)।

स्त्रियोंके संबन्धमें इतना कहके अब मैं अपने विषयपर आकॅगा।

पुनर्विवाहके छिए वेदका मन्त्र । " उदीर्ध्वनार्थिभजीवलोकं गतासुमेतसुपशेष पहि । हस्त्रग्रामस्य दिधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमि संबस्थ ॥

ऋ० १० | १८ |८ |

अर्थ:-हे (नारी) स्ती! (गतासुमेतं) निकल गये प्राणवाले पेतके (उपशेष) पास तू सोती है अथवा पड़ी है; (उदीर्ष्वं) उठ। (अभिजीव लोकं) जीते लोक समुद्रके पास (एहि) आ। (हस्तमामस्यदिधिषोः पत्युः) हाथ पकडनेवाले पुनर्विवाह करनेकी इच्छा रखनेवाले पतिके साथ (तव इदं) तेरा यह स्त्रीपन (अभिसंबभूथ) अच्छी तरह होवे। पतिके मरनेसे विधवा उसके पेतपर प्यार करती है और वह उसपर लिपट पड़ती है, इस लिए ईम्बर उपदेश करता है कि यह काम निर्थक है और अब तुझे अपने व्यवहारमें प्रवृत्ता हो जाना चाहिए।

पतिसंबन्धी ऋग्वेद्का मंत्र-

भगवेद्में छिखा है कि:---

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविदं उत्तरः। तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः॥

ऋ० १०-८५-४०.

### विभवाविवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं हसविषयपर व्याख्यान. ११५

इसके अर्थ छुदी २ तरहसे किये गये हैं। कितनेही ऐसे अर्थ करते हैं कि पहले स्त्री सोमके साथ व्यवहार करें; फिर अग्ने, फिर गन्धर्व, और फिर मनुष्यके साथ। परन्तु असली अर्थ तो यह होता है कि स्त्रीके साथ पहले विवाह करनेवाला पुरुष सोम अर्थात् वह पुष्ट धातुके कारण सोम अर्थात् चन्द्रमातुल्य सुन्दर होता है और ऐसा होनाही चाहिये। जो स्त्रीके साथ रहकर वह मर जावे तो दूसरी बार उसके साथ विवाह करनेवाला गान्धर्व अर्थात् रिसकताको प्राप्त होना चाहिये। तीसरी बार विवाह करे तो इस दफा पित अग्नि होना चाहिये; अर्थात् तपाई हुई धातु जैसा होना चाहिये। चौथी दफा विवाह करनेवाला पित मनुष्य अर्थात् विचारशील होना चाहिये।

# पुनर्विवाह उत्तम है वा नहीं ?

में बतलाउंगा कि—"पुनर्विवाह उत्तम है कि मध्यम वा निकृष्ट ?"में कहूँगा कि—"वेद-मत अनुसार सबसे उत्तम बात तो जन्मपर्यन्त ब्रह्मचर्य पालन करना है " परन्तु यह कोई हंसी खेलकी बात नहीं है। जो ब्रह्मचर्य पालन करनेकी इच्छा न हो तो विवाह कर ले और उस जोडेमेंसे कोई मर जावे तो सबसे उत्तम तो यह है कि विधवा अथवा विधुर ब्रह्मचर्यही पालन करें।परन्तु जो ब्रह्मचर्य न रख सके और संतान न हो तो विधवा स्त्रीके साथ विधुर पुरुष विवाह करे । इसके पश्चात् में मनु आदि शास्त्रोंके प्रमाण दूंगा; इससे पहले एक अर्थवेदका मंत्र दूंगा—

### अनेकपतिविषयक वेद्मंत्र।

उत यत् पतयो दृशस्त्रियाः पूर्वे अन्नाह्मणाः। ब्रह्मा चेद्धस्तमग्रहीत् स एव पतिरेकधा ॥ ८ ॥ ब्राह्मण एव पतिर्ने राजन्यो न वैश्यः तत् सूर्यः। प्रबुवन्नेति पश्चम्यो मानवेभ्यः ॥ ९ ॥

अ॰ कां०-५-१७-८-९०.

इसका अर्थ ऐसा है, कि यित स्त्रीके प्रथमके दश पित अत्राह्मण मूर्स (अवि-द्वान् ) हों तो यह प्रशस्त नहीं है; अर्थात् विद्वान् पितही उत्तम माना गया है।

जहां ऋषि नियोग करते थे वहां ऐसा मतलब था कि स्त्री अपने वर्णके अथवा उससे श्रेष्ठ वर्णके साथ नियोग करे वही अच्छा समझा जाता था; परन्तु शायद कोई कहे कि तुम यह दस पतियोंका रगड़ा कहांसे लाये ? तो इसका उत्तर यह है कि नियोगमें एक पीछे दूसरा पति किया जाता था। इसके अनेक उदाहरण शास्त्रों और इतिहासोंमें मिलते हैं। महाभारतके आदिपर्वमें द्रौपदीके स्वयंवरमें, व्यास और द्रौपदी तथा व्यास और युधिष्ठिरके बीचमें संवाद है, उसमें द्रौपदीके पिताकी तरफसे पूछा गया है, कि—'पांचो पांडव एकही स्त्रीके साथ कैसे विवाह कर सकते हैं? 'युधिष्ठिरने इसका उत्तर ऐसा दिया है कि—'यह कोई नई बात नहीं, ऐसे बहुतसे उदाहरण हैं। प्रचेत सके भाईके दशों पुत्र एकही स्त्रीके पित थे फिर दूसरी बार सात एकही पत्नीके पित थे। यह महाभारतका प्रमाण है, जिसको लोग " पांचवा वेद " मानते हैं। जब जीतेजी ५,७,१० पितके साथ एक स्त्रीके विवाह करनेके उदाहरण महाभारतमें हैं तो फिर नियोगमें एक दूसरेके पिछे थोड़े समयके लिये होवें तो उसमें क्या नवीनता है ? "

# पुराणमें पुनर्विवाहकी आज्ञा।

पद्मपुराण पातालखंडमें एक कथा है। उसमें लिखा है, कि दिवोद्स राजाकी पुत्री, दिन्या देवीका विवाह हो जानेके, पश्चात् विवाहमंडपमेंही उसके पतिका देवलोक हो गया। राजाने शास्त्रियोंसे पूछा कि—'अब क्या करना चाहिये?' यद्यपि पुत्रीका पाणियहण हो गया था, तथापि शिक्षयोंने पुनर्विवाहकी आज्ञा दी थी। २१,२१ बार स्वयंवर होनेकी कथा महाभारतमें है। एक कन्याका इक्कीसवां पति अर्जुन हुआ था। बहुतसे हिन्दू शास्त्रियोंका मत है कि मनुके अनुसार पुनर्विवाह नहीं हो सकता है।विधवा दो प्रकारकी हैं; (१) जिसने केवल पतिका हाथही पकड़ा हो, (२) जिसने संसार भोगा हो। इनमेंसे पहली मनुके मतानुसार पुनर्विवाह कर सकती है; और दूसरी नियोग कर संकती है। मनु कहते हैं:—

### सा चेदक्षतयोनिः स्याद् गतप्रत्यागताऽपि वा । पौनर्भवेन मर्त्रा सा पुनः संस्कारमर्हति ॥ मनु॰ ९।१७६

अर्थात् जो स्नी पतिके यहां गई हो, और जाकर आ गई हो, परन्तु जो अक्षत-योनि हो और उसका पति मर गया होय, तो उसका पुनर्विवाह होना चाहिये। इस विषयम मनुके सातों टीकाकारोंका एकमत है। विशेषमें उनके एक राधवानन्द तो यहांतक कहते हैं कि श्लोककी पहली पंक्तिके अन्तमें, वा शब्द आनेसे ऐसा अर्थ होता हो, कि क्षतयोनि होनेपर भी उसका फिरसे विवाह होना चाहिये (जोरकी तालियां)।

# विभवाहिवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं इसविषयपर व्याख्यान, ११७

# नियोग कब करना चाहिये ?

पतिके मरने पश्चात्ही नहीं, परन्तु पतिकी जिंदगीमें जो संतान न होय, तो संतिके लिये शास्त्रमें नियोग करनेका विधान है; इस विषयको पंडित लोग समझते नहीं हैं, इसीसे स्वयं धोखा खा जाते हैं और दूसरोंको भी भ्रममें डालते हैं। नियोग संतानके लिये है। परन्तु जो संतित होय फिर भी नियोग किया जाय तो मृतुकहते हैं:—

ज्येष्ठो यवीयसो भार्य्या यवीयान्वाऽयजस्त्रियस् । पतितौ भवतो गत्वा नियुक्तावप्यनापदि ॥ ५८ ॥

मनु. अ. ९

आपत्कालके विना यदि बड़ा भाई छोटे भाईकी स्त्रीके साथ, व छोटा भाई बड़े भाईकी स्त्रीके साथ, नियोग करे तो वे पतित हो जाते हैं, परन्तु संतति न हो तो मनुने लिखा है कि:—

देवराद्वा सिपण्डाद्वा स्त्रिया सम्यक् नियुक्तया। प्रजेप्सिताधिगन्तव्या सन्तानस्य परिक्षये ॥५८॥

मनु. अ. ९, श्लो. ५९.

अर्थ:-संतानके अभावमें स्वशुर आदिसे आज्ञा लेकर स्त्री सपिण्डके साथ अथवा देवरके साथ नियोग करके, स्त्री इच्छित प्रजा प्राप्त करे.

" देवरो कस्मात् दितीय वर उच्यते ? " अर्थात् देवर दूसरा वर कहलाता है। फिर मनुजी लिखते हैं:—

विधवायां नियुक्तस्तु घृताक्तो वाग्यतो निशिः॥ एकमुत्पाद्येत्पुत्र न द्वितीयं कथंचन॥ ६०॥

मनुः॥ अ० ९

अर्थ:—विधवा स्नीसे मातादिकी आज्ञा लेकर पुरुष रातको मौन होकर शरीरमें घी लगाकर एकही पुत्र उत्पन्न करे; दूसरा नहीं। इससे विदित है कि नियोग केवल प्रजोत्पत्ति के लिए है; विषयवासनाके लिए नहीं।

# रुढी विरुद्ध नियोग और पुनार्विवाह।

आजकल नियोग और पुनर्विनाह, रीतीके विरुद्ध हैं; इससे कितनेही शास्त्रियोंको बुरा लगेगा । परन्तु हमको देखना चाहिए कि शास्त्रमें क्या लिखा है ? यदि विधवा-विवाह शास्त्रसम्मत है, तो यह बात रुढ़ी व रीतिविरुद्ध हो तो भी, मुझे या आप लोगोंको माननी चाहिये। वैष्णवें के शिरोमणि रंगाचार्यने 'दुर्जनकरिपश्चानन 'नामक अपने पुस्तकमें लिखा है कि विधवाविवाह (पुनर्लम) शास्त्रसम्मत है। सुधारक और बहुतसे विद्वान्त भी ऐसाही कहते हैं, परन्तु कितनेही शास्त्री और आर्थोडाक्स लोग, जो अकलका द्रवल नहीं रखते, (हंसी) वेही इसके विरुद्ध हैं। शायद मेरा ऐसा कहना उनको बुरा छगेगा, परन्तु में वेदानुक्ल कह रहा हूं, इसलिए उनको बुरा या मलालगनेका सुझे रतीमरभी ख्याल नहीं है (तालियां) नियोगका मतलब पुन्नोत्पित्त है। यह सन्ने पवित्र ऋषियोंकाही काम था। पूर्ण जितेन्द्रियही, इसके योग्य थे, परन्तु आजकल प्रजा विषयासक्तिमें विशेष प्रवृत्त है और जधन्य द्रजेकी है; इस लिए उनको नियोग (कठीन) सुशुक्तिल ही प्रतीत होता है।

नियोग हुए महाभारतके उदाहरण।

क्रियों के विनियोग करने के अने क उदाहरण महाभारतमें हैं। खुद महाभारत के कर्ती वेद क्यासने भीष्मिपताकी माता सत्यवतीकी आज्ञासे वंशनाश न होने देने के लिये विश्ववर्गिकी स्त्री अंबालिका और चित्रवीर्यकी स्त्री अंबाके साथ नियोग किया था। ये दोनों क्रियां काशीके राजाकी पुत्रियां थीं। नियोगके हि परिणामसे, महान नीतिकार विदुर उत्पन्न हुए थे। सत्यवतीने कहा था कि—" कौरवंवंश नाश न हो, इस लिये हे व्यास ! तुमको नियोग करना पढेगा. क्यों के भीष्म पितामहने कई कारण तथा राज्यके लामके लिये, ब्रह्मचर्यव्रत लिया है "। इस लिये व्यासजीने नियोग किया।

# ताराका पुनर्विवाह, लोगोंकी गप्प रामके पहले रामायण।

पुनिविद्याहसबन्धी रामायणमें एक कथा है। रामायणके संबन्धमें लोगोंमें ऐसी गप्प चल रही है कि रामके जन्मसे दूस हजार वर्षसे पहले वाल्मीकने रामायण लिखी थी; परन्तु स्वयं रामायणसे यहं गप्प झूंठी ठहरती है। रामायणके पहले अध्यायमें ऐसी कथा है, कि एक समय महर्षि वाल्मीक बैठे थे, नारद्युनि इनको मिलने आये। वाल्मीकिने पूछा कि ऐसा कोई पुरुष बताओ, जो सर्वग्रणसंपन्न हो; जो ईम्बरका भक्त, ग्रूरवीर, पुरुषार्थी, परोपकारी हो; और एक धर्मको मानने-वाला होय। उसका जीवन चरित्र लिखनेका मेरा विचार है। नारद्ने कहा कि ऐसा पुरुष मिलना तो दुर्घट है, परन्तु वैसा एकही पुरुष है; जिसको तुम्हारे कहने अनु-सार में ग्रुणवान समझता हं। और वह द्शरथका पुत्र रामचन्द्र है। (तालियाँ)। आपके कथित बहुतसे ग्रुण राममें घटते हैं। इस लिए उसका जीवनचरित्र ग्रुक्त करो। ऐसीही एक गप्प व्यासजीके नियोगके विषयमें है कि उन्होंने नियोग नहीं किया था। किन्तु

## विभवाविवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं इसाविषयपर व्याख्यान.११९

दृष्टिमाञ्चसेही पंडु आदि उत्पन्न होगए यह बात गण्य है। सृष्टिकमैनिरुद्ध रजनीर्यका संयोग हुए निना, प्रजोत्पत्ति नहीं हो सकती है। महाभारतमें साफ लिखा है, कि उन्होंने नियोग किया था। मनु तो यहांतक लिखते हैं, कि यद्यपि कितनेही लोग ऐसा मानते हैं, कि एक संतान होनेतकही नियोग करना चाहिए। परन्तु दूसरोंका कहना है कि एक सन्तान काफी नहीं है, दूसरा लड़काभी होना चाहिए। क्योंकि एक मर जाय तो दूसरा काम दे। निशेषमें मनुजी कहते हैं, कि नियोगका मतलब सिद्ध हो जानेपर उस स्त्रीको गुरुकी स्त्रीके समान समझना चाहिए।

## नियोगसे हुए पुत्रकी स्थिति।

मनुजीने बारह प्रकारके पुत्र बताये हैं।

" औरसः क्षेत्रजश्चैव " इत्यादि । मनु० ९-१५९।

प्रथमिववाहिता स्त्रीका पुत्र औरस, और नियोगवाली स्त्रीका पुत्र क्षेत्रज होता है। ऊपरके श्लोकमें मनुमहाराज कहते हैं, कि—"सिवाय पिताकी संपत्तिके, बापदादोंकी उपार्जित जायदादमें दूसरे दश प्रकारके पुत्रोंका हिस्सा नहीं पहुंचता।" परन्तु उसमें क्षेत्रज और औरसको बराबर हिस्सा मिलता है।

## नपुंसककी स्त्रीका नियोग।

मनु महाराज कहते हैं कि जो कोई नपुंसक होय और संतित न होय तो उसका भाई उसकी स्त्रीके साथ नियोग करे; और जो पुत्र नपुंसककी स्त्री नियोगसे होवे, उसको उस नपुंसककी संपत्तिका द्यमाग मिले:—

मनुजी कहते हैं, कि जो नियोगकी विधि बतलाई है उसको छोड़कर, और तर-हसे संसारका व्यवहार नहीं करना चाहिये। व्यभिचारसे वर्णसंकरप्रजा उपन करना महापाप है:—

## क्या मनुजी नियोगका निषेध करते हैं ?

मनुस्मृतिके नियोगमकरणमें यह नीचेका श्लोक आता है:---

नान्यस्मिन् विधवा नारी नियोक्तव्या द्विजातिसिः। अन्यस्मिन् हि नियुञ्जान धर्मी हन्युः सनातनम् ॥ अ. ९-६४.

मनुस्मृतिके टीकाकार छुल्लुक महं इस श्लोकका ऐसा अर्थ करते हैं, कि दिजोंकी विधवाको नियोग नहीं करना चाहिये; परन्तु मनुका सबसे उत्तम टीकाकार मेथातिथि है। उसने मनुस्मृतिके श्लोकोंकी एकवाक्यता सर्वोत्तम रीतिसे की है। वे कहते हैं कि

मनुजीकी नियोगके लिये पूर्ण सम्मित है। राघवानन्द कहते हैं, " अन्यसे " अन्यसे प्रयोजन पतिके कुलसे अन्य जगह नियोग करनेका निषेध है। वेद और ब्राह्मण प्रन्थोंके टीकाकार माधवार्वार्यने पाराशर स्मृतिकी टीका लिखा है। अब वह सब जगह नहीं मिलती। उसमें यह श्लोक नहीं, परन्तु कलकत्तेकी रॉयल एशियाटिक सोसाईटीकी लायबेरीमें है। उसमें इन श्लोकोंके अर्थमें लिखा है कि अन्यका मतलब अपनेसे नीचि जाति है, जो पतिसे नीचि जातिके साथ नियोग करे, तो सनातन धर्म नाश होता है। परन्तु अन्यका मतलब न समझनेसे शाझी लोगोंने धोखा खाया है, जो मनुजीको नियोग अनिष्ट था, तो आगे चलकर उन्होंने लंबाईके साथ क्यों प्रति-पादन किया; इतनाही नहीं बलकि उसको नियमानुसार ठहराया! क्या व ऐसे बुद्धिश्वा थे ! कि उसी पृष्टमें दूसरी जगह अपने कहनेके विरुद्ध अभिप्राय देते क्या उन्होंने मांग पी थी! (हंसी)। जो मनुजीको नियोग अभीष्ट न होता तो मनुको माननेवाले व्यास, याज्ञवल्क्य नियोगका प्रतिपादन कैसे करते ! आगे चलकर ब्रह्मचा-रीजीन पुनर्विवाह और नियोग हिन्दू शाझोंके अनुकूल हो इस विषयमें अनेक प्रमाण दिये थे।

### पराशरका पुनर्विवाहसम्बन्धि श्लोक । नष्टे मृते प्रविज्ञते क्लीवे च पतिते पतौ । पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्यो विधीयते ॥

"जो पति अहर्य हो जाय, मर जाय, संन्यासी हो जाय, नधुंसक हो जाय, पतित हो जाय, तो इन पांच आपत्तियों में स्त्री दूसरा पति कर ले" यह स्पष्ट है। परन्तु उसमें प्रतिवाद किया जाता है, कि "पतो " शब्द व्याकरणकी रीतिसे अञ्चद्ध है; पति शब्दका सप्तमी एकवचनमं, पत्यो होता है। परन्तु पाराशरीमें पतो लिखा है, इससे कहा जाता है, कि पतौका अर्थ पतिके समान आचरण करनेवालेका है। "पति इव आचरित इति पतिः" अर्थात् "जिसकी सगाई हो गई हो, किन्तु विवाह न हुआ हो " परन्तु यह वास्तविक नहीं है। पराशरका मतलक विवाहित पतिही होना चाहिये। प्रथम तो सगाई हुएकी, नधुंसकताकी परीक्षा, विना स्त्रीहंसार्गके नहीं हो सकी है। परन्तु श्लोकमें स्त्रीव शब्द आया है; इससे स्पष्ट है कि स्त्रीपुरुष साथ २ रहते होंगे और वे विवाहित भी अवश्य होंगे। फिर श्लोकमें नारी शब्द है, इस लिए कन्या नहीं हो सकी है; क्योंकि जबतक विवाह न हो, तबतक नारी नहीं हो सकती है। क्योंकि शास्त्रमें नरस्य धर्मा नारी ऐसी

### विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है वानहीं इसाविषयपर व्याख्यान. १२१

व्याख्या की है। अब सवाल यह रहा है, कि पत्योंके बदले पतीका प्रयोग हो सके कि नहीं? "वितः समास एव" १-४-८ यह पाणिनिका सूत्र है, परन्तु जो छन्द-व्याकरणके नियमसे छन्द्भंग होता होय तो, कभी २ व्याकरणका नियम एक किनारे धर दिया जाता है; इसी रीतिके अनुसार रामायणमें अनेक जगह पत्यौ-की जगह पतौ आया है। छंदभंग न हो इस लिए हिन्दुओं के माननीय श्रीकृष्णने भी गीताके चौदहवें अध्यायके २३ वें श्लोकमें " योऽवितिष्ठति नें-गतं " " अवतिष्ठतेके बद्छेअवतिष्ठति छिसा है।" ब्याकरणमें परस्मैपद् और आत्मनेपद् ऐसे दो प्रकारके प्रत्यय होते हैं । इसके अनुसार अब के साथ स्थाधातुको आत्मनेपद्का प्रत्यय छगाना चाहिये; परन्तु पाणिनिके 'समवप्रविभ्यः स्थः' १-३-२२ के अनुसार करनेसे छन्दभंग न होनेके लिये अवतिष्ठतिका पयोग किया है, इससे कुछ श्लोक अशुद्ध नहीं होता है। पराशरमें भी पत्योंके पयोगसे छंदका भंग होता, इसी लिये लाचार होकर, पतौ लिखा है; अर्थात् पत्यौकाही होता है, यह निःसंशय है । सुम्बईमें अष्टाद्शस्मृति संग्रह नामकी एक पुस्तक छपी है । मैंने उसे पढ़ा है। पराशरके ऊपरके श्लोकमें विधीयते है, परन्तु अष्टादशस्मृतिवालींने अपनी मरजीसे न विद्यते ठोक दिया है ( हंसी )। कोई तो अर्थमें ही फेर करता है; परन्तु छापनेवाले भले आदमीने श्लोकही पलट दिया है!

## मनुस्मृतिमेंसे पुनर्विवाहसंबन्धि एक श्लोकही उड़ा दिया है।

मनुका पुनर्विवाहके पक्षमें एक श्लोक पहलेसे मनुस्मृतिमें चला आता था,परन्तु पीछे-से विधवाविवाहके विरोधियोंने उसमेंसे वह उड़ा दिया है । परन्तु कितनीही मनुकी प्राचीन टीकाओंमें वह श्लोक है; किन्तु उसमें पाठभेद है। शंकरस्वामीने भी वह श्लोक दिया है, उसमें और पराशरके श्लोकमें भेद इतनाही है, कि उसमें "पतौ " की जगह "तथा " है।

दूसरे प्राचीन ग्रन्थकारोंने मनुस्मृतिमेंसे यह श्लोक लेकर अपने ग्रन्थोंमें लिखा है। और लिख दिया है कि यह " मनुस्मृतिका है"। परन्तु आजकल मनुस्मृतिमें नहीं दिखाई देता है। इससे जान पढता है कि वह उडा दिया गया है।

वह श्लोक यह है-

" नष्टे भूते प्रविजिते क्रीबे च पतिते तथा। पश्चस्वापत्सु नारीणां पतिरन्थो विधीयते"॥ मनुः.

इस प्रकार " पतौ " शब्दका शास्त्रीय रगड़ाही " तथा " शब्दके प्रयोगसे

१६

निकल गया । इससे यनुका पुनर्विंगहका विधान स्पष्ट हो जाता है । शास्त्रियोंकी सब दलीलें नष्ट हो जाती हैं ।

पुनार्ववाहके सम्बन्धमें रामकी अनुमति।

रामने बालिको जब मार डाला,तब उसकी विधवा ताराने जिसको हिन्दुलोक सती मानते हैं, उसके भाई सुप्रीवके साथ विवाह किया था। रामने किष्किंघाकांडमें सुप्रीवकी बड़ी प्रशंसा की है। यदि रामसरीले घर्मात्मा पुरुष सुप्रीवका विधवाके साथ विवाह पाप समझते, तो क्या वे उसके निकट जाते यह सम्भव है ? रामचन्द्र विधवा-विवाहको शास्त्रमर्यादानुक्ल मानते होगें, ऐसा इससे सिद्ध होता है। फिर आरण्य-कांडमें मारीच राक्षसने सुवर्णमृगका रूप धारण किया था; सीताके कहनेसे राम उसके पीछे शिकार करने गये और रामके हाथों मरते २ मारीचने "हे सीते! हे लक्ष्मण!" की झूंठी पुकार की। सीताने समझा कि हमारे पतिको कुछ हानि पहुंची है; इसलिय उन्होंने जाकर लक्ष्मणसे पार्थना की। इस विषयका सीता और लक्ष्मणके बीचमें संवाद चलता है, और लक्ष्मणने जब रामके भयसे होनेकी बात असंभवित ठहराई तब सीताने कहा कि—"तू अपने भाईकी आपत्तिमें, मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है, परन्तु मैं तेरेको नहीं मिल्रुंगी! देख, मैं अभी प्राण त्यागती हं।"

"प्राह् छक्ष्मण हुर्बुद्धे भ्रातुर्व्यसनिमच्छिसि ॥ प्रेषितो भरतेनैव रामनाशाभिकांक्षिणा ॥ ३३ ॥ मां नेतुमागतोऽसि त्वं रामनाशे उपस्थिते । न प्राप्यसे त्वं मामद्य पश्य प्राणांस्त्यजाम्यहम् "॥ ३४ ॥

जो नियोग वा पुनर्विवाहकी चाल रामके समयमें नहीं होती, तो सीता इस तरह न कहती। पीछे जब लक्ष्मण सीताके आग्रहसे चले गये, तब रावण सीताको उठा ले गया। महाभारतमें लिखा है कि—वसिष्ठ ऋषिने राजा सौदासकी स्त्री द्मयन्तीके साथ नियोग किया था, इससे अक्षमक पुत्र पैदा हुआ था; और दीर्घतमा ऋषिने वली-राजाकी स्त्री सुदेष्णाके साथ नियोग किया था, यह बात महाभारत आदिपर्व १७६ अध्यायमें है; पुत्र हो जानेपर दीर्घतमा अपने घर चला गया।

## क्षत्रिय और परशुराम।

परशुरामने क्षत्रियोंका वंशनाश किया, थोडे क्षत्रिय रह गये, इसलिए क्षत्रिय ब्रियोंने ब्राह्मणोंके साथ नियोग किये थे; और हालमें जो क्षत्रिय लोग पाये जाते हैं, वे सब ब्राह्मणोंकी औलाद हैं। ऐसा महाभारतमें लिखा है। (तालियाँ)।

#### विधवाविवाह शास्त्रसम्मत है वा नहीं इसविषयपर व्याख्यान. १२३

विधवाविवाह न होनेसे नुकसान।

इस प्रकार 'प्राचीन कालमें नियोग और पुनर्विवाहकी चाल उच्च जातियोंमें थी" यह मैंने संक्षेपसे सिद्ध किया है, परन्तु हाल तो ६० वर्षका बुड्ढा मरनेकी अलीरी घडी सोनापुर (स्पशान) की लकड़ियोंमें द्वता २ भी (हंसी) आठ वर्षकी कुवारी लड़कीसे विवाह कर सकता है, परन्तु विचारी आठ वरसकी विधवा विवाह नहीं कर सकती हैं। यहांकी तो मुझे खबर नहीं है, परन्तु उत्तर हिन्दुस्थानमें इस कूर बंधनके कारण भाग जाती हैं, और जो गुप्त लीलों होती हैं, सो तो तुम जानतेही हो। इससे बालहत्या भी होती है। हाय ! यह कैसा अन्याय है ! परन्तु पुनर्विवाह करके इस पापको रोकना शास्त्रीय नहीं है, यह कहना दुराबह और निर्दयता नहीं तो और क्या है ? (तालियां)।

### हिन्दुओं में पुनर्विवाहकी द्यद्धि।

हालमें हिन्दुओं पुनर्विवाह होताही नहीं, यह बात नहीं। में छाती ठोकके कहता हूँ कि अब भी कई एक देशों के सारस्वत ब्राह्मणों में पुनर्विवाह होते हैं (जोरकी तालियां)। कौन कहेगा कि—वे ब्राह्मण नहीं हैं? " क्षत्रियों लुवानों में भी पुनर्विवाह होते हैं; तब उनको कौन कहेगा कि—वे क्षत्रिय नहीं हैं। बिहारमें एक प्रकारके वैश्यों भी ऐसाही होता है; तब कौन कहेगा कि—वे वैश्य नहीं हैं। खूदों में तो ऐसा है ही, पर कितने एक दिजही निषेधके आयही हैं। ठेठ रामके समयमें पुनर्विवाहकी चाल थी, सो तो मैंने बता दिया। शायद कोई कह क्रि—" पुनर्विवाह करनेवाला सुप्रीव तो बन्दर था; परन्तु यह बात असत्य है। वे कपडे पहनते थे, बोलते थे। यदि बन्दर होते तो कैसे बोलते चालते ? वे जंगली स्थितिमें थे। यह उनकी बैठनेकी रीतिसे सिद्ध होता है।

### पुनर्विवाहसे जहर पिलानेका डर।

पिछली मनुष्यगणनाके अनुसार इस इलाकेमें लगभग दस लाल आदमी घट गये हैं, जिनमें हिन्दु विशेष हैं। हिदुस्तानकी मनुष्यवृद्धि चाहे उतनी नहीं बढी, इससे देशको बढ़ी हानि हुई है। मैं नम्रतापूर्वक कहता हूँ कि स्त्रियोंको न्यायानुसार पुनर्विषाह करनेकी छूट दी तो नहीं निश्चय कर कहता हूँ, कि—" अभी इससे भी बुरे दिन आवेंगे, और तुम्हारे बुरे हाल होंगे। "कितनेही लोग कहते हैं कि—"दूसरा बति करने दिया जाय तो अपने वर्त्तमान पतिको जहर देकर पुनर्विवाह करेंगी"। परन्तु

बिचारी स्नियाँ ऐसी कोमल हैं कि वे ऐसा काम नहीं कर सकतीं। अदालतों के मुकहेमों की देखो, तो मालूम होगा कि, सौ पुरुषों में भी एक स्नी नहीं होती है। (जोरकी तालियाँ)। इनबी वगैरा और अंग्रेजोमें पुनर्विवाह होते हैं। परन्तु क्या उनमें जहर देने के कोई उदाहरण हैं? (तालियाँ)। पारिसयों के विषयमें मुझे मालूम नहीं है, (एक पारसी गृहस्थ उनमें भी रिवाज है) पारिसयों में भी रिवाज है। ऐसा कहा जाता है तो क्या दूसरे पति के लिये किसी बाईने प्रथम पतिको जहर दिया है? वे बिचारी स्वभावसे द्याल होती हैं। उनका नाम ही अवला है, वे ऐसे दुष्कृत्य कभी करही नहीं सकती हैं (तालियाँ)। तुम जो दुःखी हो तो अपने कर्मों के फलसे, परन्तु ईश्वर तो न्यायी और द्याल है। में विधवाविवाहका पक्ष करता हूँ, इससे आपको यह न समझना चाहिये कि मेरे कोई विधवा पुत्री है, कि जिसका में विवाह करना चाहता हूँ (बड़ी हंसी)। परन्तु नियोग और पुनर्विवाह, वेद और सृष्टिक्रमके अनुकूल हैं। इस लिये में उसका पक्ष लेता हूँ (तालियाँ और ध्वनिंग)। इसके बाद लगभग ७॥ बजे सभा विसर्जन हुई।

#### इत्यलम्

# ग्यारहवाँ व्याख्यान ।



### धर्मसमाकी ओरसे अन्तिम व्याख्यान।

ता. २८ अगस्त १९०२.

बहाचारी श्री रामेश्वरानन्द्जीकी सभाकी ओरसे स्वामी श्री नित्यानन्द्जीने दिये हुए व्याख्यानोंमें का अन्तिम व्याख्यान कल ६॥ छ बजे गेइटी थिएटरमें ओनरेबल सर भालचन्द्र कृष्णके प्रधानपद्में दिया था । थिएटर ३ बजेही स्त्री पुरुषोंसे भर गया था । प्रारंभमें डॉ. पोपट प्रभुरामने कहा कि निश्चित किये हुये समयसे आधे घंटेकी देर हुई है इस लिए क्षमा चाहता हूं । धर्मसभाकी ओरसे स्वामीजीका आज अन्तिम व्याख्यान है । स्वामीजीने धर्मसभाके लिये अत्यन्त श्रम लिया है । स्वामीजीके प्रारंभके व्याख्यानको लेकर आजतकके व्याख्यानोंपर बहुत चर्ची हुई है ।

स्वामीजीको प्रत्येक प्रश्नोंके सम्पूर्ण उत्तर देनेके लिए अब समय नहीं रहा। धर्म सभाका उद्देश्य यह है कि—''हिन्दुधर्मके शास्त्रोंमेंसे धर्मके वास्तविक स्वरूपका संशोधन करना"। इस सभाका उद्देश्य दूसरोंको खुरा भला मनाने या कहनेका नहीं है। ब्रह्म-चारी रामेश्वरानंदजीका भी यही हेतु है। स्वामी श्री नित्यानन्दजीके व्याख्यानोंमेंसे यदि सत्यका ग्रहण किया जायगा तो जनसमाजको उससे अधिक लाभ होगा। आज जिस विषयपर स्वामीजी बोलनेवाले हैं, उसमें जैनधर्मका भी कुछ अंश है। परन्तु कई जैनबन्धुओंकी इच्छा इससे विरुद्ध पाकर मैंने स्वामीजीसे प्रार्थना की है कि—'वे जैनधर्मसम्बन्धी अधिक चर्चा नहीं करेगें; वा उस विषयको छोड देगें।"

यहां जैनधर्मसम्बन्धी ऐसी चर्चा जिससे किसीको बुरा छंगे करनेकी न थी, तो भी जैनोंकी खास प्रार्थनासे अब उससम्बन्धी कुछ भी नहीं कहा जायगा । स्वामी श्री नित्यानन्द्जी, ज्ञ. श्रीरामेश्वरानन्द्जी तथा सभासदोंकी ऐसी इच्छा है कि तुम सब अपने २ धर्ममें आनन्द्से रहो । परन्तु सत्यासत्य समझने और धर्मका रहस्य जाननेके छिये प्रयत्न करो । स्वामी श्रीने अपने श्रमके बद्छेमें कोई भी प्रकारकी भेंट छेनेका इनकार किया है । इससे उनकी सेवामें एक प्रशंसापत्र अर्पण करनेकी में प्रार्थना करता हूं । यह अभिनन्दनपत्रछेख सुवर्ण-अक्षरोंमें छप-वाया था और उसमें ज्ञ. रामेश्वरानन्दजीकी तसबीर भी थी। छेख हिन्दी भाषामें था

सर भालचंद्रने कहा कि माधवबागकी सभामें अन्यान्य पंछितोंके व्याख्यान आपने सुने हैं। स्वामी नित्यानन्दजीने भी दो तीन विषयसम्बन्धी अपने विचार अनेक प्रमाणोंके साथ प्रगट किये हैं। उसका धर्मसभाके विचारोंके साथ एक पुस्तक छपवाया गया। भारतमें अनेक मत मतान्तर होनेके कारण और हरकेके मन्तव्य भी भिज २ होनेसे सबकी संतोष देना असम्भव है। स्वामीजीने जो श्रम लिया है, इसके लिये सबकी ओरसे मैं उनका आभार मानता है।

स्वामी श्री नित्यानन्दजीन अपने व्याख्यानका प्रारंभ करते हुए कहा कि २६ प्रश्नोंमेंसे बाकी रहे हुए विषयोंपर आज विचार करनेका है। दश विषयोंपर बोल-नेके लिए आधा मात्र घंटा है जो हरेक विषयमें कुछ कहनेके लिये कमसे कम २॥ से ३ घंटे चाहिये। परन्तु केवल आधाही कलाक रहनेसे मैं केवल अपना मतही दे सकुंगा। आप जानते हैं कि जो विषय स्पष्टतासे प्रतिपादन किये गये हैं वे भी सारक्तपही कहे गये हैं। यदि इन्ही विषयोंपर मुझे लिखनेका तो हो अनेक प्रमाण, दलीलें और रहस्य प्रगट करनेकी आवशकता है; परन्तु व्याख्यानोंमें केवल

भावार्थही स्पष्ट किया गया है । आजकल जो चर्चा रही है उसमें मैं केवल इतनाही कहंगा कि—" जिसको घर्मका विचार करना हो, उसको धर्मात्मा होना चाहिए अर्थात् काम, कोघ, राग, देष इत्यादिसे दूर रहकर निष्पक्ष होकर विचार करना चाहिए "। सहनशीलताकी भी उतनीही जरूरत है । गर्म-मिजाज रखनेसे कोईभी कार्य्य नहीं होता । और प्रयत्न भी निकम्मा (निष्फल ) जाता है । हमारे धर्ममें वा कोममें यदि कोई महात्मा हो गया हो तो उसका अनुकरण करना चाहिये। महात्मासम्बन्धी दृष्टांत देते हुए स्वामीजीने स्वामी श्री शंकराचार्यजी, स्वामी श्री द्यानन्द सरस्वती, गुरु गोविंद्सिंहजी, महूम मि. ग्लेडस्टन, महाराणी बीकटोरिया, मि. दादाभाई, मि. ताता, नामदार जज मि. बद्रदीन इत्यादिके दृष्टांत दिये थे।

स्वामीजीने अपने आजके विषयको प्रतिपादन करते हुए कहा कि छः शास्त्रींका आपसमें विरोध नहीं है। स्वामीजीने अनेक प्रमाणेंसि सिद्ध किया कि एक शास्त्र दूसरे शास्त्रका पुष्टिकर्ता है। स्वामीजीको अपने विषयसम्बन्धी बहुत कुछ कहना था, परन्तु समय न रहनेसे अन्य प्रश्नोंसम्बन्धी आज अधिक कुछ न कह सके। अन्तमें स्वामीजीने कहा कि मेरे व्याख्यानोंमें मैंने कुछ भी पक्षपात वा स्वार्थ नहीं रक्खा है; तो भी किसीको द्वरा छगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।

गौतम बुद्धने क्षमासम्बन्धी एक दृष्टांत अपने शिष्योंको दिया थाँ, वह मुझे अभी याद् आ गया है। एक समय काशीके राजाने अयोध्याका राज छे लिया और वहांके राजा, रानी और राजपुत्रको मरवा डाछनेके लिये हिंसकोंके साथ वनमें भेज दिये! राजाने आगेसे अपने पुत्रको यह उपदेश कर रक्खा था, कि—'यदि तू जीता रहे तो बैरका बद्छा बैरसे न लेकर प्रीतिसे लेना। क्योंकि अप्रि अप्रिसे शान्त नहीं होता। जलसेही शान्त होता है।'' राजपुत्रने इस अमूल्य उपदेशका उपयोग यहांतक किया कि वह काशीके राजाका प्यारा बन गया। एक दिन राजा अपना शिर उसकी गोदमें रखकर सोता था, तब उसको अपने बैरका स्मरण आया—और उसको मारनेके लिये उद्यत हुआ। उतनेमें अपने पिताके शब्द उसको याद आ गये और उसने राजाके मारनेका संकल्प छोड दिया; और अपनी दुष्ट इच्छा राजाको प्रगट की। बुद्धने इस दृष्टांतको देते हुए कहा कि जब क्षत्रियोंमें इतनी द्या रही हुई है कि वा आप जैसे साधुओंमें कितनी सहनशीलता होनी चाहिये!। गौतम बुद्धका यह दृष्टांत ध्यानमें लेकर मैं मेरेपर की गई टीकाओं (आक्षेपों) से बुरा न मानकर उनको भी उतनीही प्रीतिसे चाहता हूं।

व्याख्यान पूरा होनेपर धर्मासभा और श्रोताओंकी तरफसे स्वामीजीका पुष्पमाला-दिसे बहुतही धूमधामके साथ सत्कार किया गया । इस समय धर्मसभाकी तरफसे स्वामीजीको दुछ रूपये भेट करनेका प्रबन्ध किया गया था, परन्तु स्वामीजीने धन्य-वाद्पूर्वक उसको अस्वीकार किया। इसके पश्चात् स्वामीजीके सम्मानके लिए नगरके प्रतिष्ठित सज्जनोंकी तरफसे चार घोड़ोंकी गाड़ी सुसज्जित की गई।

यद्यपि बहुतसे सज्जनोंका आग्रह था कि बम्बईके मुख्य २ बाजारेंसि स्वामीजीका प्रोसेशन निकाला जाय, परन्तु ऐसा करना भी स्वामीजीने अस्वीकार किया और चुपचाप चार घोड़ोंकी गाडीमें बैठकर अपने निवासस्थान (सेठ जय नारायणजी दानी का बंगला) को चले गये.

## बारहवाँ व्याख्यान।



## संस्कृत भाषाकी आवश्यकता।



ता. २३ सप्तंबर १९०२.

इस समय भी सुप्रसिद्ध स्वामी श्री नित्यानन्दजीने " संस्कृत भाषाकी आवश्य-कता " इस विषयपर एक प्रसंगोपात्त व्याख्यान दिया था।

हम सबको मानना पड़ेगा कि संस्कृत भाषामें अपूर्व गौरव है, परन्तु उसमें मुख्य म्यूनता उसकी कठिनता है। भाषा का मुख्य हेतु ऐसा होना चाहिये कि सूक्ष्मसे सूक्ष्म, व्यापकसे व्यापक और स्थूलसे स्थूल विचार भी स्पष्टतासे अन-र्थक वा ब्यर्थक हुए बिना सूक्ष्मतासे वक्ता श्रोताको दर्शा सके। प्राचीन संस्कृत विद्या चाहे ऐसी हो, परन्तु ये सब गुण वर्तमान समयमें संस्कृत भाषामें नहीं दीखते। खासकरके आज्ञावाचक शास्त्रोंकी भाषा उपरोक्त गुणोंसे युक्त होनी चाहिये; परन्तु शोकका विषय यही है कि शास्त्रोंकी भाषाकाही अनर्थ और अर्थान्तर दिअर्थ हो सकता है। हिन्दुओंके धर्मका आज कोई ठिकाणा नहीं है, इसका कारण भी यही है कि प्रत्येक आचार्यने अपने २ स्वार्थके अनुसार अर्थ किये हैं। वस्तुतः शास्त्रोंका अर्थ विद्या और बुद्धिके अनुकृत किया जाय तो दिअर्थ होनेका कुछ सम्भव नहीं है। परन्तु हिन्दुओंकी एक विचित्र मान्यता ऐसी है कि शास्त्रसम्बन्धमें वे

मनुष्यबुद्धिको निकम्मी मानते हैं । मानो जैसे शास्त्रकर्ताओंने अपनी बुद्धि शास्त्र बनाते समय कोई कोनेमें रक्खी हो और उन्होंने ऐसी आज्ञा दी हो कि—"हमारे शास्त्र पढते समय अकलको कोनेमें रखना ! "

इस तरहसे सुक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे पता लगता है कि संस्कृत भाषाके शास्त्र यद्यपि हि-अर्थी हैं तो भी उसमें दोष भाषाका नहीं है, किन्तु पढ़नेवालोंकी बुद्धिकाही है। स्वाभाविक बात यह है कि जो शब्द शास्त्र लिखनेवालोंने सैंकडों वर्ष पहिले लिखे हों वे उस यगके संयोगोंको ध्यानमें रखकर लिखे होने चाहियें और उन संयोगोंको व्यानमें रखकर उसके अर्थ भी वर्तमान समयमें करने चाहियें । वर्तमान समयके गाबी ऐसा करते नहीं हैं और इसीसे जो बद्धियक्त और पादार्थिक विद्यायक्त अर्थ कहते हैं उनके और शास्त्रीओं के बीचमें अर्थों के सम्बन्धमें भिष्न मत हो जाता है। संस्कृत व्याकरणमें समाससे भी अनेक अर्थ होनेका सम्भव रहता है, परन्तु जैसे स्वामीजीन दिखलाया कि व्याकरणके नियम ध्यानमें न रखनेसेही अनेक अर्थ होते हैं और इस तरहसे संस्कृतसे अनभिज्ञ लोग संस्कृत भाषाको मोमके जैसी नरम और उसका जैसे अर्थ करो तैसा हो सकता है ऐसा कहकर दोष लगाते हैं । वर्तमान समयके अंग्रेजी भाषाके लेख, सैंकडो वर्षके पश्चात्, शब्दोंके अर्थ समयके परिवर्तन होनेके पश्चात अर्थ किये जांय तो वे भी उसी तरहसे द्वि-अर्थी होनेका सम्भव रहेगा। वर्तमान समयके कायदेकानून उनके अर्थ या दिअर्थ न हो सके इसलिये बहुत ध्यानसे बनानेमें आते हैं । घारा शास्त्री भी अपने स्वार्थकी कोई बात आनेपर उसका किस प्रकार अर्थ करनेका प्रयत्न करते हैं सो सबको ज्ञात है: परन्त इससे अंग्रेजी भाषामें दोष है ऐसा महीं माना जाता ऐसाही संस्कृतके सम्बन्धमें है ऐसा स्वामीजीने कहा था। आगे बढकर स्वामीजीने कहा कि आर्यावर्तसम्बन्धी प्राचीन उपयोगी विषय और विद्याओंका संशोधनके लिए संस्कृत भाषाकी अति आवश्यकता है। संस्कृत व्याकरणसम्बन्धीसे स्वामीजीने एक शब्द दिखलाकर कहा कि इसमें कइ ढकोसले अर्थात् निरर्थक सूक्ष्मतायें हैं । ति इन्त ( क्रियापद ) प्रकरणके बहुतसे नियम परस्मैपद और आत्मनेपद सेट् और अनिट्, संप्रसारण घातुओं के दशरूप जैसे कि म्वादि, अदादि तुदादि अदादि जुहोत्यादि सात प्रकारके इत्दन्त aorist इत्यादिमें जो अनेक सूक्ष्म विभाग नियमोपनियम और अपनाद आते हैं ने मेरे विचारानुसार बहुतसे उनमेंसे निकम्मे हैं । उनको याद करनेमें विदार्शियोंकी आधी अकल और वय मारी जाती है। उससे भाषाकी सरलता जो भाषाका मुख्य भूषण है, कम हो जाता है । किसी प्रकारके वाक्चातुर्व्यसे उसकी

( भाषाकी ) उपयोगिता सिद्ध हो नहीं सकती । संस्कृत लिपि उत्तम होनेसे वह माषा उत्तम सिद्ध नहीं हो सकती। उसका श्रेष्ठत्व सिद्ध करनेके लिये इतना कहना पर्याप्त नहीं कि वह सर्व भाषाओं की माता है; क्यों कि पुत्री मातासे भी अधिक लावण्यवती हो सकती है। संस्कृतमें धातुके अनेक लगेंका होना खटपट है, परंतु वह केवल संस्कृ-तमें ही नहीं; किन्तु श्रीक लेटिन आदि सर्व भाषाओंकी रही स्थिति है। हरेक भाषामें अनियमित रूप होतेही हैं; कारण यह है कि भाषा कोई यंत्रमें बनी नहीं । परंतु मि. जॉन स्टुअर्ट मिलके तर्कशास्त्र नामक पुस्तकके कथनानुसार-अनेक मकान एक स्थानपर बननेसे जैसे रास्ता अपने आप बन जाता है. वैसेही भाषाके बननेका प्रकार है। मि. मिलके "Necessity of a Chilorophical Qanguage नामके पुस्त-कमें प्रगल्भ विचार प्रकट करनेके छिये भाषामें क्या क्या गुण होने चाहिये वहः लिखा है। वे गुण संस्कृत भाषामें पायः अधिकतर देखनेमें आते हैं। खासकरके संस्कृतसमासपद्धति ठीक होनेसे वह भाषा अन्य भाषाओंसे सब प्रकार श्रेष्ठ है। यद्यपि भाषाशास्त्रका वेत्ता इस विषयमें प्रमाणसूत माना जाता है तो भी हम अपने अनुभवसे इतना अवस्य कहेंगे, कि संस्कृत भाषा सर्वोत्तम है; अति उपयुक्त है, और उस भाषाके प्रचारकी, खास करके इस देशके छिये अतीन आवश्यकता है इतिशम्। कार होते प्रश्ने । क्रिकेश साथ की कर्न

# व्याख्यान १३ वां



### क्षु के के क्षेत्र के **संसारकी विचित्र गति ।** के के कारण के के

र्ता. १५-१२-१९७२

STANCES OF SHORE SPARES IN STREET

"स्वर्गवासी सेठ जेठामाई प्रेमजी स्मारक व्याख्यान माला" का प्रथम व्याख्यान स्वामी श्री नित्यानन्दजी महाराजने कल शाम "आर्यसमाज मन्दिर बम्बई गर्भ दिया था। व्याख्यानके समय श्रोताओं की इतनी अधिक उपस्थिति हुई थी कि उन्हें मन्दिर में खडे रहनेके लिये भी जगह न थी।

प्रथम आर्यसमाजके प्रधान जीवनदास द्यालुदासजीने स्वर्गवासी सेठ जेठाभाई प्रेमजीके ३०००० तीस हजारके दानके विषयमें कुछ विवेचना की; किर स्वामी-जीने नियमानुसार ईश्वरस्तुति करके व्याख्यान पारम्भ किया:—

25-019

## ( व्याख्यानः)

यह संसार कभी भी एकरस नहीं रहा और न रहताही है; इसिलिये इस संसार-को विचित्र कहा जाता है और इसी कारण विद्वान लोग इसे सागर या नाटक-की उपमा देते हैं।

जन्म होते समय मनुष्य को " वह कहांसे आया है ?" इस बातका ध्यान नहीं रहता है। सब प्राणियों में मनुष्ययोनि श्रेष्ठ गिनी जाती है और वास्तव में है भी ऐसा ही; परन्तु सैकडों मनुष्य कहानेवालों में मनुष्य नामको सार्थक करनेवाला एक भी मनुष्य कठिनतासे मिलता है। प्राणी दो तरहके होते हैं— एक हिंसक और दूसरे अहिंसक। हिंसक अपनी आवश्यकतासे भी अधिक हानि करते हैं। भेडियेकी एक बकरीसे तृप्ति हो सकती है; परन्तु वह किसीके बांडे में घुसकर व्यर्थ अनेक बकरियोंका घात करता है। संसारमें भेडिये जैसे भी मनुष्य होते हैं। मनुष्य जो कर्म करता है, उससे उसकी परीक्षा होती है। " संसारमें जन्म पाकर कोई भी अपराध न किया हो" और जिसने बचपनमें बिना गिरे ही चलना सीख लिया हो ? ऐसा मनुष्य मिलना कठिन है मनुष्य मात्रमें परिमित शक्ति है; मनुष्य भूलते हैं और ठोकरें खाते हैं। इन विघ्नोंसे मनुष्य को रुक न जाना चाहिए; किन्तु कर्मयोगी बनकर योग्य होते जाना चाहिए। केवल वे ही मनुष्य, मनुष्य कहलानेके योग्य हैं, जो विघ्नोंके आनेपर भी कार्यक्षेत्रमें डटे ही रहते हैं।

तद्नन्तर स्वामीजीने " व्याख्यानमाला" के प्रयोजक, स्वर्गवासी मि० जेठाभाई प्रमजी की प्रशंसा की ।

स्वर्भवासी उक्त सेठ साहबने १५००० रुपये कन्यापाठशालाको, ३००० रुपये काशी पाठशालाको और (अपने परिवारके लिये १५००० सहस्र मात्र रखकर) शेष श्रीस्वामी द्यानन्द कृत 'सत्यार्थप्रकाश' का गुजराती भाषान्तर करवाके कम कीमतमें बचनेके निमित्त देनेके लिये अपने '' मृत्युपत्र'' में आदेश किया है। उन्होंने मुझसे दश व्याख्यान देनेके लिये आग्रह किया था। यद्यपि इसके लिये मेरे पास समय नहीं है, तथापि उनके मृत्युपत्रके ट्रस्टियों (संरक्षकों) के विशेष आग्रहसे मैंने व्याख्यान देना प्रारम्भ किया है।

कवियोंने संसारकी विचित्रतापर अनेक कान्य लिखे हैं। मनुष्यको कई र भातिक ज्ञान होनेका अभिमान होता है; परन्तु, वस्तुतः वह छोटी २ बातोंको भी नहीं जानता; ऐसा देखा गया है। यदि उसने वनस्पति शासका उत्तम प्रकार

39-818

अध्ययन नहीं किया हो तो वह पुष्पकी पंखुडियोंकी बाहरी खूबसूरतीके सिवा उसके -संगठनके विषयमें कुछ भी नहीं कह सकता । " हाउस वाइफ " सरिजिके एक पुस्तकमें मैंने एक बात पढ़ी है । उसमें उसका लेखक कहता है कि, मैं जब दश वर्षका था, तब अपनी रक्षिकासे पूछता था कि, दीपककी ज्योति बुझकर कहां गई? वह मुझको कुछ उत्तर न दे सकती थी। गेहूं कहांसे उत्पन्न हुआ यह प्रश्न भी मैंने बाल्यवस्थामें किया था; परन्तु आजतक मेरी शंकाका समाधान नहीं हुआ। विद्युत्का ज्ञान आजतक भी अपूर्ण है। अधिक क्या कहा जाय, अपने आपको भी तो हम नहीं समझते ! । आत्मा सम्बन्धमें कई मन्तन्य हैं । सायन्टीफिक विषय सिद्ध होनेसे समझ सकते हैं परन्तु फिलासोफीकी नातें केवल बुद्धिगम्य होनेसे दिमाग फिर जाता है। एक फूलको उठाकर " मेरे हाथमें यह फूल है " इसका निकपण सार्यससे सहजमें हो सकेगा; परन्तु फिलासोफीकी दृष्टिसे (एक पंखेकी उठाकर ) " यह पंखा है " ऐसा सिद्ध करना भी कठिन होगा । कई ( शंकराचा-थीदिक) कहते हैं कि " सृष्टिमें जो कुछ है, वह कल्पनामात्रही है "। हर्बर्ट स्पेन्सर कहता है " कि पदार्थों की उत्क्रान्ति और अवक्रान्ति होती है, परन्तु सृष्टि कल्पना-मात्र नहीं है।" जब साकार पदार्थोंमें इतना निवाद होता है, तो निराकारकी तो बात ही क्या ? और हम अपनेको उस विषयमें अज्ञान समझें तो उसमें क्या आश्चर्य! इस लिये संसारकी प्रथम विचित्रता तो यह है कि हम-आप क्या हैं सो भी हम नहीं जानते।

"पोलीटीकल इकोनोमी" (अर्थशास्त्र) में जिससे अपना अर्थ सिद्ध हो उसको धन कहा है। नोटका दशवा दश हजार मूल्य है, वह कुत्रिम है। नोटोंके प्रभावका कारण राज-सत्ताका धर्म है। संसारमें सबसे श्रेष्ठ साहकार (महाजन) सरकार है। उसपर विश्वास होनेसे अथवा उसका अधिकार होनेसे कम कीमतके रुपयेका और निकम्मे कागजिक नोटका पूरा मूल्य होता है। उसी प्रकार पीतलके उकहेकी मूर्ति बना, उसपर चन्ड्न लगा लोग उसको त्रिलोकीनाथ मानते हैं; यह मावभी कृत्रिम है। कल्पना करों कि, मूर्तिकार उस पीतलकी मूर्तिको बेचता है तो उसकी कीमत पीतलके भावके अनुसार ही होगी, यह मूर्तिकी कीमत कल्पित है। इस संसारमें अन्य विश्वास, भाव और कृत्रिमतासे जो वास्तविक मूल्यसे कईगुणा अधिक मूल्य बढ जाता है; यह संसारकी द्वितीय विचित्रता है।

एक मनुष्य मूर्तिपूजनार्थ एक पैसेकी शर्करा (चीनी) मोल लेता है, पंसारीको -शर्कराकी परीक्षा न होनेसे पंसारी उसको फटकडी दे देता है, पुजारी पूर्ण अद्वासे उसका नैवेध बनाता है; परन्तु जब वह मनुष्य उसे पूर्ण भावसे ( शर्करा समझकर ) प्रसादके प्रयोजनसे मुंहमें रखता है उसे शर्कराका स्वाद आताही नहीं है । भैंसके आगे भागवत की कथा करनी निर्धक है; परन्तु यदि विचार किया जाय तो इसीसे सत्य और असत्य भावनाकी मुस्सष्ट परीक्षा हो जाती है ! लोग रुढिके आधीन होकर जिस अन्वपरम्पराको मानते आये उसीको मान रहे हैं । परन्तु सत्यासत्यका निर्णय परीक्षासे हो जाता है । जसे, सब पुराणोंमें लिखा है कि पृथिवीका वृत्त ( परिधि ) पचास कोड योजन है । परन्तु ज्योतिष शास्त्रमें लिखा है कि वह पचीस हजार माइल है !' इन दोनोंमें झुटा कौन ? पौराणिक या ज्योतिषी, जब तक जांच न की जाव तब तक कुछ न बन पडेगा यदि तर्कसे सिद्ध हो जाय कि वह पचीस हजार मील है तो फिर व्यासजी तो क्या, परन्तु व्यासजीके पिता क्यों न कहें कि "पचास हजार योजन ( दो, अब्ज मील ) है" किंतु वह मानना अनुचित होगा । यहां यह भी पकट कर देना आवश्यक है कि वस्तुतः पुराणोंके कर्ता व्यास नहीं हैं।

आगे चलकर स्वामीजीने सिद्धान्त शिरोमणि? नामक प्रन्थके दुछ प्रमाण देकर

भास्कराचार्य कहते हैं कि दितीयांके दिन चन्द्र जो शृङ्गयुक्त अर्ध वृत्ताकार होता है और उस चन्द्रकी अर्ध वृत्ताकार शिरा जो किसी समय न्यूनाधिक होती है, उसका कारण सूर्यका प्रकाश चन्द्रपर पडना ही है । यदि पृथिवीकी परिधि भागवतादि पुराणोंके अनुसार दो अब्ज मील होती तो प्रहण ही न हो सकता! पुराणों लिखा है कि " पृथिवीके बीचमें मेरु पर्वत है और उस मेरु के चारों ओर सूर्य चूनता है" परन्तु भास्कराचार्यके कथनसे सिद्ध होता है कि सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है; इससे भी पुराणोंकी बातें झूठी समझी जाती हैं; । कई मनुष्य अपने धर्मानुसार दो सूर्य मानते हैं । यद्यपि अनेक भाति सिद्ध हो चुका है, कि, पृथिवीपर सूर्य एक ही है; तथापि वे कहते हैं कि दो सूर्योंका होना तो भगवानने स्वयं कहा है। क्या वह मिथ्या हो सकता है ? '' " हम प्रत्यक्ष देखते हैं सो असत्य हो सकता है, परन्तु हमारे पोथाजीकी वात कैसे असत्य होगी ?'' ऐसी अन्ध्रश्रद्धाः रखना यह भी संसारकी एक विचित्रता है।

आकाशकी माप कोई नहीं कर सकता, संस्कृतमें उसको अनन्त कहा है। कई ऐसी बातें हैं जिनको हम देख नहीं सकते; वे केवल बुद्धिगम्य हैं। परन्तु इससे जिसकी परीक्षा हो सके उसकी कुछ भी परीक्षा न करने की जो बान (आदत), पढ़ गई है, वह बहुत बुरी है।

फिर स्वामीजीने अन्य विश्वाससे कैसे २ अनर्थ होते हैं सो विदित करानेके लिये अनेक रोचक दृष्टान्त दिये और भर्तृहरिका एक सार्थ श्लोक कहकर जतलाया:—

" भर्तृहरि कहते हैं कि जब में पिंगलाके आधीन हो गया अर्थात् कामके चरा हो गया तो मुझे अंधेरी रातमें कोई वृद्ध मिल जाता तो वह भी मुझे स्त्री भान होता परन्तु अब मुझे सब जगह ब्रह्मही ब्रह्म दीखता है। " यदि आपको प्रकृतिका सौन्दर्थ देखना हो तो आप कालिदासके कान्य देखो। उन कान्यादिकोंसे " सत्य भावना किसमें रखनी ? " सो आपको ज्ञात होगा। की-टपतंगके सहुश और हमारे सहुश अनेक हैं, परन्तु रामचन्द्रसमान महानुभाव कम हुए हैं। फिर हमारे भाव विचित्र हों तो इसमें आश्र्य क्या ? जैसे सबके उच्चारणमें भिन्नता होती है. वैसे ही सबके मनोगत भावोंमें भी भेद होता है। पिता और पित स्त्रीको प्रेमसे देखते हैं, परन्तु उनके भावोंमें अन्तर होता है; इसका एक दृष्टान्त में कृंगा।

एक मांसाहारी अफगान मुझे मिला। उसने मुझसे कहा " कि भला ऐसा कोई मनुष्य हो सकता है, जो मांस न खाता हो ? " मैंने कहा; हां ! ऐसे कई मनुष्य हैं। इसपर उसने कहा, अल्लाह ! अल्लाह !! कोईभी मनुष्य मांस न खाता हो क्या यह संभव है ? वस्तुत: बात तो यह है कि कई मनुष्य जब मांसको अमृत मानते हैं तब कई उसे मलसे भी अधिक भ्रष्ट समझते हैं । त्यागीको थह सुनकर आश्वर्य होता है कि स्त्री मनचिकत करनेवाली है ' परन्तु दूसरी ओर विषयीको " स्त्रीसे मन चिलत नहीं होता" ऐसा सुनकर त्यागीके समान आश्चर्य होता है । संसारकी विचित्रता इससे अधिक क्या हो सकती है ? भर्तृहरिजी कहते हैं कि " पतंगकी दीपकमें और मधुमक्षिकाकी गुड़में मृत्यु होगी" यह बात न जाननेसे वे दीपकादिमें गिश्ते हैं । प्रत्येक मनुष्य जानता है कि भेरी मृत्यु होगी, पर तो भी दूसरेका धन हरण करनेमें तत्पर रहंता है। हिन्द्के बाह्मण मरे हुए का ही धन छेते हैं; तो ऐसे समयमें वास्तविक मार्ग कहांसे माळूम हो ? जादूगरीकी बनावट असत्य है ऐसा जानते हुए भी लोग मार्गमें तमाशा देखनेके ालिये खंडे रह जाते हैं; मनुष्य कुछ ऐसेही विचित्र तत्वेंसि भरा हुवा प्रत्येक मनुष्य क्षगभंगुर प्रवृत्तिमें इसी उपमाके साथ फँसता है इसीसे स्वात्माका स्कृतसो ्ज्ञान नहीं हो सकता । कायदे कानूनकी सूक्ष्मता वकील लोग दिखलावेंगे, परन्तु उससे ईश्वांसम्बन्धी ज्ञान मिछता नहीं है । कई थोडा बहुत प्रयत्न करके मि॰ ब्रेडलोकी तरह छोड देते हैं । रोटी खानेसे सूख मिटती है, उसी प्रकार ईश्वरीय ज्ञानके मिछनेसे मनकी छुधा नष्ट हो, तब जानना कि सत्य ज्ञान हुआ। परन्तु वर्तमान समयमें छोगोंको वेसे सुअवसर प्राप्त नहीं होते। किन्तु वैसे आत्मिक और ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करनेके छिये प्रत्येक मनुष्यको प्रयत्न करना चाहिए। आजका व्याख्यान आगे होनेबाले व्याख्यानोंकी मानों स्मिका है, इसवास्ते में अधिक न कहूंगा। परन्तु अन्तमें संसारकी विचित्रतासे इतना ही ग्रहण करनेकी प्रार्थना करूंगा कि आप अन्धश्रद्धा न रखते हुए जो कुछ सिद्धान्तकी परीक्षा हो अर्थात् जो कुछ सत्य ठहरे, उसीको ग्रहण करेंगे।

प्रमुखने दर्शाया कि कई लोग ज्ञातिभोजनादिमें बहुत धन व्यय करते हैं। परन्तु स्वर्गवासी सेठ जेठाभाईने अपने धनको अन्धपरम्परामें खर्च न करके सत्य धर्मके प्रचारार्थ खर्च करनेकी व्यवस्था की है; यह प्रशंसाकी बात है। इत्यादि इत्यादि ।

## व्याख्यान १४ वाँ.

मर्हुम सेठ जेठाभाई प्रेमजीके मृत्युपत्रमें की हुई व्यवस्थाके अनुसार स्वामी नित्यानन्दजीने अपना दूसरा व्याख्यान आर्यसमाज मन्द्रिरमें 'आर्यसमाज क्या है 'इस विषयपर दिया; प्रमुखस्थान प्राणजीवन-दासने लिया था, स्वामीजीने नियम पूर्वक ईश्वरस्तुति करके अपना व्याख्यान आरंभ किया।

तारीख १६ डिसेंबर १९०२.

आर्थ्यसमाजके सम्बन्धमें कई द्वेषी छोगोंने छोगोंको बहका दिया है, जिससे उससे अनिभन्न छोग समाजसे दूर भागते हैं। आर्थसमाजसम्बन्धी जो जो अच्छी बातें हैं, उनको छिपाकर उसे बदनाम करते हैं। स्वामी दयानन्दजी प्रथम संस्कृत-में प्रचार करते थे, परन्तु उस समय अन्यमतवाछे पंडित उनके कथनका उछटा

अर्थ करके छोगोंको समझाते थे। इससे उन्हेंभी संस्कृत छोडकर हिन्दीमें प्रचार करना पड़ा। इसी तरह आर्थ्यसमाजसम्बन्धी अन्याय होता हुआ देखकर आर्थ्य-समाज क्या है यह कहनेकी आवश्यकता है। कई छोग कहते हैं कि आर्थसमाजी ईसाई जैसे हैं। दूसरी तरहके भी अनर्थ हुए हैं, उन्हें टाछनेकी आवश्यकता है।

प्रत्येक प्रकारके प्राणियोंका स्वभाव ऐसा है कि, अपनी जातिके अन्य प्राणियोंके साथ मिलकर काम करना । जब पशुओंमें ऐसे संस्कार देखे जाते हैं तब उससे उच पंक्ति घारण करनेवाले मनुष्योंमें ऐसे संस्कार हों इसमें आश्चर्यही क्या ? एक मनुष्यकी अपेक्षा यदि कई मनुष्य साथ मिलकर कार्य पारंम करें तो वह कार्य शीघ होता है; इसी तरह समाजी लोग मिलकर कार्य करें तो बहुत उत्तम कार्य कर सकते हैं। परन्तु जब उन्हीं समाजियोंमें विचारका स्थान विकार छे लेता है, तब उनकी अवस्था बहुत बुरी होती है इतिहासोंके देखनेसे अच्छी तरह ज्ञात होगा कि, भिन्न भिन्न समाजोंके नाश होनेका कारण उनमें विचारोंकी जगह विकारोंकी अधिकता हो गई यही था। वर्तमान समयमें जो आर्यसमाज स्थापन हुआ है, वहभी हिन्दू सोसाइटी है और उसका नाम मैं आर्यसमाज रक्खूंगा; क्योंकि हिन्दू शब्द संस्कृत नहीं किन्तु फारसी है, आजकल हिन्दू शब्दमेंभी विरोध चलता है और उसकी ओर सबका मन आकर्षित हो रहा है । सामाजिक दशा ऐसी निगडी हुई है कि, एक हिन्दूपर अन्याय होता हुआ देखकरभी दूसरा हिन्दू आंख कान बन्द करके चला जाता है। ऐसे कारणोंसे हमें उसे समाज कहते भी लज्जा आती है। क्योंकि समाजमें एक ताका अभाव है इससे जानवर (पशु ) अच्छे हैं। एक समय मैं जंगलमें भ्रमण कर रहा था उस समय मैंने एक बन्दरको वृक्षके ऊपर चढता देखा। वह आधे वृक्षपर तो चढ गया, पन्तु आगे न जा सका पीछे जो उसने देखा तो एक दो कुत्ते पीछे लगे हुए थे। न वह ऊपर चढ सकता था और न नीचे उतर सकता था । उसने वहां किलकारना आरंभ किया, उसकी आवाज सुनतेही दूसरे दस पांच बन्दर वहां आ पहुंचे और कुत्तोंको भगाकर उन्होंने उस बन्दरको बचा लिया । ऐसी एकता प्राणियोंमें भी देखी जाती है; परन्तु मनुष्योंमें इससे विपरीतही दशा देखी जाती है। अन्तिम सातसौ वर्ष में सात कोटी हिन्दू मुसलमान हो गये, परन्तु उन्हें रोकनेके लिये हिन्दुओंने कुछ भी नहीं किया। अबभी दो सौ वर्षमें कितनेही हिन्दू ईसाई होगये यह आप सब जा-नते हैं। तोभी रोकनेका कुछ पयत्न न हुआ। इस प्रकार एकताकी न्यूनतासे भारतको अत्यन्त हानि हुई परन्तु इस हानिसे बचानेके लिये स्वामी द्यानन्द्ने ही केवल अपना कर्तव्य बजाया है। वेद्शास्त्रोंके सम्बन्धमें जो जो अनर्थ उत्पन्न किय गये थे, उनकी पोल पकट करनेमें उन्होंने बहुत कष्ट उठाये और अपना यह अभीष्ट प्रसिद्ध करनेके लिये आर्य समाजोंकी भी स्थापना की, आर्यसमाजोंको जो उच्च स्थितिमें रखनेका हेतु स्वामी द्यानन्दजीका था वह अभीतक सिद्ध नहीं हुआ; क्योंकि कई हिन्दू उसमें निकम्मी न्यूनताओंको देख उससे लाभ उठाना नहीं जानते। आर्यसमाजोंकी ओरसे वेदोंकी आज्ञाके अनुसार ही काम किया जाता है। यदि कोई सभासद वेद व आर्य समाजकी आज्ञानुसार काम न करे तो उसमें समाजका वोष नहीं है; संसारकी भिन्न भिन्न आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये नाना-प्रकारके समाजोंकी जरूतत है और इसी कारण भिन्न २ व्यापार करने वालोंने समाज स्थापित की हैं। इस तरह समाजोंके बढ़ जानेसे जातिभेद उत्पन्न हुआ। देशमें जो २ भिन्नतायें पगट हुई हैं उन्हें मिटा कर लोगोंको वास्तविक सत्यमार्गपर छ जाना आर्यसमाजका मुख्य उद्देश है।

आर्य समाजका प्रथमोद्देश यह है कि, ईश्वरके सत्यस्वरूपको समझाना कि वह सचिदानन्दस्वरूप निराकार है। स्वामी द्यानंदजीने भी अपना यही प्रथम कर्तव्य माना था। यदि ईश्वरको निराकारके स्थानपर साकार माना जाय तो फिर उसके भी बनानेवालेकी आवश्यकता है। कई ऐसाभी कहनेको तैयार हैं कि, ईश्वर अपने निराकार स्वरूपेस स्वयं-साकार हुआ, परंतु यह असम्भव है; क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में जो गुण होते हैं उससे विपरीत गुण उसमें रह नहीं सकते । कई ऐसाभी कहते हैं कि यदि, ईम्बर निराकार है तो उसने जगत् व सूर्य इत्यादिको कैसे बनाया ? ईम्बर सर्वशक्तिमान् है ऐसा सब मानते हैं। वह सर्वशक्तिमान् है अतएव उसे किसी वस्तुको बनानेके लिये हाथ पैरोंकी आवर्यकता नहीं है। यदि पिसी हुई सूक्ष्मचीनीमें वाल्य मिला दी जाय और किसी विद्वान रसायन शास्त्रीसे चीनी तथा बालुको पृथक् २ करनेको कहा जाय तो वह कर नहीं सकता । परन्तु एक पिपीछिका (चींठी) इसमेंसे चीनी निकालकर स्वा जायगी इसका कारण यही है कि उसका मुख ( मुंह ) अतिसूक्ष्म होनेसे वह चीनीको खा सकती है । उसी तरइसे आप विचारकर देखोंगे तो ज्ञात होगा कि, दुनियाके सर्व स्थूल पदार्थोंका मूल स्वरूप अतिसूक्ष्म है। उस सूक्ष्म स्वरूपको साकार तो पकड सकेगा नहीं इसी तरह यदि ईश्वर साकार होतो सूक्ष्म पदार्थों में से पृथ्वी सूर्य आदिको कैसे पकट कर सकता ? परन्तु वह संर्वशक्तिमान् होनेसे निराकार अवस्थामें ही सब सृष्टिको बना सकता है ईश्वर न्यायकारी और द्यालुभी है । क्योंकि ईश्वर कभी अन्याय नहीं कर सकता। उसको न्यायी समझनेमें द्याल शब्द बहुतें।को भांति उत्पन्न करता है कि यदि वह द्याल हो तो

पापियोंको शिक्षा नहीं कर सकेगा । यदि वह योग्य शिक्षा करे तो वही द्यालु कैसे माना जाय ? परन्तु वास्तविक बात यह है कि, ईश्वर जो न्याय करता है, वह इस दुनियाके न्यायधीशोंकी तरह वेतन अर्थात् किसी फलको प्राप्त करनेके लिये नहीं करता है; केवल निष्काम अर्थात् अपना कुछभी स्वार्थ रखे विना न्याय देता है। यही उसकी द्या है। जैसे महात्मा वा सचे साधु अपना बुराकरनेवाले बुरा चाहनेवाले वा निन्दा करनेवालेकाभी भला ही चाहते हैं। उसी तरहसे ईश्वरभी है ईश्वर अजन्मा और अनन्त है इससे वह जन्म या अवतार नहीं छे सकता । इस तरहसे ईश्वरके सत्य स्वरूपका जतलाना आर्थसमाजका उद्देश है। अनथोंको प्रकट कर सत्य अर्थोंका प्रति-पादन करना, वेदशास्त्रोंका सत्यार्थ समझाना, उसका अभ्यास करना, आर्यसमाजका दूसरा उद्देश है । पुराणोंने वेदसम्बन्धी बहुत अनर्थ किये हैं । इसलिये उनके संत्यार्थ समझानेकी आवश्यकता है । आर्यसमाज या हिन्दु समाजमें कुछभी फर्क नहीं है। भद्दे केवल इतनाही है कि, भारतवर्षके सब धर्म जो वेदशास्त्रोंका आधार रखते हैं उन वेदोंका सत्यार्थ करके लोगोंको समझानेका धर्म यादि कोई समाज सम-झता है तो वह केवल आर्थसमाजही है। वेदोंके मन्त्रोंके जो अनर्थ किये गये हैं उन्हें पकड़े कई पंडित व महात्मा अन्धेकी तरह बैठे रहते हैं । परन्तु अपनी आंखें खोल सत्यार्थ जाननेका पयत्न नहीं करते; आर्यसमाजी बैठे नहीं रहते । वे वेदका गुप्त रहस्य देखते हैं और उसका पचार करते हैं। आर्यसमाज मानता है कि, वेद सत्य है और उसका (पढना ) अभ्यास करना हमारा परम धर्म है। स्वामी दयानन्द सरस्वतीने वेदके जो २ अर्थ किये उसकी परीक्षा करके आर्यसमाजने उन२ अर्थोंको प्रहण किया है । और वैसेही दूसरोंको समझानेके लिये तैयार है। और वे यदि असत्य हों तो छोडनेके लिये उद्यत है। " स्वामीजीने दृष्टांतोंसे आर्यसमाजके अन्य हेतुओंपरभी विवेचन किया था । आर्यसमाज सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति -समझता है। इस विषयपर व्याख्यान देते हुए कहा कि, "इसका अर्थ कि -स्वार्थको छोड सबकी भलाईमें मन लगाना है । मनुष्यको अपनी उन्नतिसे ही सन्तुष्ट न होना चाहिये; परन्तु सबकी उन्नतिमें अपनी उन्नति समझनी चाहिये । मैं जनतक आर्यसमाजी न था उसको बुरा मानता था । परन्तु सद्धाग्यसे मैं जब उसका रहस्य समझा तब ज्ञात हुआ कि, आर्थसमाज केवल सत्यकाही प्रचार करना चाहता है और उसमें किसीभी प्रकारकी न्यूनता नहीं है। अन्तमें मैं यही चाहंता हूं कि, आपभी इन समाजके हेतुओंका रहस्य समझ लो और जब आपको विश्वास हो जाय कि समाज -शुभकर्म करनेके लिये स्थापन किया गया है तो अवस्य उसकी तन मन धनसे स-

हायता करो और यहभी ध्यानमें रक्लो कि कुछभी देले विना निन्दा न करना । ब्याख्यान समाप्त होनेपर प्रधानने विवेचन किया और स्वर्गवासी जेठा भाईके पिताः आजकी सभामें उपस्थित थे उन्हें धन्यवाद दिया गया.

## व्याख्यान १५ वाँ.

~0000

### स्वामीजीका तीसरा व्याख्यान " ईश्वरावतार "

ता. १८-१२-१९०२.

पारम्भमें समाजके प्रमुख मि. जगजीवनदासकी पार्थनासे वैद्यशास्त्री मणिशंकर गोविंदजीने कुछ विवेचन किया । उन्होंने कहा कि मुम्बईमें अनेक प्रकारके उपदेशक अन्यान्य कारणोंसे आकर अज्ञान लोगोंको बहकाते हैं और इस लिये शोक पदर्शित किया प्रमुख स्थान वेद प्रचारिणी सभाके पंडित श्रीमान् बालकृष्णजीको दिया था । स्वामीजीने अपना व्याख्यान प्रारंभ करते कहा कि, मुझे अनतारसे ना आर्यसमाजसे द्वेष नहीं है। आर्यसमाज जो सिद्धान्त मानता है वह केवल स्वार्थ-के डिये नहीं, परन्तु परोपकारके लिये मानता है। जो कोई आर्यसमाजी बनता है. उसको अरथोडाक्स गाली देते हैं। समाजके सभासद होनेसे उसको अनेक कष्ट द्वोलने पहते हैं परन्तु सत्यका माहात्म्य विलक्षण है। जो निरपराधी हैं उसको सैकडो मनुष्य अपराधी कहनेपर वे डरते नहीं हैं । और जो वास्तविक अपराधी है यदि उसे सेकहों मनुष्य निरपराधी भी कहें परन्तु उसका अन्तःकरण नहीं मानता। तारीफ या निन्दासे, थरमामेटरका पारा जैसे जाडा या गर्मीसे उपर नीचे जाता है आर्यसमाजि-योंको भी उसी तरह उत्साह रहित न होना चाहिये। सत्यका पचार करते समय अख-बारवाले वा लोग कुछभी कहें उनकी परवा न करके अपना काम करते रहना चा-हिये । अन्तमें सत्यकी जय होगी । राम या कृष्णके साथ मुझे देव नहीं है; प्रत्युत उन्हें में आदरकी दृष्टिसे देखता हूं और राम या कृष्णको ख़ुद ईश्वर माननेवालोंकी. अपेक्षा में कृष्णको अनेक सद्गुणयुक्त मानता हूं।

इस संसारकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलयकी कर्जी जो महती शाकि है वह परमात्मा है। उसका प्रत्यक्ष ज्ञानयोगियोंको ही होता है और लौकिक विदानोंको उसका अनुमानसे ज्ञान होता है। शास्त्राभ्यास करनेवालोंको उसका शाब्दिक ज्ञान होता है।

वर्तमान समयमें जी ईश्वर पाप्त करनेके साधन दिखलाये जाते हैं वे वेद्वेदांतसे विरुद्ध हैं। वर्तमान समय में सूर्तिपूजा ईश्वर पाप्तिका प्रथम साधन माना जाता है और मुर्तियोंके साथ कुछ राग देव नहीं है। क्योंकि मूर्तियोंने आज तक मेरा कुछ भी बिगाड नहीं किया है। आर्यसमाज स्तिपूजाका खण्डन करता है, इसकारण उससे कई लोग वूर रहते हैं । वस्तुतः मूर्तिपूजाका खंडन आर्य समाज नहीं परन्तु मूर्तिपूजक स्वयं ही करते हैं । दिवालीके दिनोंमें सूर्तिको स्वच्छ करनेके लिये खटाई इत्यादिसे रगड२ कर साफ करते हैं और ऐसा करते समय मार्ति इटभी जाती है। आर्यसमाजी मूर्तिको छूते तक नहीं तो फिर वे खंडन करते हैं ऐसा क्यों कहा जाय ? आर्यसमाजियोंने कभी एकभी सूर्ति तोडी नहीं है; सूर्तिका वास्तविक खंडन तो उसके पूजारी ही करते हैं। ईश्वर पाप्त करनेका साधन मूर्तिपूजा नहीं किन्तु ज्ञान और श्रवण है । वेदमें ईश्वरको नित्य, अजन्मा और अनामय कहा है। स्वामीजीने यहां अनेक प्रमाण वेदके दिये थे और ईश्वरका अवतार हो नहीं सकता ऐसा सिद्ध किया था। ब्रह्मकी सर्व-व्यापकताके लिये एकही उपमा है और वह आकाश है। अब जो पोलमें आ-काश है वह क्या यहांसे दूर जा सकेगा ? वेद्पर सबसे अधिक आक्षेप करनेवाले जैन हैं। वे कहते हैं कि, जब तुम ईश्वरको सर्वन्यापक मानते हो ता वह हलचल सकता है वा नहीं ? यदि नहीं चल सकता तो किया कैसे कर सकता होगा। मैं उनको उत्तर दूंगा कि वस्तुत: ईश्वरमें क्रिया नहीं है; परन्तु जैसे आकर्षण शक्ति अपने निजरूपमें रहते हुएभी असर करती है, उसी तरहसे ईश्वरभी असर कर्ता है। विष्णुके चार हाथ हैं वे वैकुंठमें रहते हैं। उनकी स्त्रीका नाम लक्ष्मी है तथा जय. और विजय नामके द्वारपाल हैं। यह सब पौराणिक बातें आप सब जानते हो, इस-लिये कहनेकी जरूरत नहीं है । यदि अमेरिकामें में व्याख्यान देता तो मुझे ये बातें विस्तारसे कहनी पडतीं । ऐसा कहनेका भावार्थ यह है कि अवतार मान-नेवाले भगवानको एक स्थानमें बैठा हुआ मानते हैं। अवतार शब्द " तू " धातुसे निकला है और अब उपसर्गसे उसका अर्थ उतरनेवाला होता है। अब जो ईश्वरको सर्वव्यापक मानते हैं वे उसको ऊपरसे उतरकर देवकीके गर्भमें गया ऐसा कभी नहीं मानेंगे । क्योंकि उतर वही सकता है, जो नीचेको न हो । चारों वेदोंभें अवतार शब्दतक नहीं है।

मैंने चारों वेद ध्यान से देखे हैं; उन में ईम्बरके अवतारोंके लिये एक शब्द भी नहीं है। ज्यादह क्या कहा जाय? कई हिन्दू कहते हैं कि तुम स्त्रीको ग्यारह पति

करनेके लिये कहते हो परन्तु यह इमारा कथन नहीं है। पुराणमें विद्या देवीने २१ नार पुनर्रुम किया ऐसा लिखा है। युधिष्ठिरने अनेक पति होनेके दृष्टांत द्रुपद राजा को सुनाय थे। दौपदीके पांच पति थे। तब शास्त्रोंको छिपाकर आर्थ समाजको नि-योगके असत्य अर्थ करनेवाला कहना क्या दुष्ट कर्म नहीं है ? पुराणमें एक कथा है कि पृथ्वीपर राक्षसोंने देवोंको अति कष्ट दिया जिससे वे विष्णुके पास गये और पृथ्वीने गौका रूप धारण किया। उसकी प्रार्थना सुन विष्णुने अपनी मूंछके दो बाल दिये जिनमें एक काला था और दूसरा श्वेत । काला बाल देवकीके गर्भमें गया और उससे कृष्ण उत्पन्न हुए और श्वेत बालसे बलभद्र हुए। यही बात अनेक पुराणों में है। उनमें कहा है कि. कृष्ण विष्णुकी मूंछके काले बालका अवतार है। परन्त -पछिसे उसे चंद्रकी सोलह कलाका अवतार कहा है। यह आपसमें कैसा विरोध है! भागवतकी योग्यता इससे जाती रहती है। कई अवतारको गवर्नर जनरलकी उपमा देते हुए कहते हैं कि, जैसे गर्वनर जनरल जेलमें जाता है और कैदी भी जेलमें जाते हैं वैसे ईश्वर भी तब स्वेच्छासे कैदीकी भलाईके लिये काराग्रहमें जाता है जब कि जीव देहरूपी बन्धनसे मुक्त नहीं हो सकता, अब जन्मकी थ्यूरीमें हिन्दु क्या मानते हैं । कर्मके अनुसार उत्तम और निकृष्ट शरीर न्यायी ईम्बर देता है । वेदांत का ऐसा अपूर्व हढ सिद्धांत है कि कर्मके बिना जन्म होता ही नहीं। तब ईश्वरने क्या कर्म किया कि उसको जन्म धारण करनेकी जरूरत हुई । अपने कर्मसे जो करागृहमें पडता है वह अपनी इच्छासे बाहर नहीं निकल सकता । राम स्वयं ही अपने कर्मके ्रिये क्या कहते हैं। स्वामीजीने रामायणके श्लोकोंके अर्थ दिखलाके कहा कि जब लंकामें लक्ष्मण मूर्कित हुए और हनुमान् ओषधी लेने गये थे, उस समय श्रीरामचंद्रजी अपने मुर्छित आताका शरीर गोदमें लेकर विलाप करते हुए कहते हैं कि हे देव ? मैनें पूर्व जन्ममें बहुत अपराध किये हैं, जिससे ऐसे दुःख उठाने पडते हैं इत्यादि । यह बात वाल्मिकिने लिखी है। उत्तर हिंदुस्थानमें तुल्सी कृत रामायणका प्रचार अधिक है और कईयोंका पांडित्य उसमें ही सभाप्त हो जाता है। उसमें भी राम कहते है कि मेरे कर्मोंका फल कोई भी मिथ्या नहीं कर सकता । इससे सिद्ध होता है ।की गवर्नर जनरल स्वेच्छासे जेलमें जाते हैं। रामादि स्वेच्छासे देहरूपी बंधनमें नहीं गये थे। परन्तु जो केदीकी तरह कारागृहमें जाते हैं, कैदिक कपडे पहिनते हैं और कामभी करते हैं। राम और कृष्णने भी दुनियामें जन्म पाकर कैदी रूप मनुष्यकी तरह बर्ताव किया है । तो फिर उनको गवर्नर जनरलकी उपमा देना मिथ्या है। क्या गवर्नर जनरल कैदीके कपडे पहिनते हैं ? क्या कैदीका काम करते हैं ? इससे सिद्ध होता है कि, यह दृष्टांत अमयुक्त है अतएव धोला देनेवाला हैं। यह संसार

वैष्णव भक्त कहते हैं कि वेदोंसे गीता श्रेष्ठ है; परन्तु स्वयं शंकर और कृष्णभी वेदको श्रेष्ठ समझते हैं । अब गीता और वेदमें विरोध हो तो गीताका प्रमाण असत्य और वेदका सत्यही मानना पडेगा । गीतामें सब मन्तव्य हैं । रामानुज, वैष्णव, शैव, दैत, अद्देत, भक्ति, ज्ञान सबका उसमें थोडा २ प्रतिपादन है। गीता एक खिचडी है। एक समय एक गवैया मुसल कपडेमें लपेट एक राजाके पास गया। और कपडेमें छिपाया हुआ मुसल दिखाकर कहने लगा कि यह संयुक्त बाजा है। यह अन्यान्य पकारके वाजोंके साथही बजता है। राजाने गवैयोंको बुछाया, तत्र वह नया गवै-याभी मुसलको अंगुलियों लगाकर बजाता हो ऐसा स्वांग करने लगा। राजाने कहा अब उसको बजाने दो । तब गवैयाने कहा कि यह तो संयुक्त बाजा है; अकेला नहीं बजेगा । यह साथही बजता है । चाहे आप बजा देखें । इसी तरहसे गीताकाभी है । गीताका प्रमाण स्वयं कुछ प्रतिपाद्न नहीं करता, परन्तु दूसरेके साथ जैसा चाहो वैसा बजा लो । मैं सड्में गीताका कोई दोष है ऐसा मैं नहीं कहता; परन्तु वह स्वत:-प्रमाण नहीं मानी जाती। " यदा यदा हि धर्मस्य इत्यादि जो श्लोक हैं, वह वेदांत-दृष्टिसे ठीक हैं। वेदांतके अनुसार सब पदार्थ ब्रह्म हैं। तो पीछे कृष्णने क्या पाप किया कि वह ब्रह्म नहीं ? इह श्लोकका ऐसा अर्थ होता है कि, कृष्ण मुक्तात्मा योगी होनेसे अपनी इच्छाके अनुसार जन्म पानेको कहते हैं । मुक्तात्मा योगी ईश्वर--की ओरसे ईश्वरकी तरहही उपदेश कर सकते हैं ऐसाभी कह सकते हैं परंतु कृष्ण स्वयं अपने आपको इश्वर कहें, ऐसे अज्ञानी हो। यह असम्भव है। फिर ईश्वरके २४ अवतार कहे हैं ! क्या वे सब भारतमें ही हुए. ? अन्य देशों में अवतार क्यों न हुए ?. उन देशोंने क्या पाप किये भारतमें पाचीन समयमें अवतार हुए; अब क्यों नहीं होते हैं ? जब अधर्म बहुत होता है तब धर्मका स्थापन करनेके किये अवतार होते हैं ऐसा कहा जाता है। वर्तमान समयमें युधिष्ठिर इत्यादिके समयसे दुःख अधिक है। एक गायभी मरती न थीं तोभी उस समय अनेक अवतार हुए और वर्तमान समयमें जनकी लाखों गाये मारी जाती हैं तब ईश्वर अवतार क्यों नहीं लेता ? भागवत-कर्ताने ईश्वरके कृष्णावतारपर अनेक कर्डक लगाए हैं। उसने मक्खनकी चोरी की ऐसा कहकर किर उसको महात्मा कहना यह ऐसा है कि मानो हमारे गुरु थोडी शराब पीते हैं ऐसा कबूल करना और कहना कि वे एक बोटल पीते हैं परन्तु नशा

नहीं चढता। ऐसी द्लील देकर फिर उसे महात्मा कहने समान है। कृष्णपर महाभारतमें दोषारोपण किया है। मृत्यु वश पढ़े हुए दुर्योधनको मरा हुआ जानकर कृष्णने उसपर पैर रख " दुष्ट मर गया है ऐसा कहकर जाते हैं। उतनेमें दुर्योधन सचेत होकर कहता है मैं दुष्ट हूं वा तू दुष्ट है यह सुन " ऐसा कहकर कृष्णकी दुष्टता सुनाता है। यह सुनकर कृष्ण लिजत हुए और दुर्योधन पर देवोंने पुष्प चृष्टिकी। महाभारतमें कृष्णके ऊपर थोड़े बहुत सचे झूठे दोष लगाये हैं परन्तु भागवतकर्ताने कुछ भी कमी नहीं रक्सी। रामचंद्रके ऊपर दो तीन कलंक हैं। मेरे मन्तव्यानुसार कृष्ण और रामचंद्रकी अपेक्षा भरत अधिक धार्मिक थे। क्योंकि उनपर किसीने कलंक नहीं लगाया।

मेरा अपना विचार ऐसा है कि कृष्ण महात्मा प्रथम श्रेणीके राजदारी ( डेप्लो-मॅटीस्ट ) ये और वे ग्लेडस्टन और प्रिन्सिवस्मार्कको अपने पॉकेटमें रक्लें ऐसे थे । परन्त उनमें राजदारी ही कुशलता केवल नथी वे विद्वान्त्री ऐसेही थे। वे वास्तविक श्रेष्ठ थे। वे अर्जुनको कहते हैं कि, जिस तरहसे मैं करता हूं, उसी तरहसे अन्य भी कों इसलिये मुझे सचा वर्ताव करना चाहिये । कृष्णकें ही युक्त कथनोंसे सिद्ध होता है। कि वे रासछीछा तथा गोपछीछा जैसी किया करनेवाले नहीं थे वे योगी थे। जो रिक हैं और व्यभिचार को चाहते हैं उन्होंने कृष्णके जपर आक्षेप रक्ले हैं। जो शराब पीना चाहते हैं वे देवीके नामसे पीते हैं। यह एक शराब पीनेकी और देवोंके नामसे अपने आपको निर्दोष ठहरानेकी दुष्ट युक्ति है। कृष्णके ईश्वर होनेसे उन्हें अनेक स्त्री भोक्तृत्व दोष नहीं लगाता है । ऐसा कहना बुद्धिमान योग्य -नहीं समझेंगे । यदि साना जाय कि योग्य है । तोभी उससे वे अपराधी हुए । कृष्ण राम इत्यादि महात्मा थे । उनको ईश्वर माननेवाले ईश्वरके गुण जानते नहीं हैं । यदि रामने रावणको है। मारनेके लिये अवतार लिया हो तो रावणको मारकर फिर क्यों रहे ? रावणको मारनेके छिये जन्म धारण की क्या आवश्यकता थी ? क्या वे -रावणमें व्यापक न थे ? क्या रावणको एक क्षणमें मारनेकी उनमें शक्ति न थी ? अव तारके नामसे उनपर अनेक दोष लगाये गये हैं । पुराणींमें अवतारोंकी विचित्र बातोंका वर्णन बहुत है। समय हो मया है इसलिये में अन्तमें यही कहूंगा। कि ईम्बर शरीररहित निराकार, सर्वेच्यापक, नित्य, सर्व शक्तिमान् और अजन्मा है। उसने मनुष्य, पशु, मछली इत्यादिका अवतार लिया ऐसा कहना उस परमात्माके

## Digitized by Arya Samai Foundation Chennai and eGangotri स्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिस्त्र नहीं हे इसपर व्याख्यान । १४३

महान् गुणोंको भूल जाना है। प्रत्यक्ष युक्ति और प्रमाणसे विरुद्ध हैं। इसलिये में आशा करता हूं कि आप किसी मनुष्यको ईश्वरके बद्लेमें न पूजेंगे और उस निराकार परमात्माकोही ज्ञानपूर्वक भक्तिसे पूजोगे।

अन्तेम प्रधानका आभार मानके सभा विसर्जित हुई ।

## व्याख्यान १६ वा।



## मूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं है।

स्वामी श्री नित्यानंदर्जीने इस विषयपर एक प्रभावशाली तथा प्रमाणेंसि भरा-्हुआ व्याख्यान ता. २१-१-५ शनिवारके दिन दिया था । उस समय प्रमुखका स्थान जस्टिस चन्द्।वरकरको दिया गया था श्रोताओंसे हाल विल्कुल भरा हुआ था आरम्भमें स्वामीजीने कहा मेरा आजका विषय आप लोगोंको विज्ञापन द्वांरा जतला दिया गया है। इस विषयपर कुछ कहनेसे पहिले "मनुष्य किसको कहते हैं" सो हमको जानना चाहिये " मत्वाकर्माणि करोति इति मनुष्यः " विचार करके बुद्धि-पूर्वक जो कार्य करे उसको मनुष्य कहते हैं । इस व्याख्याके अनुसार प्रत्येक मनुष्य-को धर्मके कार्योमें शांति तथा बुद्धिपूर्वक हरेक विषयपर ध्यान देना चाहिये । परन्तु लोग इस विषयमें आजकल जितनी गडबड करते हैं उतनी किसी साधारण विषयमें भी नहीं करते । " जानस्टुअर्टमिल " चार प्रकारके मनुष्य बतलातें हैं (१) अपने मंतन्य विरुद्ध कोई कुछ कहे तो उसको तुरन्त मारनेके लिये खडे होनेवाले । (२) अपने मन्तव्य विरुद्ध कुछ सुनकर भागनेवाले । (३) अपने मन्तव्य विरुद्ध सुनकर बाद्विवाद करनेके लिये खंडे होनेवाले (४) अपने मन्तव्य विरुद्ध सुनकर शांति पूर्वक उसपर विचार करनेवाले । इनमेंसे चतुर्थ पंक्तिके मनुष्य श्रेष्ठ कहलाते हैं। इसलिये में आपसे विनंती करता हूं कि, आजका विषय आप लोग रागद्देष छोड़-कर सुने क्योंकि जहां रागदेव तथा आग्रह रहते हैं वहांसे धर्म हजारों कोस दूर रहता है। इसलिये यदि नो कुछ अपनेको ठीक न जान पढे तो प्रमुखकी आज्ञानुसार निर्भय होकर बोलना चाहिये। मुझे शोकके साथ कहना पड़ता है कि यह विषय ऐसा है कि, इसका जैसा जंगली मसला और कोई न होगा। क्योंकि हमारे पूर्वजों--कों यह ख्याळ न था कि, भविष्यत्में हमारी संतति ऐसी गंवार होगी कि ईश्वरके स्थानमें ः पत्थर, घास आदि पदार्थोंको पूजने लगेगी। यदि आप वेद तथा उपनिषदादि सत्य शास्त्रोंको पढ़ें तो मालूम होगा कि कहां तो पूर्वजोंका निराकार ब्रह्मका ज्ञानः और कहां मूर्तिपूजा ?

इस विषयको समझानेके लिये में आपको एक दृष्टान्त दूंगा। एक पत्थर लेकर उसके उकड़े करो। एक दुकड़ेका फूल बनाओ। दूसरेका चूहा। और तीसरेकी गाय बनाओ। पत्थरके फूलके पास एक सचा फूल रक्लो। और फिर देलो कि उड़ता हुआ अमर आकर सच्चे फूलपर बैठता है वा पत्थरके फूलपर! में निश्चय करके कहता हूं कि वह सच्चे फूलपरही, आकर बैठेगा। वेसेही बिली सचे चूहेपर झपटे मारेगी और पत्थरकी गायभी दूध न देगी। यद्यपि ये पदार्थ हमलोगोंके रोजके देले हुए हैं और ये बनावटमेंभी उनके जैसे बनी हैं तोभी वे सचे पदार्थों जैसे हमारा काम नहीं देते तथा पद्य आदिकोभी सची वस्तुको पहचान लेनेकी तथा उसपर बैठने और उससे उपयोग लेनेकी बुद्धि होती है। हमलोगोंकी बुद्धि ऐसी मारी गई है कि सत्य क्या है तथा असत्य क्या है। सोभी हमको मालूम नहीं होता है। वास्तवमें मेरा आक्षेप उनपर नहीं है कि, जिनको सत्यासत्यका ज्ञान नहीं है परन्तु आक्षेप उनपर है कि जो जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है तो भी अपने आत्माक विरुद्ध बर्ताव करते हैं। उनको में तो क्या परन्तु हमारे पूर्वजभी आत्महत्योर कहा गये हैं। जब ऊपर कहे पत्थरके पदार्थ सच्चे पदार्थोंकी तरह हमारा काम नहीं देते हैं तो ईश्वरकी मूर्ति तो किस प्रकार हमको लाभ पहुंचा सकती हैं!

अब हम बिचार करेंगे कि ईम्बरकी मूर्ति हो सकती है या नहीं । कोई फोटोग्राफर कहे कि मुझे हवाका फोटो लेना है अथवा मनका फोटो लेना है तो वह कदापि नहीं ले सकता है। तो जिस चीजकी मूर्ति हम बनाना चाहते हैं तो हमको जानना चाहिये कि वह वस्तु क्या है तथा हमारे पूर्वज भी वेदादि सत्यशास्त्रोंके समयसे महा. भारत तथा तत्पश्चात् श्रीमच्छंकराचार्यके समयतक कैसी मानते थे। और उसके पीछे लोग कैसी मानने लगे। यह देखना उचित है। ईश्वरके विषयमें आजकल चार मत हैं। (१) साकारवाद (२) निराकारवाद (३) साकार निराकार (४) निराकार है परन्तु साकार होजाता है। परन्तु अब देखना चाहिए कि इस विषयमें वेद, उपनिषद् शास्त्र और युक्ति क्या कहते हैं। वेद और उपनिषद्ोंमें दो प्रकारके मन्त्र हैं एकतो साकार समझानेवाले दूसरे निराकार समझानेवाले। यह मत कितनेही आदमियोंका है जैसे "सहस्रशीर्षा" इत्यदि उस पुरुषके सहस्र सिर हैं। सहस्र

### र्म्यातपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं है इसपर व्याख्यान १४५

आंखें तथा सहस्र पग है। और वह परमेश्वर धूमि तथा सब ब्रह्माण्डको व्याप्त करके द्रा अंगुल (संख्याको) भी उल्लंघन करके वर्तमान है। परन्तु ऐसा अर्थ करनेवालों से पूंछना चाहिये कि जो ईश्वरके हजार शिर हों तो दो हजार आंखें होनी चाहिये। और पग हाथभी दो दो हजार होने चाहिए। और आगेका आधा मन्त्र कहता है कि वह परमात्मा सब जगह व्यापक है। अब विचारनेका स्थान है कि जो ईश्वरको हजार शिरवाला साकार माने तो जहां शिर होंगे वहां पर न होंगे जहां पर होंगे वहां हाथ न होंगे तो सर्व व्यापक न रह सकेगा। इस मन्त्रका अर्थ पाचीन भाष्यकार महीधर जिसको सनातनी लोग प्रमाण मानते हैं इस प्रकार करते हैं:—

सहस्रशीर्षापुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमि \* सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठदृशांगुरुम् ॥ १॥

य. ३१ मं. १.

### महीधरभाष्यम् ।

अन्यक्तमहदादिविलक्षणश्चेतनो यः पुरुषः पुरुषान्नपरं किञ्चिदित्यादि श्रुतिषु प्रसिद्धः सर्वप्राणिसमष्टिरूपो ब्रह्माण्डदेहो विराजाख्योऽस्ति। कीष्टराः; सहस्रशीर्षा, सहस्रशब्दो बहुत्ववाची। संख्यावाचकत्वे सहस्राक्ष इति विरोधः स्यानेत्रमहस्रद्धयेन च भाव्यम्। ततः सहस्रमसंख्यानि शीर्षाणि शिरांसि यस्य सः शिरोग्रहणं सर्वावयवोपलक्षणम्।
यानि प्राणिनां शिरांसि तानि सर्वाणि तद्देहान्तः पातित्वात् तस्यैवैतिसहस्रशीर्षत्वम्। एवमग्रेपि। सहस्राक्षः सहस्रमक्षीणि यस्य सः। अक्षिग्रहणं सर्वज्ञानेन्द्रियोपलक्षकम्। सहस्रपात्। सहस्रं पादा यस्य सः। पाद्ग्रहणं सर्वकर्मेन्द्रियोपलक्षकम्। सः, पुरुषो भूमिं ब्रह्माण्डलोकस्त्पां सर्वतः तिर्यक्कर्ध्वमधश्च स्पृत्वा व्याप्य द्शांगुलपरिमितं देशमध्यतिष्ठत् अतिक्रम्यावस्थितः। दाशांगुलमित्युपलक्षणं ब्रह्माण्डाद्वहिरपि सर्वतोच्याप्यावस्थित इत्यर्थः।
इत्यादि—

भावार्थ: - अव्यक्त महत् आदि विलक्षण विशेषणींसे युक्त जो चेतन पुरुष है उससे परे कुछ नहीं है यह श्रुतिमें प्रसिद्ध है। ऐसा पुरुष जो सब प्राणियोंके सम-शिक्षण ब्रह्माण्ड देहवाला है, उसको विराट कहते हैं। उसीका वर्णन इस स्कमें है। उस पुरुषको सहस्रशीर्षा कहते हैं। इस जंगह सहस्र शब्द बहुत्ववाचक है, जो संख्या-वाचक लेवें तो आगे सहस्राक्ष शब्द आया है, इससे मंत्रमें वद्तोच्याघात (परस्पर विरुद्ध) दोष आता है। क्योंकि जो हजार शिर हों तो दो हजार आंखें होनी चाहिये इसालिये जिसमें सब प्राणियोंके शिर रहते हों वही सहस्रशीर्षा। सब प्राणिमात्र . उससे व्याप्य रूप सम्बन्ध रखते हैं। इसालिये उनके अनेक शिर उसीके शिरोंके समान वर्णन किये गये हैं। इसी प्रकार आगेके सहस्राक्षा। दे शब्दोंके विषयमें भी समझना चाहिये। (सहस्राक्षः) जिसके अनेक आंखें हों, आंखके प्रहणसे सब इन्द्रियोंका प्रहण होता है। (सहस्रपात्) जिसके असंख्य पैर हैं पात् ग्रहण करनेसे गाति (mobion) का ग्रहण होता है। वह पुरुष (पुरि—संसारे शेते इति पुरुषः) (परमात्मा) त्रह्माण्ड-में सब जगह ऊपर नीचे आदि चारों तरफ व्याप्त होकर द्शांगुल परिमित देशको भी उल्लंघन किये हुए है अर्थात् त्रह्माण्डके बाहर भीतर सब जगह व्यापक है। इसी प्रकार पुरुषसूक्तके तीसरे मन्त्रमें भी पाद्शब्द आया है। पाद् शब्द आनेसे स्वार्थी लोग विचारे मोले लोगोंको उल्लंग सीधा समझाते हैं। यथा:—

पतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ २॥ यज्ञः अ० ३१ मं ० ३.

### महीधरमाष्यम् ।

अतीतानागतवर्तमानकालसम्बद्धं जगद्यावद्स्ति एतावान् सर्वोपि अस्य पुरुषस्य महिमा संबंधीयसामर्थ्यं विशेषो विभूतिः न तु वास्तवं स्वरूपम् । वास्तवपुरुषस्तु अतः अस्मात् महिम्रा जगज्जालात् ज्यायांश्च अतिशयेनाधिकः एतदुभयं स्पष्टीिक्रियते । अस्य पुरुषस्य विश्वा सर्वाणि भूतानि कालत्रयवर्तीिन प्राणिजातानि पाद्श्चतुर्थोशः अस्य पुरुष-स्यावशिष्टं त्रिपात् स्वरूपम् अमृतं विनाशरिहतं तत् दिवि द्योतनात्मके स्वप्रकाशे स्वरूपे- अविष्ठत इति शेषः । यद्यपि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मत्याम्रा नात् तस्य परत्रह्मणः इयत्ताया— अभावात् पाद्चतुष्टयं निरूपियतुमशक्यम् तथापि जगदिदं ब्रह्मरूपोप्क्षयाल्पमिति विव-क्षितत्वात् पाद्रोपन्यासः ।

भावार्थ: —यह जो पूर्व मन्त्रमें कहा है सो सब परमात्माकी महिमा है। परन्तु उसका वास्तिविक स्वरूप तो इससेशी महत्त् है। आगे इसका स्पष्टीकरण है कि यह त्रिकालाबाधित जगत् तो इस परमपुरुष्ठका चतुर्थीश मात्र है। इस पुरुषके बाक्षी तीन पाद उसीके रूपमें हैं। यद्यपि सत्यज्ञानमय तथा अनन्तश्रुतिप्रतिपादित ब्रह्मकी इयन्ता—हह्—नहीं बांधी न जासकती इसलिये पाद्चतुष्टयका निरूपण करना अशक्य है। तो भी यह जगत् ब्रह्मकी अपेक्षासे अल्प है। ऐसा कहनेकी इच्छासे पादका अलंकाररूपसे वर्णन किया है।

#### मूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं है इसपर व्याख्यान १४७

जब परमात्मा पृथिवी आदि तत्त्वोंसेभी परे तथा व्यापक है तो फिर साकार कैसे हो सकता है जब सनातनधर्मवालोंके नाममात्र भाष्यकार ईश्वरको साफ शब्दोंमें निराकार ठहराते हैं तो आधुनिक पोथाधारी उसको तोड़ मरोड़कर साकार ठहरानेका यत्न करते हैं। यह भी एक जमानेकी खूबी है। ये लोग ऐसाभी मानते हैं कि वेद ईश्वरने रचे हैं तो क्या ईश्वर ऐसा मूर्ख था कि एक जगह अपने आपको साकार कहे और दूसरी जगह निराकार कहे! यह तो प्रमत्तगीत हुआ। सनातनधर्मी ईश्वरको भी "अपने समान " बनाना चाहते हैं। एक दूसरा मन्त्र यजुर्वेदके ४० वें अध्यायमें आया है उसका प्रमाण देकर ये लोग ईश्वरका शरीर ठहराना चाहते हैं। यह मन्त्र यह है:—

सपर्यगाच्छुक्रमकायमज्ञणमस्नाविरःशुद्धमपापविद्धम् । कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यद्धा-च्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ३॥

ई॰ प॰-८. शङ्करभाष्यम् ।

योऽयमतीतेर्मन्त्रेरुक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किंलक्षण इत्याहायं मन्त्रः । सपर्यगात् स यथोक्त आत्मा पर्यगात् परिसमन्ताद्गाद्गंतवानाकाशवद्यापीत्यर्थः । शुक्रम् शुद्धम् ज्यो-तिष्मद्दीप्तिमान् इत्यर्थः । अकायमशरीरो लिङ्गशरीरवर्जित इत्यर्थः । अवणं अक्षतं । अस्नाविरं स्नावा शिरा यस्मिन्न विद्यन्त इत्यस्नाविरम् । अवणमस्नाविरमित्याम्यां स्थूल-शरीरप्रतिषेधः शुद्धं निर्मलम् विद्यामलरिहतिमिति कारणशरी प्रतिषेधः । अपापविद्धं धर्माधर्मादिपापवर्जितम् शुक्रमित्यादीनि वचांसि पुलिङ्गत्वेन परिणेयानि ।

यह भाष्य पूरेकी आनन्दाश्रम बन्थमालामें छपी ईशोपनिषद्के शंकर भाष्यमेंसे लिया है।

भावार्थः—पहिलेके मन्त्रोंमें जो आत्माका वर्णन किया है वह कैसा है सो इस मन्त्रमें दिखाया है। यथोक्त आत्मा सर्वव्यापक है। ग्रुद्ध अर्थात् ज्योतिष्मान् अथवा दीतिमान् स्वयंप्रकाश है। अकायम् अर्थात् शरीररहित है। आचार्य अकाय शब्द्में लिंग शरीरका प्रतिषेध करते हैं। अवण अर्थात् शरीरके सब छिद्रोंसे रहित तथा नाड़ी नसके बन्धनमें न आनेवाला—अवणं तथा अस्नाविर इन दो शब्द्मेंसे स्थूल शरीरका प्रतिषेध किया है। ग्रुद्ध अर्थात् अविद्यादि दोषोंसे रहित है। शुद्ध शब्द्में कारण शरीरका प्रतिषेध किया है। वह परमात्मा पाप अर्थात् धर्म और अध-मीदिसे पागोंसे रहित है। इत्यादि इस प्रकार अर्थ करके जब भगवान शंकर

उवटाचार्य, ब्रह्मानन्द् सरस्वती, शंकरानन्द्, पण्डित रामचन्द्र आनन्द् भट्टोपा-ध्याय तथा अनन्ताचार्य ये टीकाकार ईश्वरके तीनों प्रकारके शरीरोंका निषेध करते हैं हैं। तो ध्रमारे सनातनियोंको न जाने क्यों भ्रम हुआ जो मानने लगे कि ईश्वरका शरीर अलैकिक है। व्यासजीके वेदान्त सूत्रपर शंकराचार्यजी लिखते हैं कि:—

#### करणवचेन्न भोगादिभ्यः।

वे॰ सू॰ अध्याय २, पाद २, सू॰ ४०.

#### शंकरभाष्यम्।

अथ लोकदर्शनानुसारेणेश्वरस्यापि किंचित् करणा-नामायतनं शरीरं कामेन कल्प्येत, एवमपि नोपपद्यते। स शरीरत्वे हि सति संसारिवद्गोगादि प्रसंगादीश्वर-स्याप्यनीश्वरत्वं प्रसञ्च्येत॥

सावार्थ: - लोगोंकी तरह ईश्वरका शरीर बनावें तो बहभी नहीं बन सकता है क्योंकि जो ईश्वरका शरीर मानें तो भूख प्यासादि लगेंगे इससे उसका ईश्वरत्वहीं नहीं रहेगा। इसलिये उस परमात्माका शरीर नहीं होता है।

न स्थानतोऽपि परस्योभयिलंगं सर्वत्र हि॥ वे० स्० अ० ३ पा० २ स्० ११.

#### शंकरभाष्यम्।

तत्रोभयिक्षगश्चत्यनुग्रहात् उभयिक्षगमेव ब्रह्मेत्येवं प्राप्त ब्रमः । न तावत् स्वत एव परस्य ब्रह्मणः उभयिक्षं-गत्वसुपद्यते । नद्येकं वस्तु स्वत एव रूपादिविदेशिषोपेतं तद्विपरीतश्चेत्यवधारियतुं शक्यं विरोधात् ।

भावार्थ:—श्रुति ब्रह्मको साकार निराकार रूपसे वर्णन करती है। इसलिये कोई कहे कि परमात्मा दोनों प्रकारका हो सकता है तो इसका जबाब यह है कि परब्रह्मका अपना या इस प्रकारका दोनों प्रकारका रूप नहीं हो सकता है क्योंकि एक वस्तु अपने विशेषरूपसे छुदे प्रकारके विरुद्ध गुण होनेके कारण दो प्रकारकी नहीं हो सकती है। जैसी गिति है। वैसी स्थिति नहीं है उजाला सो ही अन्धेरा नहीं है। शीतही उष्णता नहीं है। इसके ऊपर भगवान् शंकराचार्य कहते हैं, कि ईश्वरको साकार

### मूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं है इसपर व्याख्यान १४८

सानकर उसकी मूर्ति बनाना सर्वथा वेद्विरुद्ध है; इसी पादके चौद्वें सूत्रके भाष्यमें शंकराचार्य साफ शब्दोंमें ईश्वरको निराकार ठहराते हैं।

#### अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्।

वे॰ सू॰ अ॰ पा॰ सू॰ १४.

#### शंकरभाष्यम्।

क्षपाद्याकाररहितमेव हि ब्रह्मावधारियतव्यं । न क्रपा-दिमत कस्मात्तत् प्रधानत्वात् । अस्थूलमनण्वहस्व-मदीर्घम्, अशव्दमस्पर्शमक्षपमव्ययं, दिव्योद्यर्मूतः पु-रुषः स बाह्याभ्यन्तरो ह्यजः यस्मादेवं जातीयकेषु वा-क्येषु यथाश्चतं निराकारमेव ब्रह्मावधारियतव्यम् ।

भावार्थः-रूपादि आकाररित बझ है इस विषयमें श्रुतिके उदाहरण अस्थूळ-मनणुअह्नस्व आदि दिये हैं। अर्थात् वह बझ स्थूळ नहीं है, अणु नहीं है छोटा बड़ा नहीं है, विना रूपनाशरिहत दिव्य अमूर्तिमान् अज आदि विशेषण युक्त है, इसिल्चेय बझ निराकारही है।

युक्तिसेमी ईश्वर साकार नहीं ठहरता है; क्योंकि दुनियामें छ वस्तुएं साकार हैं। कैसे एथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र। बाकी सब निराकार हें। जो ईश्वर साकार होवे तो इन छमेंसे एकसे वह बना होना चाहिये। कितनेही लोग अग्निर्सू-द्वा दिवः इस मंत्रसे बतलाते हैं कि अग्नि उसका शिर है सूर्य्य चन्द्र उसके नेत्र हैं—इसी वेदके पुरुषसूक्तमें लिखा है कि मनसे चन्द्रमाकी उत्पत्ति हुई है। परन्तु ये सब अलंकार हैं। जैसे नृसिंहके विषयमें लोगोंने अलंकार न समझकर ऐसी कल्प-नाकी कि आधा मनुष्य और आधा सिंह और उसी प्रकार चित्रोंमेंभी इसका शरीर बनाने लगे। परन्तु सच पूछो तो उसका अर्थ यह है "सिंहके समान बलवान पुरुष" यज्ञवेदमें कहा है "विश्वतश्चक्षुरुत " आदि य. अ. १७–१९ परमात्माके सब जगह नेत्र, कान, हाथ, पैर, मुख हैं। जो यह मंत्र साकार विषयका ही मानें तो सब जगह होनेसे एक जगह होनेका निषेध होगया। शतपथमें कहा है कि " वाहुवें वलम् " अर्थात् जहां २ " बाहु " शब्द आवे उसका अर्थ बल समझना चाहिये। साकार माननेवालोंपर यह प्रश्न होता है कि जो सूर्य्य चन्द्रको नेत्र कहें, तो उसका शिर क्यों नहीं दिखाई देता ? परन्तु जो लोग उसको व्यापक मानते हैं, उनके विषयमें यह दोष नहीं आता है।

अत्र परमात्माको कैसे जानना चाहिये इस विषयमें यजुर्वेदमें कहा है " वेनस्त-त्पञ्यित्तिहितं गुहा " इत्यादि य० अ० ३२ मं० ८.

महीधर भाष्यम्-वेनः पंडितो विदितवेदान्तरहस्यः तत् ब्रह्म पश्यत् पश्यति जानातीत्यर्थः । इत्यादि ।

उस ब्रह्मको " वेन ?' अथीत् पंडित जिसने वेदादि सत्य शास्त्रोंका अर्थः जाना है वही जान सकता है। अर्थात् अज्ञानी जन नहीं जान सकते हैं। ईश्वरको साकार माननेसे उसकी व्यापकतामें भी दोष आता है, इससे वह सर्वज्ञ तथा सर्वा-न्तर्यामीभी नहीं रह सकता है। साकार पदार्थ हमेशा नाशवान् होता है। शास्त्रोंका यथावत् मर्म न जाननेसे लोग आजकल जैसे मनमें आता है खींचातान करते हैं।

एक समय एक पंडितजी रसोई करते थे, उनके पास एक शिष्य बैठा था और वहां दहींभी रक्ला था। इतनेमें पंडितजी जरा पानी लेनेको गये और शिष्यको कह गये "कौनेसे दहींकी रक्षा करना" अर्थात् देखना कि कौना दही खा न जाने । शिष्यने कहा कि अच्छा। पश्चात् कुत्ता आकर दही खा गया। गुरुजीने आकर पूछा कि दहीं कहां गया ? उसने कहा कि कुत्ता खा गया। गुरुजीने पूछा कि तूने रक्षा क्यों नहीं की ? शिष्यने कहा आपने तो कौनेसे रक्षा करनेको कहा था। इसी प्रकार पूर्वापर समझे निना अर्थ करनेसेभी अनर्थ होता है। यह नात सत्य तथा धर्मा कुल है। इसंलिये कहता हूं। मुझे कुछ समाजका पक्ष अथना सनातनधर्म समांके साथ नेर नहीं है। क्योंकि समाज मुझे कुछ धन नहीं देता, नैसेही सनातन धर्म मंडल कुछ मेरी हानि नहीं करता है। परन्तु ऋषियोंके मतके अनुसार जो धर्म है नहीं में कहता हूं।

साकार माननेवाछोंमें परस्पर विरोध होता है।

क्योंकि कोई कैसाही स्वरूप बनाता है कोई कैसाही। यह बात हम आजतक प्रत्यक्ष देखते हैं, कि शैव और विष्णुवोंमें कितना निरोध है। इनके शिव और विष्णु पुराणभी एक दूसरोंकी निन्दा करते हैं। जो ईश्वर साकारही हो तो उसके मातापिता कौन होंगे और उनके छियेभी यही प्रश्न होंगे, ऐसा होनेसे अनवस्था दोष आवेगा, इसिछिये ईश्वर निराकार है। और उसीको मानना चाहिये, आजतक किसी जगह परजझकी मूर्ति देखनेमें नहीं आई, हां रामकृष्ण आदिकी तो अवश्य देखनेमें आती हैं। इत्यादि जगरके प्रमाणोंसे स्पष्ट मालूम होता है, कि ईश्वर निराकार है जो छोग मूर्तिकोही परजझ मानते हैं वे तो अज्ञान ही हैं।

### मूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं है इसपर व्याख्यान १५१

कितनेही मनुष्य कहते हैं, कि पाषाणोंमें तो देव नहीं है, परन्तु भावनामें देव है। मैं कहता हूं, कि जो भावना फल देनेवाली हो तो पीतलमें सोनेकी भावना करो, और उसको सोनेके भावसे बेंचो, और फिर देखो क्या हाल होता है पूर्व भीमां-सामें कहा है कि जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसेही जानने तथा माननेको भावना कहते हैं, शायद कोई कहे कि और चीजोंके बारेमें ऐसा न हो परन्तु ईश्वर साकार है, इसल्लिये हमारी भावना फलीसून होती है। कोई भक्त पंसारीके यहां मिश्री लेने गया पंसारीने भूलमें फटकरी दे दी व कहा कि लो ठाकुरजीके भोग लगा लो, पुजारीनेभी शुद्ध भावसे ठाकुरजीके भोग लगाया । फिर सब लोगोंको प्रसाद वांटा । सबके मुंह कडवे हो गये ! मेरा कहना इतनाही है, कि जो भावना सचीही होती तो उस पंसारी भक्त तथा पुजारीकी सर्ची भावना करके भोग लगानेपर सब प्रसाद पानेवालोंके दांत क्यों कडवे हो गये ? इससे सिद्ध होता है, कि हमारी भावनासे वस्तुओं के गुणों में किसी तरहका फेर नहीं पढ़ सकता हैं, जैसे अन्धेरेमें पडी हुई रस्सीको सांप समझनेसे उसमें जहर नहीं व्याप्त होता है वैसेही जडको बहा समझनेसे जड पदार्थ ब्रह्म नहीं हो सकता । अब देखना चाहिये, कि वैदिक समयमें मूर्तिपूजाथी वा नहीं यज्ञयागादि जो होते थे उनके उपर बहुतसे ग्रन्थ बने हैं वेदोंमें एकभी ऐसा मंत्र नहीं है कि जिसमें पाषण, अथवा काष्ठ, वा ऐसेही, और किसी पदार्थकी मूर्ति बना कर पूजना कहा हो । भगवद्गीतामें ही कोई मुझे बतावे, तो में आजही आर्यसमा-जका पक्ष छोड़कर सनातनमंडलका अनुगामी हो जाऊं कितनेही मनुष्य कहते हैं कि यदि परमात्मा निराकार हो, तो उसका ध्यान कैसे हो, इसलिये उसके ध्यानके लिये मूर्ति होनी चाहिये। इसके उत्तरमें इतनाही कहना है, कि ध्यानका और मृतिका कुछ सम्गन्ध ही नहीं हैं, क्योंकि ध्यानके लिये सांख्यमें कहा है—"ध्यान निर्विषयं मनः" अर्थात् पांचों इन्द्रियोंका विषयोंसे अलग होनाही ध्यान है। मुर्तिको देखना यह चक्षु इंदियका विषय है। तथा कृष्णभी गीताके छठे अध्यायमें कहते हैं कि:---

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः।

गत्युच्छितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्॥

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः।

उपविश्यासने युंज्याद्योगमात्मविशुद्धये॥ १२॥

गीता अ० ६ श्लोक ११.

न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो ऐसे आसनपर पहले कुश बिछावे पश्चात् मृग चम और ऊपर कपडा बिछा उसपर बैठकर चित्तवृत्तियोंको एकाम करके आत्म- शुद्धिके लिये परमात्मा ( सत्यं ज्ञान मनन्तं ब्रह्म ) का ध्यान करें। आजकल गीता चहुत माननीय समझी जाती है। उसमेंभी जब मूर्तिका विधान नहीं है, तो फिर यह सीडीका पहला दंडा कैसे हो सकता है? कहींभी इस प्रकार ध्यान करनेका उपदेश नहीं है। साकारका न तो ध्यान होता है जैसे कि यह दीवाल है। इसको देखकर फिर आंखें बंद करके मनमें विचार करूं, कि मेरेपास दीवाल है, और मैं अपना हाथ हिलाऊं। तो क्या यह कल्पितकी दीवाल, मेरे हाथको रोक सकेगी? क्या यह कोई कह सकता है कि भूल अथवा बुद्धि किस प्रकारकी है। और क्या कोई उनकी मूर्ति बना सकता है? जब बुद्धि आदि नित्य काममें आनेवाली चीजोंकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती है तो फिर ईश्वरकी मूर्ति तो कैसे बन सकती है ?

बाल्मीिक रामायणमें रामचन्द्रकी सूर्तिपूजा करनेका कहींभी वर्णन नहीं आता है। हां ऐसा वर्णन तो है, कि दोनों काल सन्ध्या करते थे। कोई कहे कि मूर्तिपूजाको ज्ञानप्राप्तिका साधन माननेमें क्या हरज है? तो इसका जबाब तो वेदोंहीमें दे दिया है कि:—

अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपास्ते । ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्या ५ रतः ॥ ९ ॥

यज्ञ अ० ४०.

शाङ्करसाष्यम् । अधुना व्याङ्कताव्याङ्कतोपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येकं निन्दोच्यते । अन्यन्तमः प्रविश्चान्ति ये असम्भूतिं सम्भवनं सम्भूतिः सा यस्य कार्यस्य सा
सम्भूतिः तस्याः अन्या असम्भूतिः प्रङ्कतिः कारणमिवद्या अव्याङ्कताख्या तामसम्भूतिमव्याङ्कताख्यां प्रङ्कतिं कारणम् अविद्यां कामकर्मबीजस्तामदर्गनात्मिकामुपासते, ते तद्नुरूपमेवान्यं तमोऽद्र्शनात्मकं प्रविशन्ति । ततस्तस्माद्पि भूयो बहुतरमिव तमः प्रविशनित, य उ सभूत्यां कार्यञ्ज्ञाणि हिरण्यगभीख्ये रताः ।

जो प्रकृति अर्थात् जगत्के जह कारणकी उपासना करते हैं, वे अज्ञानरूपी अ-न्धकारमें हैं। और ईम्बरके स्थानमें कार्य जगत्की उपासना करते हैं वे उससेभी वि-शेष अन्धकारमें हैं और जह हैं। यजुर्वेदके अध्याय ३२ के तीसरे मन्त्रमें कहा है कि:—

### मूर्तिपूजा वैदिक तथा युक्तिसिद्ध नहीं है इसपर व्याख्यान १५३

न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नामम हद्यशः।
महीधरः—तस्य पुरुषस्य प्रतिमा प्रतिमानमुपमानं किंचिद्रस्तु नास्ति।
अर्थात् उस पुरुष (परत्रह्म) की सूर्ति है ही नहीं।

आजकल पुजारी अथवा साधु ईश्वरके नामसे दान ले आलसी होकर पेट भरते हैं। और दरिद्रता तथा अनाचार बढाते हैं। शीतकालमें ठाकुरजीके सामने आगकी सिगड़ी (अंगठी) रखते हैं। कोई विचार करे तो मालूम होगा कि पत्थरको कभी ठंढया धूप नहीं लगती है। यदि आपका कोई मित्र, आपके फोटोको इस तरह करे, तो आप उसपर कैसे गुस्से होंगे ? जो मूर्तिको देखनेसे ज्ञान होता, तो रामचन्द्रजीकी म्तिं एक युरोपियनके सामने ( जिसने ) उसका इतिहास कभी न सुना हो घरो क्या वह उसे देखकर जानेगा कि वे ऐसे पराक्रमी सत्पुरुष थे। इसलिये ज्ञानका साधन मूर्ति नहीं । परन्तु विद्या है। उपनिषद्में कहा है कि "आतमा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मन्तच्यो निद्ध्यासितच्यः " ब्रह्मको जानना सुनना तथा उसका निद्ध्यासन करना चाहिये। आप दो बालकोंको लेकर एकको शास्त्र पढानें, और दूसरेको मूर्तिपूजा करानें फिर २५ वर्षके हो जानेपर, उन दोनोंसे, ईश्वरके सम्बन्धमें प्रश्न करें और देखें, कि किसको ईश्वरसम्बन्धी ज्ञान हुवा है। भला जो मूर्तिमें ही ज्ञान मानते हो, तो क्या सूर्य कुछ छोटी मूर्ति है, कि जो दूसरी मूर्ति बनाते हो ? सूर्यको देखकेही ईश्वरका ज्ञान क्यों नहीं होता । ईश्वर निराकार है, इसलिये प्रथम सृष्टिके निराकार पदार्थोंका ज्ञान होना चाहिये, लोग ईश्वरको अपने विचारोंके अनुकूल बनाना चाहते हैं। जो अन्धविश्वास रखना चाहते तथा जिनमें विचार शक्ति नहीं उनको मैं तो क्या ब्रह्माभी नहीं समझा सकते ! कितनेही लोग इस विषयमें अग्रिका दृष्टांत देते हैं, कहते हैं कि जैसे आप्रि व्यापक है, इससे वह प्रकटभी हो सकती है ? वैसेही ईश्वर व्यापक होनेपर भी एक जगह प्रकट हो सकता है। इसके उत्तरमें शंकराचार्यही कहते हैं, कि अग्निघर्षणका एक परिणाम है वह घट बढ सकती है। परन्तु ईम्बर एक -रस ट्यापक है। इसलिये उसमें घटती बढ़ती नहीं हो सकती है। अर्थात् वह किसी जगह विशेष रीतिसे प्रकट नहीं होता है । अग्निकी तरह ईश्वरमें किसी तरहका वि-कार नहीं होता है क्योंकि वह निर्विकार है । इति शम्

इसके पश्चात् सभापति नामदार जज मि॰ चन्दावर करके प्रकट किये हुए विचार।

मि० चन्दावरकरने भाषणके विषयमें कहा कि स्वामी नित्यानन्दने जो विचारयुक्त तथा विद्यास पूरित भाषण दिया है और बढोदेसे खास यहां आये हैं, इसके छिये वे

धन्यवाद योग्य हैं। आजकल जिस पश्चपर विशेष चर्चा हो रही है, सो यद्यपि कोई नया विषय नहीं है, तथापि स्वामी नित्यानन्दने तोड़ मरोड़ किये विना तथा विना पिष्ट पेषणके अपने विषयको जिस उच्च शिखरपर पहुँचा दिया है, उसे श्रोताजनोंको एकाग्रचित्त हो सुननेका मौका मिला है. और अच्छे दिचार बनानेका अवसर मिला है। मुर्तिपूजा क्या है यह समझे विना तकरार करना व्यर्थ है । लोकमत अनुसार इंग्बरकी पूजा अनेक प्रकारते की जाती है । और इसीका कारण हिन्दूधर्म अनेक मार्गेमें बट जाता है। जिस चीजमें ध्यान लगानेसे ऊंची स्थितिको चढे वही सची मुर्तिप्रजा है। बाकी अज्ञानी लोग मुर्तिमेंही ध्यान किया करते हैं, इससे वे ऊंची स्थितिको नहीं पहुँच सकते हैं। मूर्तिसे कुछभी परिपूर्णता नहीं आती है। जैसे कोई विद्यार्थी परिक्षामें पास होनेके लिये अच्छा टाइम टेबल बनाता है और उसके अ-नुसार नया अलामे टाइमपीस घडी रखकर रोज ऋम अनुसार अम्यास चलाता है। परन्तु यादि उसका मनही निर्वेळ होवे तो यह सब अच्छा ? और टाइम टेबलभी किस कामका ? इसलिये एकही वस्तुमें परमेश्वरको माननेके बदले मनको ऊंची स्थिति में लानेके लिये परमेश्वरको पहचानना सीखना चाहिये। और जब एक ईश्वरमें सचा अभिभान आ जाय तो फिर निरर्थक चीजोंकी जरूरत नहीं रहती है। तुकाराम जैसे सचे भक्त जब पंढरपुरमें जाते थे तो वहां मंदिरों के होतेभी उनमें न जाकर अच्छी सभाओंमें जाना पसंद् करते थे इससे मस्तककी शक्तियां खिलकर उन्नत होती थीं । ईश्वरभी कहता है, कि जैसे रूपमें जैसे मनमें तुम मेरेपास आओगे, उसी तरहसे में तुह्मारे पास आऊंगा और नो तुम पाषाणके साथ आओगे तो में तुमको पाषाण दूंगा भगवद्गीतामें कहा है कि ईश्वर तुम्हारे हृदयमें रहता है । बड़े २ वीर पुरुषोंके चरि-त्रोंके दृष्टांत अपने सामने रखकर काम लेनेसे ही प्रजाकी उन्नाति होती है और जो तुम स्त्रयं मन वचन और कर्मसे पवित्र होगे तो तुम अपने परमेश्वरको प्राप्त कर सकोगे-ऊंचे शिखरपर पहुंचनेके लिये ऊंचे आचरण ग्रहण करनेमें ही पूजाका आ-शय समाया है-ऐसे विचार फैलाये बिना सिद्धि होनेकी नहीं इस बातपर देशके उद-यका आधार है। और उसकी चर्चा होनेसे मैं ख़ुशी हुआ हूं-पश्चात् प्रमुखका उप-कार मानकर समाविसर्जन की गई थी।

# व्याख्यान १७ वाँ।



## श्रीस्वामी नित्यानंदजीने ता. २७-१०-१८९५ अक्टोबरको लक्ष्मीविलास राजमहल बडोदामें दियेहुए व्याख्यानका सारांशः—

( बडोदावत्सल ) का. व. १ स. १९५२.

आरम्भेमं स्वामीजीने ईश्वरपार्थना करके व्याख्यान देना ग्रुक्त किया, उस समय श्रीमान्त सरकार दिवानसाहेव बहादुर, श्रीमंत रावसाहेब संपतराव गायकवाड, स्वामी विश्वेश्वरानंद्जी उपस्थित थे।

स्वामीजी बोले, मृष्टिमें हम दो वस्तु देखते हैं, एक जड व दूसरी चैतन्य. जड वस्तु बोधरहित है. चैतन्य अर्थात् चलन होना. जड वस्तु याने अत्यंत सूक्ष्म पद्धिसे लेकर अत्यंत प्रचंड पर्वतादि इनकी गणना निर्जीव पद्धिमें होती है. सूक्ष्म-द्शिक यंत्रकी सहायता लेकर चैतन्य वस्तुका अब विचार करते हैं.

दृश्य पदार्थ कईएक निर्जीव हैं तोभी वे मृष्टिका नाश क्षणभरमें कर बालते हैं. जैसे अग्न वायु जल वगैरह निर्जीव हैं, पतंग सजीव है तोभी वह दीपकपर झडप मारकर अपने प्राण गमाता है. अग्निकी सहायतासे आदमी अपने निलिय अन्न पकाता है और उसके प्रकाशसे अन्धकारका निवारण कर लेता है. आगगाडी सरीखे लोकोपयोगी यंत्रमें भाफ उत्पन्न कर लेता है और उसके द्वारा यंत्रमें गित उत्पन्न करता है और वह गित कई कोसतक गाडी चलानेके काममें आती है. तथापि उस यंत्रकी गित रोकनेका काम मनुष्यके विना नहीं हो सकता.

में कीन हूं ? इस प्रश्नका उत्तर में आत्मा हूं-ईश्वरके अस्तित्वमें अनेक मत हैं. कोई कह-ता है ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है यह जगही ईश्वरमय है, कोई कहता है आ-काशमें ईश्वर है. किसी बालकपर यदि मेस्मेरिजमका प्रयोग किया जावे तो वह बा-लक अपना ज्ञान भूलकर उस प्रयोग करनेवालेके स्वाधीन होकर रहता है. उसी प्रकार हम मनुष्योंपर संसारमायाका प्रयोग हुआ है. इसलिये हमारा कर्तव्य इस जगत्में क्या है और यह जगत् क्या वस्तु है इस विषयमें हममें अञ्चान भरा हुआ है. सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे अवलोकन करनेपर बहुत सूक्ष्म वस्तुएँ हमें नजर पडती

हैं, परन्तु उनकी यथार्थ कल्पना हमें नहीं होती है. पृथ्वीकी अपेक्षा सूर्यमंडल साढे तेरा लाख गुना बढा है और वह अनंत तारागणोंसे युक्त रहता है. तात्पर्य इस ज-गत्की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका कर्ता कौन है यह विषय बहा गहन है. श्रुतियों-नेभी इस विषयपर अपने हाथ कानोंपर रखे हैं. मनुष्य जातिके शरीरके परिमाणसे उसकी आंखें बहुत छोटी हैं, और उन आखेंकी पुतलियां तो औरभी छोटी हैं, परन्तु, उनसे वह इस जगत्में चाहे जितनी बढी वस्तु देख सकता है. उसी प्रकार यह जगत् इतना प्रचंड और विस्तृत है तोभी उसका, याने, जगत्का ज्ञान उसे अ-पने ज्ञानचक्षुसे हो जाता है. स्वप्नमेंभी यह जगत् जागृत अवस्थाके सदृश हमें नजर पहता है. परन्तु उस जगत्को देखनेवाली आंखें औरही हैं और वे ज्ञानचक्ष कहलाते हैं. इस विषयपर हर्चेट स्पेंन्सर वगैरा बडे बडे तत्ववेत्ता झगड रहे हैं. जो कुछ हो, हालमें हमें तो " मनुष्यका कर्तन्य " इस विषयपर विचार करना है. महाभारत और चरकादिकोंके सर्वमान्य ग्रंथोंमें आत्माका रक्षण प्रथम बतलाया गया है परन्तु मनुष्य जाति यह अपना कर्तव्य योग्य शांतसे करना नहीं जानती. गरीबसे छेकर महा-राजातक सबकी एकही अवस्था है. कोई मनदूर पैसेके छालचसे अपनी शक्तिके बाहर बोझा उठाता है, और अपनी तबियत खराब करता है, उसी तरह कोई बि-चार्थी शीघ पास होनेके लोभसे और रोजगारके लोभसे अपनी शक्तिसे बाहर परिश्रम करके अपना जीवन गमाता है. उसी प्रकार कई लोग शक्तिके बाहर काम करके और कोई लोग अधिक आहार करके, और ऋतुमानको न देखकर, अपनी प्रकृति खरात्र कर छेते हैं. रोगी होना पारव्धमें नहीं छिखा है, मनुष्य प्रमाद्से अपनेको -रोगी बना छेता है. मनुष्य शरीरके अवयव घडीके चक्रोंके सदृश हैं, और वे चक्र जब बिगडते हैं, तब वे पहिलेकी नांई दुरुस्त नहीं हो सकते, एक बार प्रकृति बिग--डकर रोगशस्त हो गई तो वह फिर औषध करनेसेभी पहिलेकीसी नहीं होती, इसलिय प्रकृति निरोगी रखना मनुष्यका आद्यकर्तव्य है.

दूसरा कर्तव्य उद्योग करना. बहुतसे लोग भाग्यवादी बनदर उद्योग नहीं करते परंतु उनकी यह भूल है. बौद्ध व जैन धर्ममें पुनर्जन्म माना है; उसीके अनुरोधसे लोग भाग्यका अवलंब करते हैं. खिस्तधर्मीय लोग प्रारब्ध नहीं मानते. जो लोग प्रारब्धवादी बनकर उद्योग करना छोडते हैं, उनकी स्थिति कचे बड़के सदृश है. और उनकी गणना यूसोंमें होती है. जो जो वस्तुएँ अपने सामने आती हैं, वे प्रारब्धसे नहीं बनी हैं. उद्योगको छोडकर कोई पुरुष विद्वान नहीं हुआ है, और

भाग्यके भरोसे उसको विद्या नहीं आती. कितने परमहंस ऐसे होते हैं, कि उनके मुखमें बास छोडना पडता है परंतु वह बास , चनानेकी किया उनको खुद करनी होती है अर्थात् उस ग्रासको चबाकर निगलना पडतां है, दो सदृश विद्यार्थी, परी-क्षामें प्रविष्ट होते हैं, और उनमेंसे एक पास और दूसरा नापास होता है. ऐसे अवसरमें पारब्ध मानना पडता है, और हमारे हिंदु धर्मशास्त्रमें उसे बीजरूप माना है. परंतु वह बीजरूप पारब्ध सदुद्योगरूपी भूमिमें बोकर अच्छा फलवान् बनाना अपना कार्य है. केवल भाग्यवादी बननेसे फलपाप्ति नहीं हो सकती। उद्योगके विषयमें हमारे हिन्दुस्थानी लोग बहुत पीछे पडे हुए हैं. वे ससुद्रयात्राको धर्मके विरुद्ध मानते हैं,. परन्तु यजुर्वेद अ. ६ में समुद्रपर्यटन लिखा है. राजा युधिष्ठिर और श्रीकृष्ण अमे-रिका गये. और वहांसे वकदालम्य ऋषिको अपने साथ ले आये ऐसा महाभारतमें लिखा है। मनुस्मृतिमें लिखा है कि पूर्व कालमें त्राह्मण सर्व वर्णोंकी कन्याओंसे विवाह करते थे. काइमीर देशमें आजभी मुसल्लमानोंका छुआ अन्न बाह्मण खाते हैं. बाल्मीकिय रामायणमें परमपूज्य मार्केंडेय ऋषिका, भिछन स्त्री शबरीके हाथसे, रोटी खाना लिखा है. महाराज युधिष्ठिरके गृहमें हजारों दासियां सबको अन पर-सतीं थीं; और वैसेही समुद्रपर्यटन धर्मशास्त्रमें निषिद्ध नहीं माना है। जातिभेद्की पथा चलनेसे हमारे समाजमें बडी हानि हो गई है, और हो रही है, परन्तु ईश्वरके यहां मनुष्यजाति एक मानी गई है. ऐसा न होता तो गाय, घोडा, भैंस इनमें जैसा भेद नजर पडता है, वैसा बाह्मण क्षत्रिय वैश्यादिकोंमेंभी पडता. बैल और भैंस इनके संयोगसे संतति नहीं होती. परन्तु त्राह्मण राद्री इनके संयोगसे संतति होती है. इससे यह सिद्ध होता है, कि जातिभेद जो मनुष्य समाजमें पचिलत हैं वे झूठ हैं. जाति, कर्मसे मानी गई है. जैसे डाक्टरीका धंदा करनेवालेका डाक्टर कहते हैं. परन्तु उसके पुत्रको डाक्टर नहीं कहते. वैसेही ब्राह्मणके पुत्रको ब्रह्मज्ञान हुवे बिना बाह्मण नहीं कह सकते. तात्पर्य यह है कि, इस जातिभेदकी प्रथा समाजमें प्रचलित होनेसे हमारा देश अत्यंत दुर्दशासे भर गया है. यह दुर्दशा उठाकर अपने देशभाइयोंको सत्यमार्गमें लाकर छोडना यह अपना पित्र और अवस्य कर्तव्य है. चलता है, सो चलने देना, और भाग्यमें जैसा लिखा है, वही होगा, ऐसा विचार करनेसे इमारा देश उच श्रेणीपर कभी आरोहण न करेगा.

तीसरा कर्तव्य यह है कि मनुष्यो।चित प्रकारसे गृहस्थाश्रम करना. आजकल जो हम अपनी प्रजाको अशक देखते हैं, इसका कारण बालंबिवाह है. इस बालिवनाहसे अनेक अनर्थ हो रहे हैं, परन्तु उस तरफ किसीकी दृष्टि नहीं है. अरावेद तथा अर्थवण वेदमें लिखा है, कि कन्या सुशिक्षिता होकर तरुणता प्राप्त करके विवाह करे. विवाहमें कन्याका वय कमसे कम १८ और पुरुषका २५ होना चाहिये परन्तु आजकल इस वेद्वाक्यके विरुद्ध शादियां हो रहीं है. ५ या ६ वर्षकी लडकीसे और आठ या नौ वरसके लडकेका लडकीसे विवाह हो जाता है, इस आठ या नौ वरसके लडकेका विवाह क्या है. इसका तिनकभी ज्ञान नहीं रहता. विवाहकार्यमें स्वीपुरुषोंमें होनेवाले करार अथवा प्रतिचचन दोनों तरफके उपाध्याय ब्राह्मण आपसमें यह लेते हैं. महाराजा मैसूरने अपने राज्यमें १२ वर्षके भीतरकी कन्याका विवाह होना सरकारी कायदेसे रोका है. बालिववाहसे बहुत तरहके नुकसान हैं. कन्याका गर्भाश्य परिपूर्ण न होनेके कारण उसकी संतान हीनवीर्य होती है. ऐसा वैधकशा-स्वांका निश्चित मत है, तौभी हमलोग आंखें खोलकर इसका विचार नहीं करते !! देखो, सादे कपडमें वर्फ रखनेसे उसका पानी हो जाता है और ऊनी कपडमें रखनेसे वैसाका वैसा रहता है. इसी तरह हम लोगोंके मनपर लोगोंका निन्दाक्तप ऊर्ण-वस्त्र ऐसा दृढ वैठा है, कि सुधारक्तप वायुका उसमें प्रवेश नहीं होने पाता. परन्तु इस प्रकारसे लोगोंकी निन्दाका विचार करनेसे देशकी स्थिति कभी अच्छी नहीं होगी.

अभी थोंडे रोज पेश्तर आर्थसमाजने एक पुरुषको जिसने खिस्ती धर्मका अंगीकार किया था, उसे फिर अपने धर्ममें प्रविष्ट कराया. यह उदाहरण विचारने योग्य है. दूसरी बात यह है, कि लडकीका विवाह छोटी उम्रमें होनेसे, उसका विद्याभ्यास बिल्कुल नहीं होने पाता. इस कारण उसकी संतानभी शिक्षाविहीन होती है. बच्चेको बालपनमेंभी अच्छी शिक्षा मिलना योग्य है. परन्तु माता अशिक्षित रहनेसे वह उसको शिक्षा देनेमें असमर्थ होती है. माता और पिता दोनोंही सुशिक्षित होने चाहिये. तभी संतान सुयोग्य हो सकती है. छोटे बच्चेको अधिक मिठाई खिलाना अच्छा नहीं है, यदि, उसको वह देनी ही है तो विचार करके देनी चाहिये; यदि ऐसा न किया तो वह बालक मनमानी खा जायगा, और उसका परिणाम अनिष्ट होगा. इसलिये सुशिक्षित मा बापके बालककी इच्छाको बिलकुल द्वाकर रखना ठीक नहीं. उसकी बुद्धि बढती जावे इस तरहसे शिक्षा देनी चाहिये. मातापिताओंका उपदेश बालकपर बढा परिणामकारक होता है. इस खीशिक्षाके विषयमें श्रीमान्य महाराजा साहबने बढी कृपा की है (तालियां) आज जो विषय पढाये जाते हैं, वे निरुपयोगी होनेसे, उनमें सुधार होना चाहिये. उसी प्रकार उच्च प्रतिका शिक्षण

देनेमें इंग्रेजी भाषाका ज्ञान आवश्यक हो गया है, उसके सीखनेमेंभी बहुत काल ज्यतीत हो जाता है. इसकाभी कुछ विचार होना चाहिये. नीतिशिक्षामेंभी कुछ पर्वितन होना अवश्य है, और उससे अनुभविक ज्ञान होना चाहिये. मुंहका जमाखर्च किसी कामका नहीं. पाठकगण निर्भय होने चाहिये, अन्यथा वे उपदेश करनेमें अस्मर्थ होते हैं. उसी तरह सरकारि कामदारभी खुशामदी न होने चाहिये. उनके खुशामदी होनेसे, राजाको योग्य सलाह उनसे नहीं मिलती. और इस प्रकारसे वे राजाके शत्रु वन जाते हैं. राजाको प्रजाका पालन निष्कपट भागसे करना चाहिये, और प्रजाको राजाका योग्य सन्मान करना चाहिये.

मनुष्यजन्म क्षणमें नाश होनेवाला है, और अंतमें उसके साथ कुछभी नहीं जाता है. मुइंमद गजनवीने अत्यंत क्र्रतासे अपना खजाना भरा और अंत समयमें उसे देख-कर खूब रोया. वह बोला इस द्रव्यके प्राप्त करनेमें मुझे कितना अन्याय और कितना भयंकर कृत्य करना पढ़ा था और अब इसका उपभोग कोई दूसराही करेगा. तात्पर्य यह है कि अनीतिसे द्रव्योपार्जन करनेकी अपेक्षा नीतिसे चलकर गरीब रहना अच्छा है और वही सुखका साधन है. इस प्रकार श्रीस्वामीजीने ऊपर बतलाये हुवे विषय-पर अपनी अस्लालत वाणीसे श्रोतृसमुद्यको तन्मय करके छोडा.

यह भाषण १॥ वंटे हुना और तनतक श्रीमान् सरकार नहीं उत्सुकतासे नैठकर सन भाषण सुनती रही. महाराजा साहेबने स्वामीजीको अपना पूर्व वृत्तांत कहनेको कहा, और स्वामीजीने थोडेमें कुछ कहा. स्वामीजी बोले कि मैं श्रीमाली जातिका बाह्मण हूं, और मैं ने काशीजीमें रहकर संस्कृत भाषाका अध्ययन किया. इसके सिनाय मैंने कुछ इंग्रेजी और फारसी भाषाभी पढी है. लोगोंको उपदेशकर उनको सन्मार्गवर्ती बनाना ओर इस तरहसे लोगोंकी सेवा करना यह मेरे मनका नि-श्चय हो गया. और यह दीक्षा ले ली।

इस प्रकारसे स्वामीजीका व्याख्यान और उनका आत्मचरित्र सुनकर महाराजने स्वामीजीकी विषयप्रतिपादन करनेकी रीति और उनके सभापाण्डित्यका वर्णन करके उनकी बढी प्रशंसाकी और अपनी प्रसन्तता व्यक्त की.

# व्याख्यान १८ वां.

---

## बडोदामें आर्यसमाजकी स्थापना.

यह लेख बडोदा बत्सल ता. ३ जुन स. १८९४ से अनुवाद किया है.

गतांकमें लिखे अनुसार आर्य धर्मप्रचारक श्री. स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी तथा श्री. ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी यहां आये हुए हैं । उनके बहोदामें इस सप्ताह धर्म, इंग्बर, मानव धर्म, पुनर्जन्म और वेद किसको कहते हैं, इन पांच विषयोंपर व्याख्यान हुए। उक्त दोनों महास्मा संस्कृत, इंग्लिश फारसी वगैरह भाषाओंका अच्छा ज्ञान रखते हैं। ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीने उक्त व्याख्यान प्रथम थोडी देरतक संस्कृ-तमें देकर पश्चात् सर्व साधारणके समझमें आवे इसलिये हिन्दी भाषामें दिये । वेद, स्मृति और पुराणोंका अध्ययन इन्होंने अच्छा किया है । यह उनकी भाषणशैली तथा विषय प्रतिपादनसे मालुम हुआ। इनके दिये हुये व्याख्यान बहुतही बोधदा-यक और सच्छास्रोंके अनुसार थे। उनमें टीका या अपवाद करने योग्यभी बात न थी। इसलिये उक्त व्याख्यान श्रोताओंको बहुतही रुचिकर हुए । लोगोंकी रुचि बढनेके कारणही उक्त व्याख्यानोंमं ऋमऋमसे श्रोताओंकी संख्या अधिक बढती गई । इनः व्याख्यानोंमें कभी कभी बहादुर दिवान साहेब, रा. ब. सर न्यायाधीश साहेब, रा. ब. बडोदा प्रांतके सूबासाहेब रा. ब. आसिस्टंट सरसूबासाहेब आदि बडोदाके प्रतिष्ठितभी आते थे। उक्त दोनों वक्ता महात्माओंकी कृपासे यहांकी ज-नताको धर्मविषयक जो यह अपूर्व लाभ हुवा है, उसका लक्षांशभी यहां धर्मविषयमें लक्षाविध रुपये खर्च करके यहांकी जनताको हुवा होगा यह हमको मालूम नहीं होता ! ऐसा होनेपरभी कई वेदशास्त्र-सून्य छोगोंने अपना लंगडा टहू आगे करनेमें कसर न की। तथापि परिणाम ' सत्य-मेव जयते ' इसके अनुसारही हुवा । हमारे धर्म तथा देशकी अवनित कैसे हुई यह नात अब प्रत्येक विद्वान् समझ चुका है । प्राचीन समयमें जिसके कारण यह आर्यावर्त देश सामाजिक, राजकीय और धार्मिक विषयोंमें उन्नतावस्थाको पहुँचः था, उसी सत्यसनातन वैद्कि धर्मका (सांप्रतका नामधारी स. धर्म मत समझना) पुनकृत्थान होकर उसके आश्रयमें हम सर्वोंको रहना ऐसा सर्वोंकी मनोवृत्तिमें आना स्वाभाविक है । और ऐसा होगा तभी इस देशकी उन्नति होगी अन्मथा नहीं।

मूल धर्मको मुलकर बीचमें जो नानापंथ चल पडे हैं और जिनके कारण सत्यधर्म छिनभिन होकर सर्वत्र दंभ, मत्सर, अनीति, स्वार्थ, परोत्कर्षासहिष्णुता, दुष्टबुद्धि, कृतन्नता, स्वामिद्रोह, हिंसा, मकारत्रयी इत्यादिकोंकी पवृत्तिसे मानो शैतानका सा-म्राज्य चल रहा है ! इन सबोंका विध्वंस होकर मनुष्योंके कल्याणके लिये सर्वज सद्धर्मका प्रचार होनाही इस समय उचित है। श्रीस्वामीदयानन्द सरस्वतीजीने पाँ-चीन वैदिकधर्मका पुनरुद्धार करनेके लिये जो यह सर्वोत्तम मार्ग दिलाया है, उसके देशपर अनन्त उपकार हुए हैं इसमें संदेह नहीं ! थोडेही समयमें इस आर्यावर्त देशके मुख्य मुख्य नगरोंमें सैकडों आर्यसमाज स्थापित हो गए हैं । इसी प्रकार अमेरिका जैसे अत्यन्त सुधरे हुए देशमेंभी उसकी शाखा स्थापित होने लगी है। काश्मीर, पंजाब, राजपूताना आदि पांतोंमें बहुतसे लोगोंनें इस अपने मूल आर्थधर्मका अवलं-बन करके अनेक पालंडोंको तिलांजलि देदी है ! इसीलिये उनकी सामाजिक उन्नति प्रतिदिन बढ रही है। दक्षिणमेंभी अनेक नगरोंमें आर्यसमाजकी स्थापना हुई है। परन्त बढोदा जैसी विस्तीर्ण राजधानीमें ऐसी एकभी उपयुक्त संस्था अभीतक स्थापित न हुई यह आश्चर्यकी बात मालूम होती थी । आश्चर्यका कारण यह है कि, यहां अनेक विद्वान, सुशिक्षित और समंजस अनेक जातिके लोक बहुत बढी संख्यामें रहते हैं। आजतक उक्त विद्वान, लोग अंधपरंपरासे चलते आये धर्मपर विश्वास रखकर चल रहे थे। उन्होंने कभी इस सर्व कल्याणकारी सत्यसनातन धर्मका विचार नहीं किया उसको मूल गये यह बढे दु:सकी बात थी ! परन्तु यहां के कई समंजस विद्या-नोंने यह अपवाद दूर किया और उस संस्थामें अपने स्वतंत्र विचारसे संमिलित हुये यह सूचित करनेमें हमें बडाही आनन्द होता है।

उक्त दोनों स्वामी महात्माओंने अपने प्राचीन आर्यधर्मके सत्यस्वरूपका श्रोतृसमा-जिन्ने अन्तः करणमें भान कराया, इससे यहांके अनेक महाशयोंने यहां आर्यसमाज स्थापन करनेकी दोनोंभी महात्माओंसे प्रार्थना की। उस प्रार्थनाको मान देकर बढ़ी-दामें गुरुवार ता. ३१ में सन १८९४ के दिन सायंकाल पांच बजे उक्त महात्मा-ओंके स्थानपर इकते हुये महाशयोंके हस्ताक्षर लेकर उन्हें आर्यसभासद् बनाया। उनमेंसे ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, उपमंत्री, कोषाध्यक्ष और पुस्तकाध्यक्ष नियत किये गये और उनकी एक अन्तरंग सभा स्थापन की। उस समय बहुतसे महाशय वहां विद्यमान थे। उनमें कई यहांके बढ़े प्रतिष्ठितभी थे। इस लोगोंके उत्साहको देखकर थोढेही समयमें उक्त संस्थाकी अच्ली उचाति होगी ऐसा माल्यम हुवा इस समाजके मुख्य नियम दस हैं. वे पाठकोंके अवलोकनार्थ यहां लिख देते हैं। १ सर्व सत्यविद्या और जो पदार्थ विद्यासे जाने जाते हैं, उनका आदिस्ल पर-मेम्बर है।

२ ईत्र्वर सिचदानन्द्स्वरूपं, निराकार, शक्तिमान्, न्यायकारी, द्यालु, अज-न्मा, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेत्र्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसीकी उपासना करनी योग्य है।

३ वेद् सत्य विद्याओंका पुस्तक है । उसका पढना पढाना और सुनना सुनाना यह सर्व आर्योंका परम धर्म है ।

- ४ सत्यग्रहण करने और असत्यका त्याग करनेमें सर्वदा उद्यत रहना चाहिये।
- ५ सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्यका विचार करके करने चाहिये।

६ संसारकी उन्नति करना इस समाजका मुख्य उद्देश है । अर्थात् शाशिरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना ।

- ७ सबके साथ प्रीतिपूर्वक, धर्मानुसार, यथायोग्य वर्तना चाहिये।
- ८ अविद्याका नाश और विद्याकी वृद्धि करनी चाहिये।

९ प्रत्येकको अपनीही उच्चतिमें सन्तुष्ट न रहकर सबकी उच्चतिमें अपनी उच्चति समझनी चाहिये।

१० सर्व मनुष्योंको सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालन करनेमें परतंत्र और प्रत्येक हितकारी नियममें सर्वोंको स्वतंत्र रहना चाहिये।

इन दस नियमोंको देखकर सब विचारी तथा धर्मज्ञ मनुष्योंको निश्चय हो जा-यगा कि, आर्यसमाज किसीको धर्मपराङ्मुख न करके वह प्रत्येक मनुष्यको उसके सत्य सनातन वैदिक धर्मके अनुसारही चलनेको कहता है। उसमेंभी किसीसे वह आ-ग्रह नहीं करता। प्रत्येकको अपनी ज्ञानदृष्टिसे निश्चय करके उचित मालूम होनेपर उसमें प्रविष्ट होना चाहिये। अन्तमें ईश्वर इस संस्थाकी अभिवृद्धि करते हुए इससे चिरायु करे, ऐसां हम अन्तःकरणसे चाहते हैं।

## व्याख्यान १९ वां

~~00000~~

श्रीसयाजीविजय पत्र बडोदासे उध्दृत. ता. २६-१०-१८९५.

मनुष्यका कर्तव्य.

# श्री. स्वामी नित्यानन्दनीका श्रीमान् महाराज गायकवाडकी विद्यमानतामें दिया हुवा

#### व्याख्यान.

यह व्याख्यान गतांकमें प्रसिद्ध किये अनुसार ज्ञानिनार सायंकाल पु॥ बजे लक्ष्मी-विलास राजमहलके छोटे दरबारके हालमें श्रीमान् सरकार महाराज साहेनकी विध-मानतामें हुवा । उक्त व्याख्यान सुननेके लिये नामदार दीवानसाहेव आदि राज्यके बढे वडे सम्य अनुमान ५० की संख्यामें आये हुये थे। श्रीमान महाराज सरकारके सभामें आकर प्रधानासनपर विराजमान होते ही श्री. स्वा. नित्यानन्दजीने व्याख्यान आरम्भ किया । उन्हेंनि कहा जड और चेतन इन दो वस्तुओंसे मनुष्यप्राणी हुवा है। उसके दो भाग हैं, एक विद्वान और दूसरा अविद्वान, विद्वान मनुष्य अर्पने ज्ञानके अनुसार वस्तुका जैसा उपयोग करता है वैसा अविद्वान् नहीं कर सकता । अग्नि यह एक पदार्थ है । उससे उपयोग लेनेका ज्ञान शलभ अर्थात् पतंगको न होनेके कारण वह उसपर कूद्कर मरता है ! साधारण बुद्धिके मनुष्य उस अग्निसे रसोई पकानेका काम लेकर अपना निर्वाह करते हैं। परन्तु फिलॉसफर उसीके तत्वज्ञानसे रेलगाडी जैसे बढे बढे कार्य करते हैं । इसीके अनुसार संसारकी दशा है । रेलगाडीका इंजन पत्येक स्टेशनपर खडा रहता है परन्तु उसको यह ज्ञान नहीं कि, यह अमुक स्टेशन है इसी प्रकार संसारमें अज्ञानियोंको यह ज्ञान नहीं कि, मेरा कर्तव्य क्या है । में कौन हूं ? इस प्रश्नका विचार करके आत्मज्ञान करना, इस मुख्य कर्तव्यको ही मनु-ष्य भूल गया है। ईश्वरके अस्तित्वविषयमें लोगोंके अनेक मत हैं। कोई कहता है ईश्वर है ही नहीं, कोई कहता है यह संपूर्ण जगत् ईश्वरमय है, कोई कहता है आ-काशमें ईश्वर है। किसी बालकपर मेस्मेरिझ्मका प्रयोग करनेसे वह जैसे अपने आप-को भूल जाता है और प्रयोग करनेवालेके अधीन हो जाता है, तद्दत् हमपर सां-सारिक मोहका प्रयोग हुवा है । इसलिये अपना कर्तव्य क्या है, जगत् क्या वस्तु

है इत्यादि विषयोंपर विचार करनेका ज्ञान हमारा तिरोध्त हो गया है। सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे देखनेपर संसारमें अनेक सूक्ष्मसे सूक्ष्म वस्तुएं दीखती हैं। यदि उक्त यंत्र न हो तो उन वस्तुओंकी कल्पनाभी हम नहीं कर सकते। पृथ्वीसे सूर्य तेरा लाख गुणा अधिक है और वह अपने नक्षत्रादि परिवारके साथ आकाशमें स्थित है। इसी प्रकार इस संसारकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका कर्ता कौन है इत्यादि विषय इतने गहन हैं कि, बढ़े बढ़े विदानोंनेभी अपने कानोंपर हाथ रक्षे हैं! मनुष्यके शरीरकी अपक्षा नेत्र बहुतहीं छोटे होते हैं और उनसेभी उनकी कनीनिका अतीव सूक्ष्म होती है, तथापि उनसे मनुष्य संसारकी बढ़ीसे बढ़ी वस्तुको देख सकता है। इसी प्रकार यद्यपि जगत् बहुत बढ़ा और विस्तृत है तथापि ज्ञानचक्षुओंसे इतने बढ़े कल्पनातीत जगत्को मनुष्य देख सकता है। स्वप्नमेंभी जागरितावस्थाके समान अनेक पदार्थ दीखते हैं, परन्तु वे देखनेवाले नेत्र इन नेत्रोंसे भिन्न हैं। इस विषयमें हर्वर्ट-स्पेनसर जैसे बढ़े बढ़े तत्ववेत्ताओंके झगड़े चल रहे हैं।

सांप्रत हमको 'मनुष्यका कर्तव्य' इसी विषयका विचार करना है। महाभारतमें तथा चरकादि सर्वमान्य वैद्यक ग्रंथोंमें आत्माका संरक्षण करना यह प्रथम कर्तव्य कहा है। परन्तु इस अपने पहले कर्तव्यकां पालन मनुष्य नहीं कर सकता। द्रिद्रसे लेकर राजापर्यन्त सर्वोकी दशा एकसी है। एक मजदूर धनके लोभसे अपनी शक्तिके बाहर बोझा ढोता है और इससे उसका शारीरिक स्वास्थ्य बिगडता है, वैसाही एक विद्यार्थी ग्रेज्युएट होकर बड़े वेतनकी नौकरी मिलनेके लोभसे मर्यादाके बाहर परिश्रम करके शीधही मृत्युके मुखमें गिरता है! कई लोग अपनी शक्तिसे अधिक परिश्रम करके, कई अधिक आहार करके और कई अतुचर्याके विरुद्ध वर्तन करके अपना स्वास्थ्य बिगाड लेते हैं। रोगी बनना यह प्रारव्धमें नहीं लिखा है। यह तो मनुष्यकी मुलका परिणाम है। मनुष्यके श्रिरिके अवयन घड़िके चक्रोंके समान हैं। घड़िके चक्र एकवार बिगडनेपर वे पूर्ववत् नहीं होते। वैसेही शरीर रुग्ण होनेपर अनेक प्रकारके औषघोपचार करनेसेभी वह पूर्ववत् नीरोग नहीं होता। इसलिये शरीर नीरोग रखना यह मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है।

दूसरा कर्तव्य ' उद्योग करना ' यह है । बहुतसे लोग पारब्धपर विश्वास रखकर उद्योग करना छोड देते हैं । परन्तु यह उनकी बड़ी मूल है । बौद्ध और जैन मतमें पुनर्जन्म माना है । उसके अनुसार वे लोग पारब्धकोही पुरुषार्थसे मुख्य समझते हैं । फ़िस्तवर्मानुयायी पारब्धको मानतेही नहीं हैं। वास्तवमें जो मनुष्य पारब्धपरही विश्वास

रखकर पुरुषार्थ करना छोड देता है, उसकी दशा महीके कचे घडेके समान होकर वह मूर्ख समझा जाता है। हम संसारके जितने पदार्थ देखते हैं वे पारव्यसे उत्पन्न नहीं हुए हैं । उद्योग किये निना केवल पाब्धतेही जिसको निद्या पाप्त हुई हो । क्या ऐसा एकभी मनुष्य संसारमें मिलेगा ? कई परमहंस ऐसे होते हैं कि, वे अपने हाथसे उठाकर नहीं खाते । जब कोई दूसरा उनके मुखमें अन्न डालता है तब वे खाते हैं तथापि दांतोंसे अन्नको चवानेका उद्योग करनाही पडता है । किसी विषयकी परीक्षा देनेके लिये तयार हुए दो विद्यार्थी बराबर एकही गुरुसे अभ्यास करके परी-क्षाके लिये बैठते हैं। उनमें एक उत्तीर्ण और दूसरा अनुत्तीर्ण होता । ऐसे प्रसं-गपर पारब्ध मानना पडता है। हमारे धर्मशास्त्रोंमेंभी पारब्धको बीजरूप माना है। परन्तु वह बीजरूप पारब्ध सदुद्योगरूप भूमिमें बोकर उससे अच्छे फल पैदा करने चाहिये । उद्योग छोडकर केवल प्रारब्धपर विश्वास रखकर बैठनेसे फलप्राप्ति नहीं हो सकती । उद्योग करनेमें हिन्दुस्थानके लोग सबसे पीछे हैं । समुद्रका प्रवास करना हमारे देशवासी धर्मविरुद्ध मानते हैं। परन्तु यजुर्वेदके छठे अध्यायमें समुद्रपर्यटन करनेके लिये लिखा है । श्रीकृष्ण और युधिष्ठिर अमेरिकामें जाकर वहांसे वकदालम्य ऋषिको लाये ऐसा महाभारतमें लिखा है। मनुस्मृतिमें लिखा है कि पाचीन समयके सम्य मनुष्य सब वर्णीकी कन्याओंसे विवाह करते थे । काश्मीरमें आजभी मुसलमानका छ्वा अन्न त्राह्मण खाते हैं । बाल्मीकि रामायणमें किराती (भिछन) की बनाई हुई रो-टियां मार्कण्डेय ऋषि खाते थे ऐसा लिखा है। धर्मराजाके यज्ञमें दासियां परोसती थीं ऐसा महाभारतमें लिखा है। इसी प्रकार समुद्रपर्यटन करनेमें हमारे शास्त्रकारोंने पाप नहीं माना है । जातिभेदका रगडा हमारे देशमें युसनेसे देशकी बहुत हानि हो रही है ! वास्तवमें ईश्वरने मनुष्यकी एकही जाति मानी है यह स्पष्ट दिखता है। ऐसा न होता तो जिस प्रकार गाय, भैंस, घोडा आदिमें स्पष्ट भेद है उसी प्रकार बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और खूदमें दीख पडता ! " बैल और भैंसके संयोगसे संतति उत्पन्न नहीं होती । परन्त राद्ध और बाह्मणीके संयोगसे संतित पैदा होती है । इसलिये मनुष्यके जातिभेद स्पष्टही गिथ्या ठहरते हैं, जाति कर्मानुसार मानी है । जैसे कोई डाक्टरी की विद्या पढता है। उसको डाक्टर कहते हैं, परन्तु उसके पुत्रको कोईभी डाक्टर कह सकता । तात्पर्य यह है कि, मिथ्या जात्यभिमानसे हमारा देश रसातलको पहुंच रहा है। इस मिथ्याभिमानरूप अनर्थसे देशवासियोंको बचाकर सन्मार्गपर लाना यह हमारा कर्तव्य है। जो रूढि चलती आई है वही सची और जो प्रारव्धमें होगा वही

होगा, ऐसा मानकर पुरुषार्थ छोड देनेसे हमारा देश कभी उन्नतावस्थामें नहीं जा सकता।

मनुष्यका तीसरा कर्तव्य यह है कि ' नियमानुसार गृहंस्थाश्रम करना । ' इस समय इम देखते हैं तो हमारी प्रजा अत्यन्त दुर्बल दीख पडती है । इसका मुख्य कारण वालविवाह है। बालविवाहसे अनेक अनर्थ हो रहे हैं, उघर किसीका ख्याल नहीं है। क्र. अ. ८ और अथर्व • अ. ४ में लिखा है कि कन्या उपवरा होनेपरही उसका विवाह होना चाहिये । विवाहके समय वरकी आयु कमसे कम पचीस वर्षकी होनी चाहिये । और कन्याकी आयु १८ वर्षकी होनी चाहिये । परन्तु आजकलके विवाह उससे विपरीत हो रहे हैं। पांच छः वर्षोंकी कन्या और सात आठ वर्षोंका लडका हुवा कि, उनके विवाहकी तयारियां होने लगती हैं। उन वि-चारोंको पतिपत्नी किसे कहते हैं, यह संबंध किसालिये किया जाता है, इस बा-तका कुछभी ज्ञान नहीं होता ! विवाहके समय वधू और वरकी परस्परमें होनेवाली प्रति-ज्ञाएँ पण्डितजीही स्वयं बोल जाते हैं । मैसूरके महाराजने वारह वर्षोंके पूर्व कन्याका विवाह न करनेका कानून पचिलत किया है।कन्याका गर्भाशय गर्भधारण करनेके योग्य हुये विनाही गर्भाघान हो तो संतान दुर्बल पैदा होती है, यह वैद्यक शास्त्रसे निश्चित होनेपरभी हमारे देशवासियोंकी आंखें नहीं खुलतीं ! बरफ सूती कपडेमें रखनेसे पानी हो जाता है । परन्तु ऊनके वस्त्रमें रखनेसे नहीं होता । इसका कारण यह है कि, सूती वस्त्रमें वायु प्रवेश करता है और ऊनके वस्त्रमें नहीं करता। इस हृष्टांतके अनुसार हमारे देशवासियोंके अन्तःकरणपर लोकनिन्दारूप उनी वस्त्रका वेष्टन ऐसा दृढ छपेटा हुवा है कि, सुधाररूप वायु उसके अन्द्र पवेशही नहीं कर सकता ! इस प्रकार लोकनिन्दासे ढरनेसे देश सुधार कभी नहीं हो सकता । ईसाई धर्ममें गये हुये किसी मनुष्यको आर्यसमाजने पावन करके फिरसे अपने धर्ममें लिया है। इस बातका अनुकरण अब सर्वोंको करना चाहिये। दूसरी बात यह कि बालपनमें कन्याका विवाह करनेसे वह विद्या नहीं पढ सकती । इस प्रकार स्त्रियां अशिक्षितही रह जाती हैं। ऐसी द्शामें वे स्वयं अपढ स्त्रियां अपनी संतानको शिक्षण क्या दे सकती हैं । बालकोंको प्रथम घरमेंही शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिये । उस शिक्षाके। देनेके छिये मातापिता स्वयं शिक्षित होने चाहिये । छोटे बचोंको मिठाई खिलाना अच्छा नहीं यह सत्य है, तथापि उनकी इच्छा होनेपर परिमित प्रमाणमें नियमानु-सार देनी चाहिये। ऐसा न करनेसे कभी वर्चोंके हाथमें मिठाई आ जावे तो वे अम-र्यादित खाकर अपना स्वास्थ्य विगाड छेते हैं। इसलिये- मातापिताको बालकोंकी

इच्छा निलक्कलही न दनाकर उनकी बुद्धि नढती जाने ऐसी शिक्षा देनी चाहिये। मातापिता ही बालकोंके अन्त:करणोंपर अच्छी बातोंके संस्कार डाल सकते हैं। स्री-शिक्षाके विषयमें श्रीमान् महाराजा साहेबने अच्छी व्यवस्था की है ! सांप्रतकी शि-क्षामें कई निरुपयोगीभी शिक्षाएँ दी जाती है, उनका सुधार होना चाहिये। ऊंची शिक्षा ग्रहण करनेके लिये इस समय इंग्लिश शिक्षणके सिवाय दूसरा मार्गही नहीं। उस भाषाके समझनेमें हम लोगोंका बहुत समय नष्ट होता है। इसलिये इस विषय-मेंभी सुधार होनेकी आवश्यकता है। नीतिशिक्षण केवल मौखिक देनेकी अपेक्षा आ-नुभविक देना चाहिये। उपदेशक निःस्पृह होने चाहिये, अन्यथा वे सचा उपदेश नहीं दे सकते । सरकारी कामवाले मनुष्यभी किसी मिथ्या लल्लोपत्तो करनेवाले न होने चाहिये । राजाके जो आश्रित लोग प्रसंगपर राजाको सची संमति नहीं देते, राजाकी हांमें हां मिलाते हैं वे राजाके हितेषी नहीं किन्तु शत्र हैं। राजाको प्रजाका पालन निष्कपट होकर करना चाहिये। और प्रजाकोभी राजाको देववत् पूज्य मानना चाहिये। मनुष्यका जीवन क्षणभंगर है. मरण समय कुछ साथ नहीं आता । महमद गजनवीने बडे बडे भयंकर अनर्थ करके बहुत धन प्राप्त किया । परन्तु मरणके समय वह उस धनकी ओर देखकर रोने लगा ! वह सोचने लगा कि, इस धनके प्राप्त करने कितने पयत्न, कितने अन्याय और कितने बुरे कर्म मुझे करने पडे हैं ! परन्तु अब चलते समय वह मेरे साथ न आकर अन्य किसीके हाथमें जायगा ? इसलिये अन्यायसे धन पाप्तकर धनवान होनेकी अपेक्षा न्यायसे धन पाप्त करनेका प्रयत्न करते हुये भी धन न मिले तो निर्धन रहना अच्छा ! वही मनुष्य संसारमें सुखी होगा । इन कर्तव्योंके अनुसार चलनेवालेही मनुष्य सुखी होते हैं।

इस प्रकार बराबर डेढ घंटेतक बढेही प्रभावशाली भाषणसे श्री. स्वा. नित्यानन्द्-जीने श्रोताओंको आनन्दित करके अपना भाषण समाप्त किया । व्याख्यान समाप्ति-पर्यन्त श्री. महाराज बढीही उत्सुकतासे सुनतेही रहे ।

इसके अनन्तर श्रीमान् महाराजने श्री. स्वा. नित्यानन्दजीसे अपना जीवनचरित्र संक्षेपसे कथन करनेकी पार्थना की । उन्होंने कहा कि, मैं श्रीमाली ब्राह्मण हूं । का-शीम निवास करके मैंने संस्कृतका अध्ययन किया है । इसके सिवाय फारसी और इंग्लिश माषाकाभी मैंने कुछ अभ्यास किया है । लोगोंको सदुपदेश करके सन्मार्ग दिखानके लिये और हो सके उतना देशहित करनेका निश्चय करके मैं इस आश्रममें पविष्ट हुवा हूं ।

इस प्रकार व्याख्यान और उनका संक्षिप्त जीवनचरित्र समाप्त होनेपर श्रीमान म-हाराज साहेबने श्री. स्वा. नित्यानन्दजीके विषयपितिपादनकी पद्धित, सभामें बोल-नेका धैर्य, नदीके प्रवाहको समान न रुकनेवाली उनकी वाणी इत्यादि गुणोंकी बहुतही प्रशंसा करके उक्त व्याख्यानसे मुझे बहुतही आनन्द हुवा यहभी सभा विसर्जन करते हुये उन्होंने प्रकट किया।

# व्याख्यान २० वां.

स्वामी श्रीनित्यानंदृजीनुं वेदांत फिलोसोफीपर व्याख्यान.

तारिख २६ डिसेंबर १९१३.

ईश्वर प्रार्थना बाद स्वामीजीए जणाव्युं हतुं के मंत्रीजीए मने बेदांत फीलोसोफी संबंघमां कांड्र कहेवा कहा छे. वेदांत संस्कृत तथा फिलोसोफी बीजी भाषानी छे. वेदांतनो अर्थ प्रथम समजवो जोइए. वेदनो अंत ते वेदांत यातो वेदसार पण वेदांत. आ समयमां वेदांत शब्दथी उपनिषद्तुं ग्रहण थाय छे. यजुर्वेदना चालीसमा अध्यायने ईशोपनिषद् या तो वाजसनेय उपनिषद् गणाय छे. बीजां उपनिषद् भगवत्गीता ब्रह्मसूत्र विगरेने वेदांत कहेवामां आन्यां आवा सूक्ष्म विषयमां विशेष कहेवाय तेम नथी. आजकाल शंकराचार्यनी अद्देत फिलोसोफीने वेदांत कहेवाय छे. पण संस्कृत भणनार जाणे छे के वेदान्तथी शंकरनी अद्देत तथा विशुद्धाद्वैत, शुद्धाद्देत विगेरे छे. वे प्रकारनो भाव ते दीत अने तेनो भाव ते देत अने तेनो न भाव ते अद्देत छे. वेदांत संबंधमां दुंकमां कहेवाय छे ते पण अर्धा श्लोकमांज ! ब्रह्ममय जगत् मिथ्या छे अने जीव ते ब्रह्म छे बीजो कोइ नथी. बस एज वेदांत-अद्देत कहेवाय छे पण वेदांतनो वास्तविक अर्थ-जीव-ईश्वर प्रकृति सर्वे कोइनी समज छे. परिणामवाद जेम के दुघनुं दृहिं सुवर्णनुं आभूषण तेम जे कांह देखाय छे सर्वे कांइ ब्रह्मज छे हरि तेज जगत् अने जगत् छे तेज हरि छे तेमां कांइ भेद नथी. केवळ अज्ञानताथी मुली जीव जीव माने छे पण वास्तवमां ते ब्रह्म छे. आ परिणामवाद् छे पण विवर्तवाद् ते हालना वेदांतनो वाद् गणाय छे. ज्ञानानन्द कहे छे के कुपण एटले थोडी बुद्धिनाळो परिणामनाद् माने छे पण ज्ञानीतो निवर्तनादने

माने छे. रज्जुने जोइ सर्पनुं भान थवुं अने दीवाथी ते वास्तवमां रज्जु होवानुं ज्ञान थवुं तेम ब्रह्मनुं ज्ञान थवाथी जगत् रहेतुं नथी ते विवर्तवाद् कहेवाय छे. मृगपृष्णानुं जळ—अने स्वप्न ए विवर्तवादनां हृष्टांतो अपाय छे. अज्ञानथी पोताने ब्राह्मण सूद्र काळो गोरो विगेरे मनाय छे पण पछी ज्ञानथी ते सर्व कांड् रहेतुं नथी. अमथी जीव मनाय छे वास्तवमां ब्रह्मज छे.

द्दैतवाद्वाळा कहे छे के बेनो भाव ते द्दैत जीव अने ब्रह्मथी अलग ते भावने द्दैत कहेवाय छे एक ते बीजुं थइ शकतुं नथी—ते स्वभावर्थीज भिन्न छे, जेमके स्थिति, गित, अंघकार, प्रकाश, जड, चेतन, शीत, उष्ण विगेरे एकथी बीजुं थतुं नथी. तेम जीवथी ब्रह्म थइ शकातुं नथी. प्रकृति अनादि छे. आ दैत ते मध्याचार्यनों मत छे.

त्रीजो मत रामानुजाचार्यनो छे. विशिष्टाइत जे विशेषणवाळो छे ते विशिष्ट विशेषता ते खरी जीव छे ते परिधिनी विगेरे छे. व्यापकादि गुण ब्रह्मना छे. तमी-गुणादि प्रकृतिनां विशेषण छे. अने बन्ने एटले जीव अने प्रकृति विशिष्ट करेलो एटले साथे राखीने रहेलो जे ब्रह्म कहेवाय छे ते विशिष्टाइत मत छे.

चोथो छदाहैत छे. ते परिणामवादने मळतो छे तेमां कांइ विशेष नवीनता नथी आपणे अंघाधुंधीने छोडी बुद्धिपूर्वक विचार करवो जोइए. प्रथम ते बुद्धिवाद हतो. संस्कृतनुं सायन्स अने हालनो आविष्कृत सायन्स मेळवी स्वामीजीए बताब्युं के अग्निनां वे रूप मनाय छे एक परमाणु अने बीजो संयोगथी थयेलो. परमाणु-रूप अनादि छे. फुंक मारेथी दीवो बुझी गयो—ते क्यां गयो १ पेलो माणस मरी गयो १ माटे गयो क्यां १ ज्यां गयो त्यां तो हशेज १ कोइ कहेशे के गरमी ते गतिनुं परिणाम छे. हवे गरमी ते गति पहेलां हती के नहि. जो न होती तो अभा-विश्वा भाव थशे १ संसारमां जेनो, सांत्वनाभाव होय ते वस्तु होयज नहि जेमके सस्लानुं सींग विगेरे, इंग्रेजी विज्ञानपण तेमज कहे छे. संस्कृत सायन्सरूपथी व्यापक छे. पण ते विशेष कियाथी प्रकट थाय छे. इंग्रेजी सायन्स कहे छे के पहेलां कांइ न होतुं अने पछी थतुं नथी. कारणथी कार्य थाय छे अने कार्यनो लय पण कारणमां थाय छे.

अद्देतनाद्ना एवा तार्किक अने कठण सिद्धांतो छे ने समजी पण शकीये तेम नथी. जेमके भेद्धिकारमां घडाथी लुगडुं जुदुं छे ते भेद घडामां रहे छे के लुग-डामां रहे छे के बनेमां के बनेथी अलग ? आ सूत्रने क्यां समजी शकाय. आप ऋग्वेद्नुं द्शमुं सूक्त वांचशो ते दुनियानी फिलसोफीथी परे उच छे. आप ते सर्वविद्या जाणवा यत्न करशो.

ं बाद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद शास्त्र पुराणादि समय आब्यो. छेछा वख-तमां मुश्केली नहीं. झीणी वात समजवी भारे पहे माटे मोटी मोटी वातो छेवा मांही. बाद कुंभकरणनो हास्य भरेलो किस्सो रामायणमांथी संभळावी बताब्युं के आवा गपोळा सांभळी हास्य कराय छे पण जीव ब्रह्मनी कठण वातो समजतां माथुँ पाकी आवे छे.

पुराणोमां सृष्टि उत्पत्ति विगेरेनां वर्णनथी बताब्युं के आवी अरितीथी सूर्यादिनी उत्पत्तिनी मान्यता ते केवी हास्यजनक अने अज्ञान मूळक छे. सोळ अब्ज टन कोळसानी गरमी तो सूर्यनी एक सेकन्डनी गरमी बराबर अने पृथ्वीथी साडातेर छास गणो मोटो सूर्य ते कोइ छोकरीना गर्भमां क्यांथी आब्यो ?

विषय पर आवतां स्वामीजीए बताब्युं के घणा एम पण हाल कहे छे के सर्व कांइ जडज छे. पहेलां सर्व ब्रह्म छे तेम कहेवातुं सर्वनी वडीआलमां फरक पडे पण सूर्य रूपी ईश्वरनी घडीआळमां कांइ पण फरक पडतो नथी. मी. हक्स्ले विगेरे पाश्चिमात्य निद्दानो पण कोइ शक्तिने तो माने छे पण ते चेतन छे के केम ? तेनो निर्णय नथी. ज्यां सुधी ज्ञान शक्ति छे त्यां सुधी काम थाय छे. निद्रावाळी छोकरो हाथमां पुस्तक पकडी शकतो नथी. शरीरना मोटोरनर्व याने क्रियाजनक तंतुओं काम नाहे करनाथी ते पुस्तक पकडातुं नथी. हालना महान् हिंदी वैज्ञानिक बोसे सर्वमां चेतन व्याप्त मानेलुं छे. पण ते एक छे के बे छे. पोतानी मेळे कोइ जेलमां नथी जतो. जो मायाथी ईश्वर जीव बने तो पछी पाछो बहा बाद पण ते प्रबळ माया पण लेवा ब्रह्मने पाछो जीव वगळीने बनावशे. वेदमां ब्रह्मने ग्रुद्ध कहे छे. तेने अपापविद्ध कहे छे. शंकराचार्य ते मंत्रनी अर्थ ब्रह्मने सर्व व्यापक सर्वनो उत्पन्न करनार क्रिया नस नाडीथी राहित छे. अज्ञान अविद्यार्थी याप रहित छे. ज्या शंकराचार्य बहाने शुद्ध कहे छे. अने तेवी शुद्ध ब्रह्मज सर्व कांड़ बने छे. तो ते मळ अज्ञान विगेरे आच्युं क्यांथी ? जो बह्म ते जगत्नुं अभिन्ननिमित्तोपादानकारण होय तो ग्रुद्ध वेदनी अंदरनुं विशेषण घटी शकतुं नधी. ते युक्तियी सिद्ध नथी थइ शकतुं. आ विषयमां उपादान कारण विरुद्ध .रामानुजे रातदूषणी अने सहस्रदूषणी छे, हवे रज्जुमां सर्प पण घटतो नथी. कारण बीजी वस्तु तो होय छेज तेमां छंबाइ आदि सट्टशपणुं होय छे. पण बहानी अबुश कोइ नथी. ब्रह्म निराकार चेतन नित्य छे जगत् साकार, जह, अनित्य छे.

जो अज्ञानथी थाय छे तो के अज्ञान कोतं ? विगरे प्रश्नोनो उत्तर मळी शकतो नथी. हुं पांत्रीस वर्ष सुधी अद्देतवादी रह्यों हुं अने सर्व प्रंथो युक्तिओं तेनी में वांची छे अने हुं प्रतिज्ञार्थी कहुं हुं के ते अद्वेतबाद टकी शकतो नथी. शंकरा-चार्ये पण तस्यच नित्यत्वात् दैतना भाष्यमां बताव्युं छे. त्यां आगळ तेमनी युक्ति विगेरे चाली शकी नथी. तेमज सूत्रोमां देत साबित शंकराचार्यने पण करवुं पढे छे. जीव अने ब्रह्म मळी जता पण होय तो पण तेनी विद्यमानता जती रहेती नथी. जरा जीव छे तो तेनो अत्यंताभाव-नाश नथी थतो. सां-ख्यमां कपिलमानि कहे छे के आत्मा छे-ते नहि होवानं साधन मळतुं नथी. त्तेमज बीजा रूपमां पण बद्छाइ शकतो पण नथी. तेम प्रकृति पण छे आत्मरूप नथी थइ शकती. ऋग्वेदमां पण एक प्रकृति रूप वृक्ष पर वे स्वरूप जीव ईश्वर एक फळ-याने सुख दुःख भोगवतो अने बीजो प्रकाश करतो पण भोग करतो नथी. गीतामां पण कहे छे के पुरुष वे छे एक क्षर अने बीजो अक्षर छे; सर्व भूतो ते क्षर छे. बीजो कूटस्थ आत्मा ते अक्षर छे आ वेथी पण उत्तम बीजो पुरुष छे तेने परमात्मा कहेवाय छे ते लोकनुं भरण पोषण करे छे. ते नाश रहित-फेरफार रहित तेमज उपर सत्ता याने वशमां राखनार छे. वेदमां कहे छे अजरामर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववाळा ईश्वरने जाणी शकता नथी. ते आ सर्वने उत्पादन करे छे ते तमाराथी अन्य अलग छे तेमज तमारी अंदर पण छे. तमी अज्ञानथी ढंकाया छो तेथी जाणी शकता नथी.

श्रुतिओमां वे प्रकारनां वचन मळे छे. तेथी आ वधा वाद उत्पन्न धया छे.
पण तेमां ज्यां जीव ब्रह्मथी जुदो छे ते वचन द्वेतवादीए आगळ कर्यां अने शंकराचार्ये
एकता बनावनारना उपर आधार बांध्यो पण तेमां मंत्रो गौण मानवानुं नथी. पण
तेने समजवां जोइए. जेमके चोपडी आकाशमां छे पण ते आकाश स्वयं नथी तेने
अन्वयव्यतिरेक भावथी समजेथी सर्वेनो रिद्यो आवी मळे छे ! हुं पोते चुस्त
वेदांती हतो अने ते अद्देतनां सर्व पुस्तको वांचेला पण ज्यारे द्वेत परक अने स्वामीजीना सत्यार्थ प्रकाशने वांची घणा विद्वानोंने शंका करेली पण कोइ तेनो निर्णय
नथी करतुं. पण स्वामीजीएज अन्वय तारिकेनो दाखलो आपी तेनुं समाधान करेलुं
छे. अने तथीज हुं आर्यसमाजी थयो छुं. माटे हुं सत्यरत धर्मने अनुसरी आवी
हकीकत शुद्ध हृदय थी कहुं हुं के स्वामी द्यानंद जेवी वेदांतनी शंकानुं समाधान कोइ करी शक्या नथी.

# यातिवर नित्यानन्द।



(१)

पेय-वस्तुमें पयके तद्वत्, खाद्य-वृन्द्में नव-नवनीतः।
गेय-वस्तुमें गीताके सम, गान-वृन्द्में सुर-संगीत।
ब्रह्म-ज्ञानमें व्यास-वचन सम, सद्देशोंमें था हारीत।
उनका सम्भाषण हे मित्रो ! मिष्ट, सार-युत और पुनीत ॥

### (2)

घन्य नाम गुजरात देशमें थे पहिले कवि-माघ समान।
अवभी नित्यानँद कोविद सम, होते हैं यति-वर गुणवान।
माघ प्रबुधने सारा वैभव बुध-कविगणके अर्थ दिया।
नित्यानँदने सारा सश्चय, गुरुकुलको शुभदान किया।

(३)

देश देशमें धर्म-हेतु वे, दौड़ दौड़िक जाते थे।
भाषण पहिले नारदके सम, सामगान वे गाते थे।
तन मन धनसे सब भारतमें, उनने धर्मप्रचार किया।
मृत भारतजनतामें उन्नत जीवनका, सश्चार किया॥

माँगीलाल कविकिङ्कर, छा. नीमच।

# <sub>ओश्म</sub> भाग दूसरा।

- ARE-

## पत्रव्यवहार ।

લ્લી પ્રેંગ

# श्री स्वामी नित्यानेन्द्जी और देशी राज्य।

"यथा राजा तथा प्रजा" की उक्ति अभीतक अपना गौरव स्थिर रक्खे हुए है. "महाजनो येन गतः सः पन्था" ये वाक्य भी गम्भीर अनुभवके पश्चात् प्रचारित किये गये थे. जिस अटल सत्यकी घोषणा इनके द्वारा होती है, वह प्रत्येक व्यक्तिके अनुभवसे प्रमाणित होती रहती है। अस्तु। यदि कोई महानुभाव अपने उद्देशमें उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करना चाहे तो यह आवश्यक है कि—वह जहां सर्व साधारणका सहयोग और सहानुभूति प्राप्त करे, वहां राजाओं और महाजनोंके हृद्य में भी अपने उद्देश (सिद्धान्त) की सत्यताके गौरवका आदर्श स्थापित कर दे। सर्व साधारणका अनुगमन जहां उस उद्देशकी जहें वृढ करेगा, वहां राजाओं और महाजनोंकी भिक उसको फलपुष्पसमन्वित और सौन्दर्य्ययुक्त बना देगी।

इसी सिद्धान्तको लक्षमें रखकर महर्षि स्वामी श्री द्यानन्द्जीने जहां सर्व-साधारणमें प्रचार कर आर्थ्यसमाजकी जहें पातालतक पहुंचा दीं, वहां उद्यपुराधीश मेद्पाटेम्बर आर्थ्यकुलकमलदिवाकर महाराणा श्री सज्जनसिंहजी, जोधपुरराज्याधीशके अनुज कर्नल सर प्रतापसिंहजी, शाहपुराधीश राजाधिराज श्रीनाहरसिंहजी आदि नरपति, और जस्टिस माधव गोविन्द् रानडे आदि महाजनोंको अपना सहयोगी बनाकर इस वृक्षको सुपद्धवित और शान्तिदायक बनाया।

श्री स्वामी नित्यानन्द्जीने भी अपना जीवन वैदिक धर्मके प्रचारके लिये अर्पण कर दिया था, अतः जैसा कि पाठक इन पिछुले प्रष्ठोंमें पढ चुके हैं; उन्होंने इस ' उद्देशकी पूर्त्यर्थ कोई अवसर बाकी न छोड़ा । परमात्माकी वाणी वेदोंके सन्देशको सर्वसाधारणमें घोषित करनेके छिये जहां उन्होंने राजस्थानकी महभूमि, बंगालके मलेरियायस्त पान्त, पंजाबसा स्वस व सजल प्रदेश, और मद्राससे अपरिचित और अनम्यस्त भाषाभाषी देशभागमें पर्य्यटन किया; वहां राजा महाराजाओं और महाजनोंके हृद्यमें भी इस सुर्य्यके प्रकाशकी किरणें पहुंचानेमें कुछ कसर नहीं छोडी।

भारतके बाहर भी स्वामीजीका विचार इस सन्देशको स्वयं पहुंचानेका था; जैसा कि उनकी जापान और नैपालयात्राके प्रयत्नोंसे प्रकट है। परन्तु आकस्मिक और

अनिवार्य्य अड्चनोंसे यह अमण नहीं हो सका ।

आगेके कुछ पृष्ठोंमें हमारा विचार स्वामीजीके रजवाड़ों और महाजनेंगें प्रचा-रका संक्षिप्त विवरण उपस्थित करनेका है। आशा है कि वह पाठकोंको रुचिकर होगा और स्वामीजीके परिश्रम और तब्जनित सफलताका बोध करावेगा।

यद्याप जो कुछ यहां लिखा जावेगा, वह स्थालीपुलाकन्यायसे एक दो चांवल ही होंगें; क्येंकि स्थानका संकोच और लेखककी अयोग्यता, दोनोंही इसमें बाधक हैं।

## स्वामीजी और बडौदा राज्य।

---

वर्तमान भारत यदि अपने किसी देशी नरपतिपर अभिमान कर सकता है और वास्तवमें करता है तो वह सर्वप्रथम His Highness श्री संयाजीराव गायकवाड़ महाराजा बड़ोदा हैं।

वास्तवमें,

" गुणिगणगणनारम्भे न पति कठिनी सुसम्भवा यस्य । सा माता यादि सुतिनी षद् बन्ध्या कीट्टशी भवति ? ?

इस उक्तिके भावानुसार आपने अपना जन्म लेना सार्थक कर दिखाया। साधारण मातापिताके यहां जन्म लेकर अपूर्व घेर्य्य, नीति, दया, गौरव और वात्सल्यसे आप अपनी प्रजाका उपकार कर रहे हैं और साथही अपने सहयोगी नरपितयोंके लिये आदुर्श हो रहे हैं।

जिस प्रकार अनिवार्य और नि:शुल्क शिक्षाकी घोषणा कर आपने अपने राज्यमें मनुष्यमात्रको ज्ञानामृत पान करनेका प्रबन्ध किया है, अथवा इसी प्रकार जो २ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. अन्य धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक सुधार आपने अपने राज्यमें किये हैं, उन सबका वर्णन करना हमारा छक्ष्य न रहनेसे हमें पाठकोंके सन्मुख उन्हीं विष-योंका वर्णन करना है; जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध हमारे चिरतनायक श्रीस्वामी नित्या-नन्द्जीसे है। अस्तु।

श्रीमान् स्वामीजी महाराजके उद्योगसे बडौदा राज्यकी प्रतिष्ठित और सर्व-साधारण जनताकी उपस्थितिमें ता० ३१-५-१८९४ की बडौदा नगरमें आर्ट्य समाज स्थापित हुआ।

इस संबन्धमें बाबू गणपतिसिंहजी हेड ड्राफ्टमैन और आर्चीटैक्चर चीफ इन्जीनियर्स आफिसका नामोल्लेख करना आवश्यक है।

वड़ौदामें आर्यसमाजको दृढ करने और उसकी उत्तिकी चिन्तामें ही आपने अपने समयका अधिक भाग व्यतीत किया है। श्रीस्वामीजीकी सहायतामें आप सदा तत्पर रहते थे। श्रीमन्त महाराजा साहिव गायकवाडसे भेट होनेके पूर्व स्वामीजी जब २ बड़ौदा आते थे तो आपही उनके निवास और भोजन आदिका प्रबन्ध करते थे। बढ़ौदामें आर्य्यसमाजका बीजारोपण यद्यपि श्रीस्वामीजी महाराजके उपदेशोंके प्रभावसेही हुआ तो भी इतना कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि आर्य्यसमाज बड़ौदा और बड़ौदा राज्यमें वैदिक धर्मप्रचारके विस्तार करनेमें धर्ममूर्तिका विशेष उद्योग सदासे रहा है।

आर्य समाजके विरोधमें जब २ किसी प्रकारका कोई भी साधारण या प्रबल आन्दोलन हुआ, आपने उसका बड़ी दृढता, अदम्य उत्साह, प्रशंसनीय नीति और धैर्य्यसे सामना किया। आप दृढ आर्य्य हैं, स्वामीजीकी आपपर अत्यन्त कृपा थी। साथही आपका मान बड़ौदाभरमें छोटेसे लेकर बड़ेतक करते हैं। स्वामीजीको अपने उद्देशकी पूर्तिमें यथावसर आपसे विशेष सहायता मिलती थी।

आर्यंसमाज स्थापित होनेके अनुमान एक वर्ष पीछे न्यायमूर्ति रानंडे महोद्-यके आग्रह और परिचयपत्रद्वारा स्वामीजी श्रीमन्त महाराजासाहिब गायकवाड़से मिले। प्रथमही भेटमें महाराजासाहिबपर स्वामीजीकी योग्यता, तेज और विद्वत्ताका अत्यन्त प्रभाव पड़ा और परस्पर मित्रता स्थापित हो गई, जो दिन प्रतिदिन वृद्ध होती गई।

वास्तवमें इसभेटसे श्रीमन्त महाराजासाहब और स्वामीजी दोनोंकोही लाभ हुआ। स्वामीजीको एक उन्नत विचार और सुधारक नरपतिकी मित्रतासे अपने उद्देश-( वैदिक-धर्म-प्रचार ) की पूर्तिमें अनेक सुविधाएँ पाप्त हुई और श्रीमन्त महाराजा साहबने अपने राज्यमें सामाजिक और धार्मिक सुधार करनेके लिये भिन्न २ विषयोंपर परामर्श लिया । महाराज साहिबके विद्याधिकारी और पाइवेट सेक्रेटरीसे स्वामीजीका जो पत्रव्यवहार होता रहता था, उससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि स्वामीजीके परामर्शसे बढ़ोदा राज्यके शिक्षा विभागमें कई सुधार समय २ पर होते रहते थे । महाराजा साहिब स्वामीजीकी योग्यताको पूर्ण-तया जान गये थे । अतः उसीके अनुसार आप सदा स्वामीजीका आद्रसत्कार किया करते थे । बढ़ोदाका राजकीय गेस्टहाँस ( अतिाथगृह ) स्वामीजीकी अम्पर्थनाके लिए सदा खुला रहता था ।

यह विख्यात है कि रजवाड़ोंमें महाराजोंके साथ भोजन करनेका मान बहुतही अल्पसंख्याक अन्तरङ्ग मित्रों और राजपरिवारके पुरुषोंको यदा कदा पास हुआ करता है। स्वामीजी जब २ बड़ोदा जाते थे तो महाराजासाहिब पायः आपको अपने साथ भोजन करनेके लिये निमंत्रित कर स्वामीजीके पाति अपनी अद्धाका परिचय दिया करते थे। एक इसी बर्तावसे पाठकोंको महाराजा साहबके हृदयमेंके स्वामीजीके मान और गौरवकी सीमाका ज्ञान हो सकता है।

इस प्रकार महाराजा साहिब जहाँ स्वामीजीका उत्कृष्ट आदर सत्कार करते थे वहां उनकी योग्यतासे पूर्ण लाभ उठानेमें भी पूर्ण उद्योगी थे।

आपकी इच्छानुसार स्वामीजी श्रीमती मातुश्री चिमनाबाई महाराणी साहिब, सजकुमार, और सी. राजकुमारी इन्दिरा राजा और अन्य राजपरिवार और अमात्यवर्गको प्रायः धर्मोपदेश दिया करते थे। स्वामीजीके उपदेश बहुधा लक्ष्मीविलास पेलेस, मकरपुरा, न्यायमन्दिर आदि राजमहलोंमें होते थे। और और इन अवसरोंपर राजाज्ञाद्वारा राज्यके प्रतिष्ठित कर्मचारी अपने परिवारसहित उपस्थित रहते थे। उपदेशोंके तत्त्वको हृदयङ्गम कर तद्नुसार आचरण करनेके लिए महाराजा साहिबका अपने राज्याधिकारियोंसे नित्य आग्रह रहता था। स्वयं महाराजा साहिब अपने अनेक विचारोंकी वृद्धता और वास्तविकता जांचनेके लिए स्वामीजीके विचार जानना आवश्यक समझते थे। और इसी निमित्त वे जब कभी प्रवासमें होते तो वहीं स्वामीजीको तार देकर बुलवा लेते थे। जैसा कि स्वामीजीकी नैनी-ताल, मसूरी, कश्मीर आदि यांचाओंसे प्रगट है। महाराजा साहिब की इच्छानुसार स्वामीजी विशेष २ विषयोंपर प्राय: निबन्ध भी लिखते थे और कभी २ लिखत व्याख्यान दिया करते थे। व्याख्यानोंका विषय धार्मिक और सामाजिक हुआ करता था।

### (4)

महाराजासाहबकी प्रेरणासे स्वामीजीने प्रस्तावरूपमें कितने ही लेख लिखे; यथा-" वैदिक विवाहपद्धाति, वैदिक संस्कार, आर्च्य त्यवहार ( छुड्डियां ), पुरोहित-परीक्षा '' आदि । स्वामीजी यथावसर शास्त्रीय सम्मति भी देते रहते थे ।

महाराजासाहनकी आज्ञासे स्वामीजीके प्रबन्ध और निरीक्षणमें वेदोंके प्रसद्ध ज्ञाता और सुप्रसिद्ध चित्रकार ' श्रीपाद दामोद् सातवळेकर ' जी-द्वारा सत्यार्थ- प्रकाशका मरहठी अनुवाद हुआ। श्री० सातवळेकरजीके इस कार्य्यसे प्रसन्न होकर महाराजाने उन्हें ३००) रूपये पारितोषक स्वरूप भेट किये थे।

अन्त्यजोंकी शिक्षा और उनके उत्थानके विषयमें भी महाराजासाहिब स्वामी-जीसे पायः परामर्श और सहायता लिया करते थे । यथावसर स्वामीजी अन्त्यज-पाठशालाओंका निरीक्षण करते रहते थे ।

वैदिक कोषकी रचनामें स्वामीजीको सर्व प्रथम १५०००) की सहायता और पोत्साहन महाराजा साहबसेही मिली थी । महाराजासाहबके तत्कालीन प्राइवेट सेकेटरीने जो प्रशंसात्मक पत्र इस सबन्धमें लिखा था, वह चरित्रके साथ मुद्रित हो चुका है। इसी निमित्त महाराजा साहिबने अपना बनारसका स्थान दिया था।

स्वामीजीकीही प्रेरणासे महाराजासाहिबने मुम्बई प्रतिनिधिके गुरुकुळके छिए उमरेटमें अपने निजू महळ देनेका आज्ञा, अपने खानगी कारव्वारीको दी थी। खानगी कारव्वारी श्रीमन्त सम्पतराव गायकवाड़ Bar-at-law ( आप महाराजाके अनुज हैं ) के पत्रकी प्रतिलिपि नीचे प्रकाशित की जाती है।

No. 2217.

BARODA,

Khangi Office

13th April, 1911.

Dear Swamijee,

His Highness the Maharaja Saheb has been pleased to direct that some of the buildings at Umreth may be placed at the disposal of Gurukul by nominal rent. I have verbally communicated the order to you. Please let me know the name and address of the person with whom I should communicate before giving effect to the order.

Yours sincerly,
(Sd.) Sampat Rao Gaikawad
Khangi Karbharee.

स्वामीजीकीही पेरणासे महाराजासाहिब और उनके अनुज श्रीमन्त सम्पतराव गायकवाड Bar-at-Law ने आर्ट्यधर्म परिषद्के प्रधानका आसन ग्रहण किया था। उस अवसरपर महाराजासाहबने जो भाषण किया था उसका सार यह है-

" महात्मा संन्यासियो और आर्थ्य सज्जनो, कुछ सप्ताहपूर्व श्रीस्वामी नित्या-नन्द्जी आदि आपके कई एक नेताओंने आपकी परिषद्के सभापतिका स्थान ग्रहण करने और आपके कार्थ्यमें सम्मिलित होनेके लिये मुझे पूछा था, परन्तु उस समयही मैं विलायतसे लौटा था और मेरे राज्यका काम अधिक था इस लिये मुझे कहना चाहिये कि ऐसे महान् धर्म और सुधारसम्बंधी विषयोंपर पर्य्याप्त विचार करनेके लिये मेरे पास पर्य्याप्त समय नहीं था। तथापि आज मैं आपके समझ सम्मेलनमें भाग लेनेके लिये उपस्थित हुआ हूं और इस लिये यदि प्रसंगानुकूल विचार प्रकट करनेमें नुटि मालुम हो तो उसके लिये आप क्षमा केरेंगे (करतलध्विन)।

सज्जनो, हमारी हिन्दी प्रजाका कल्याण तथा उन्तितसम्बधी प्रत्येक शुभ कार्य्यमें भाग छेने तथा यथाशाकि सहायता करनेमें मैं अपना धर्म और आनन्द् मानता हूं (करतलध्विन ) और विशेषकर मेरे राज्यमें इस प्रकारके कार्य्य हों उनमें उपस्थित होकर सम्मिलित होना मैं अपना प्रथम कर्तव्य समझता हूं।

आर्य समाज हिन्द्की प्रजाकी उन्नाति करनेके छिये यथाशक्ति प्रयास करता है। और विविध प्रकारसे देशकी स्थिति सुधारनेके छिए और वेद धर्म और ज्ञानप्रचार करनेके छिए कार्य्य कर रहा है इस निमित्त मेरी हार्दिक सहानुभृति है।

सज्जनो ! आर्व्यसमाज धार्मिक मंडल है । और इस लिए धर्मसम्बन्धी भिच द्शाओंपर आज में संक्षिप्त विवेचन करूंगा । धर्म यह बड़ा विशाल शब्द है, मेरी समझमें ऐसे विशाल क्षेत्रमें सर्वथा न्याय चुकानेके लिए मैं योग्य नहीं, तथापि यथा-शक्ति संक्षेपसे कुछ शब्द आपके समक्ष कहुंगा ।

प्रथम तो मुझे कहना चाहिए कि दुनियाकी किसी भी प्रजाका निर्वाह धर्म विना शायद ही चलता होगा; उसकी आवश्यका बहुत बड़ी और अनिवार्थ्य है। परन्तु इस विषयमें मैं जो कुछ कहूं उसके पहले "धर्म क्या है, उसका हेतु क्या है, और धर्मसे मनुष्य जातिका अभ्युद्य होता है अथवा अवनति ?" ये तीन प्रश्न उपस्थित करता हूं। ऐसे महान् निर्णयके लिए मैं ढोंग नहीं करता ( नहीं नहीं, आप योग्य हैं की ध्वनि ) परन्तु मैं इतना ही कहूंगा कि जो धर्म मनुष्य समाजकी स्थित उच्चतम नहीं करता और अज्ञान नहीं हटाता वह धर्म, जनसमाजमें कभी आदर नहीं पाता। जो धर्म समाजका हित करता है, वह आदरणीय होता है।

" धर्म ईश्वरकृत है अथवा मनुष्यकृत " इस विषयकी चर्चा करना, इस समय व्यर्थ है, इन्छ भी हो उसकी आवश्यका महती है; किन्तु वह ऐसी वस्तु नहीं कि एक-दम स्वेच्छानुसार बदल दी जाय। वह सैंकड़ो वर्षोंका परिणाम है। और उसके बदलनेमें भी सिद्यां हो जाती हैं। धर्म यह कुछ अपना वस्त्र नहीं जो हम इच्छा-नुसार उसको बदल लेवें और जैसा चाहें वैसा लें। मुझे कहना चाहिए कि अपना धर्म स्वीकार करनेसे प्रथम विचार करना चाहिए। जहां बुद्धिको प्रमाण नहीं माना जाता, उस धर्मका प्रजा नहीं मान्य करती। यहां में भिन्न २ धर्मोंके सारासारकी तुलना नहीं करता; हिन्दू धर्म यह आजका विषय है। इस लिए इतनाही कहूंगा आज जिसे हम हिम्दू धर्म मानते हैं, वह वस्तुत: हिन्दू धर्म नहीं, आजका हमारा धर्म हमारे मूल वेद धर्मसे विकृत होकर अनेक प्रकारसे बदल गया है। हम इस समय विकृत धर्मको वास्तविक धर्म मान रहे हैं, जिसका कारण हमारा अज्ञानही है। आर्थ समाज मेरे विचारमें वेदिज्म—वैदिक धर्मका अवलंबन करनेवाली संस्था है। मुझे कहना चाहिये कि यह वैदिक धर्म कालान्तरमें अनेक प्रकारसे विकृतिको प्राप्त हुआ है। उस समयका धर्म उस समयके सांसारिक और राज्यके जीवनका यथार्थ चित्र खींचता है।

वैदिक कालमें हमारे धर्ममें मूर्तिपूजा नहीं थी; तथा पश्चयज्ञादि कुछ क्रियायेंभी नहीं थीं। पीछेसे बाह्मणोंने यज्ञमें पश्चओंका होम करना आरम्भ किया, धर्मके नामपर पश्च प्राणी और कभी २ मनुष्योंका भी वध होने लगा और तद्नुसार धर्मके निमित्त जीवहत्या प्रविष्ट हुई। बकरे भैंसे आदिका वध करना देशसेवा और पुण्य समझा जाने लगा। ऐसी स्थित कई सिद्योंतक रहनेपर कुछ बुद्धिमान लोगोंमें विचारजा गृति हुई। कि पश्च प्राणियोंके वध करनेकी अपेक्षा आत्मसमर्पणमेंही पुण्य है। आत्मसमर्पण विना समाजसेवा नहीं होती। और समाजसेवा बिना वास्तिवक उन्नित नहीं होती। सहतेन, शान्ति और इन विचारोंका प्रचार करनेके लिये महात्मा बुद्धने जन्म धारण किया; जिन्होंने बाह्य शुद्धिकी अपेक्षा आन्तर्य शुद्धिकी आवश्यकापर विशेष उपदेश देकर लोगोंको सिद्धान्तपर चलाया। और संसारकी उन्नतिक लिये भारी प्रयास किया। सज्जनो मुझे कहना चाहिये कि, चाहे जैसे बडे सुधार हों, और उनके लिये बडे २ कार्य्य किये जावें; परन्तु जबतक प्रजाके नेता और भद्रगण उसके अनुमोदक और सहायक नहीं होते, तबतक वह कार्य्य नहीं चल सकते (सुनो २ की ध्वनि)। हमारे हिन्दु धर्मके सम्बन्धमें भी ऐसा ही हुआ; प्रजाको सहायता नहीं मिली और वह गिति फिर बदली। अज्ञानता और प्रमोंने घर घरना आरम्भ किया, उससे परिणाम क्या

हुआ ? हिन्द्के चित्रकी ओर ऐतिहासिक दृष्टि डालो; हिन्द्में राजकीय देव हुआ, घार्मिक अवनाति हुई और सामाजिक स्थिति भिन्न २ हो गई । प्रजाके बड़े भागने पुरुषार्थ खोया ! और नपुंसकोंकी तरह दैववादी हुए, प्रयत्न करनेकी शक्ति गई, और कार्व्यसिद्धीके लिए ईश्वरकी सहायतानिमित्त नामकी भक्ति और मिथ्यानिवृत्ति बढ़ी । ऐसी शोकजनक स्थिति हुई है। आपको जानना चाहिए, कि ईश्वरीय नियम सदा एकसे ही हैं, प्रत्येक प्रकारके संयोंगोंमें भी क्षणिक नहीं और इस लिए उसका पूर्ण अम्यास करना चाहिए । ये ईश्वरीय नियम ईश्वरीय शक्ति पृथक् नहीं हो सकते ।

ईम्बरीय नियमानुसार वर्तन रखना और जगत्के विकासमें आगे बढना हमारा कर्तव्य है (करतळध्विन )। मैं जानता हूं कि हमारी शाक्त परिमित अर्थात् सीमा-वाली है परन्तु यह सीमा कहांतक है, यह कहना अति कठिन है। यदि खुद्धि और शक्तिकी सीमा मानले तो वर्तमान जगत् सीनेमेटोग्राफ, वायुयान, बिनातारके तार आदि जो हमको आवश्यक मालुम होते हैं वह साधन कहांसे उत्पन्न होते ? (करतळध्विन )। यह सिद्ध कर सकते हैं कि मानवी शक्तिकी सीमा नहीं। परिश्रम और खुद्धिसे प्रत्येक मनुष्य कार्यसिद्धि कर सकता है। आप केवल हाथ जोडकर इच्छा और याचना करनेकी अपेक्षा वृढ श्रद्धासे निरन्तर यत्नशील रहेंगे तो अपनी स्थितिमें बहुत सुधार और वृद्धि कर सकेंगे।

धर्मानिमित्त हमारे देशमें बहुत धनन्यय होता है, परन्तु उसका फल कुछ नहीं। कथा पुराण आदि हम लोग श्रद्धासे सुनते हैं, परन्तु Why & wherefor अर्थात् "क्यों और किस लिये " आदि प्रश्नोंसे स्वयंबुद्धिका उपयोग नहीं करते, यह शोककी बात है। हमारे धम्मीचार्य्य और महन्त इस विषयपर क्यों न घ्यान दें? प्रजाकी धार्मिक स्थितिपर दृष्टि डालना उनका कर्तव्य है; अतएव महन्त और पुजारी आदि धर्माचार्य्योंकी स्थिति सुधारनेके लिये मैंने अपने राज्यमें धारा नियंत की है। ठीक पूछिये तो धर्माचार्य्य भी पुलिसकी तरह प्रजाके नौकर हैं।

दूसरी वकृतामें महाराजा साहबने अपने श्रीमुखसे वर्णन किया-

" सज्जनों कितने ही ऐसा समझते होगें कि महाराज विलायत हो आये हैं, इस लिये सबको अष्ट करनेका विचार रखते हैं " ( नहीं नहींका राब्द् )। मैं कहूंगा कि मैं दृढ हिन्दू हूं और हिन्दू धर्मके प्रति मेरा जितना वास्तविक अभिमान थोड़ोंही को होगा ( करतलध्वान ) × × × × आप जिन रीतियोंको धर्म मानते हैं, उन सबको मैं अन्ध श्रद्धासे माननेके लिये तथ्यार नहीं, ईश्वरका पारितोषक ( Reason ) विचारशक्ति छोड़नेके लिये में तैय्यार नहीं, अन्तमें आपको भी यहीं बोध देता हूं कि शास्त्रोंमें बहुतसी उत्तम बातें हैं परन्तु बिना विचारे ' बाबा बाक्यं प्रमाणम् 'के न्यायानुसार नहीं चलना चाहिये ।

अपनी यूरोपयात्रामें भी महाराजा साहिब स्वामीजीका स्मर्ण किया करते थे तथा अपने मंत्रिगणोंद्वारा उचित संदेश भेजते रहते थे।

बाहरसे अन्य धर्मावलम्बी विद्वानोंके आनेपर महाराजा साहिब स्वामीजीसे उनका धार्मिक विषयोंपर शास्त्रार्थ भी कराते थे।

महाराजा साहिबने स्वामीजीसे कुछ समयतक सत्यार्थप्रकाशका अध्ययन किया था।

सारांश, महाराजा साहिब स्वामीजीकी योग्यतासे पूर्ण लाम उठाते थे और स्वामी-जीने भी महाराजा साहिबके समान उन्नतिबचार नरपितकी मित्रता और सहायतासे वैदिक धर्मकी सेवा करनेमें यथाशक्ति उद्योग किया। जिसका परिणाम पूर्ण रूपसे सन्तोषजनक रहा। नीचे कितपय पत्रोंकी प्रतिलिपि उद्धृत की जाती है, जिससे पाठकोंको ज्ञात होगा कि महाराजा साहब और स्वामीजीके परस्परके बर्तावके विष-यमें जो कुछ संक्षेपसे लिखा गया है वह साधार है और उसमें अत्युक्ति नहीं की गई।

(१)

श्रीः

बड़ोदा राजधानी ता. १३-२-१२

स्वस्ति श्रीमद्देववेदाङ्गमहोद्धिमथनमन्द्रायमाणमतीनां परमात्मैकनिष्ठानां नित्यानंद्-भनुभवतां नित्यानंद्यतीनां सनिधी,

श्रीमत् गायकवाडमहाराजनिदेशवर्तिनः 'शार्झपाणि ' इत्युपपद्धारिणः ऋष्णराव-शर्मणः सन्तु नमनानि । अथो दन्तस्तु भाषया ।

राजा और राजसेवकों के धर्मके सम्बन्धमें सस्कृत वाङ्मयमें जो २ वचन उपलब्ध होते हैं, उनपरसे एक ' राजधर्म '' नामका पुस्तक तैयार करनेका कार्य्य हमारी देख-रेख नीचे हो रहा है। उस विषयके बहुतसे वचन, स्मृति नीति, पुराण साहित्य और इतिहासके अन्थोंमसे संगृहीत हो गये हैं।

वेदोंमेंसे जो कुछ उपलब्ध हुआ है, उसकी नकल आपके तरफ इस पत्रके सोनत भेजी है।

आप इस विषयके परिशीलन निरन्तर करते रहते हो । कृपा करके चारों वेदों

( १० )

मेंसे राजा और राजसेवकोंके धर्मके सम्बन्धमें आप तसदीसलेके कुछ विशेष जो उपलब्ध होय सो भेज देनेकी कृपा करिएगा ।

इस राजकार्व्यमें आपके तरफसे यथा योग्य सहाय्य मिलना इष्ट है। इस पत्रका प्रतिउत्तर हमारे तरफ भेजियेगा-इति शिवम्।

## क्रंपाकांक्षी-कृष्णराव विनायक शार्क्नपाणि

हुजूर कामदार,

#### URGENT.

No. 357 of 1910-11.

Central Library Baroda, 4th October, 1911.

To,

Swami Nityanandji

Shant kuti Simla.

Dear sir,

H. H. the Maharaja Saheb has ordered us to prepare a list of Sanscrit books relating to the religion of the Hindus such as the Vedas, Smrities, Puranas etc. which are worth translating in Marathi, Gujrati and Hindi for the use of the general public. I have therefore to request you to kindly send us such a list with remarks against such of them as have been to your knowledge been already translated in Hindi (or English or Gujrati). This information is wanted very urgently by the Maharaja Sahib. You will therefore favour us with your information as soon as possible.

Yours faithfully,

(Sd.)

Principal assistant to the Director of State Libraries.

Necessary extract from the 9th Europe trip letter Dated Vicly 31st May 1911.

My dear sir.

3. His Highness the Maharaja Saheb has asked me to send you an article in the American Review of Reviews viz. \* Three centuries of the English Bible " I send the printed

### ( 28 )

article in this cover. His Highness wishes to have a similar effort made to put together in a concise and popular form the religious text books of the Hindus.

He desires you to send this article to the palace librarian who should be requested to prepare a list of book for His Highness's information dealing with religion of the Hindus. i. e. the Vedas the Puranas the Smrities etc. His Hihgness wants a list of important books only with a remark against each whether that has already been translated into either English, Gujrati, Marathi or Hindi. The Librarian can take the help of other scholars in drawing up the list and when it is ready please send it up here for Highness' information.

Vicly

I am yours sincerly (Sd.) G. S. Sardesai,

महाराजाके पत्रकी उक्त प्रतिलिपि स्वामीजीको लाइबेरियन महोद्यके पत्रके साथ प्राप्त हुई ।

> Princess School, Baroda 25th March 1907.

I have been asked by H. H. the Maharaja Saheb to request you to kindly give some lectures on Hindu religion to Princess Indira Raja at the School. May I beg to know how long you are going to stay in Baroda and if it would be convenient to you to hold the lectures at about 4-30 every afternoon from tomorrow,

Upon hearing from you I shall let you know finally.

I am yours sincerly,

(Sd.) G. S. Sardesai

BARODA,

27-1-1913.

My dear Swamijee,

I am sending you my note book containing the translation of the Vedic passages and my notes. Kindly go through the whole and make your own notes on the lines which we discussed to day.

### ( १२ )

want also a few points from you regarding the development of the Hindu marraige ritual so that I could write a small introduction.

Please read and improve on the notes of the ceremonies at the end of the book. I send you also Griffith's translation of Rigveda ( ऋ वेद ) the स्का '' सत्येनोत्ताभेता भूमि is 85 of the 10th Mandal. Every passage is marked at the beginning of my note book when it occurs in the ऋ वेद.

I send the विवाह विधि चंद्रिका containing the text. All passages at the end and Marathi translation. I shall meet you on Wednesday.

Yours truly
(Sd.) G. S. Sardesai
H. H. the Maharaja Gaikavad's
Secretary's Office Baroda.

श्री स्वामी नित्यानन्दजी नमस्ते ।

## विज्ञाप्ति.

ता० १६।३।१९०४

इस पत्रके साथ " अनेक धर्मके तात्पर्य ' का लेख आपने श्रीमंत महाराजा साहिबकी इच्छानुसार लिखवाया है, उसकी हस्तलिखित प्रति भेजनेमें आती है। हजूर इच्छानुसार लेख समाप्त करनेकी तजवीज आप करेंगे।

सेवक,

नी. का. आंबेगांवकर। DRUMEDION.

23rd June 1896.

Dear sir,

Your letter to the address of His Highness the Maharaj: Saheb Gaikwad is duly recieved. I shall be glad to place it before His Highness in due course.

As regards the Native Holidays and festivals which His Highness wishes to point out has been really necessary according to our religion, I may inform you that there is hurry about the matter. You can supply His Highness with detailed information in regard to the several Hindu Holidays at your

### ( \$\$ )

leisure. The information required should contain a classified statement of the Holidays based on the Vedas, the Puranas and the customs together with their origin etc.

The book given by my clerk may be kept with you as long as it is required.

Yours very sincerly, (Sd.) Dayal singh Secretary to H. H. the Maharaja Gaikawad.

२६ फेब्रुआरी १९०४

श्रीयुत स्वामी श्रीनित्यानन्द्जी और स्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्द्जी,

मु. जमनावागः

वि. वि. आपका पत्र ता. १६ का श्रीमंत सरकार महाराजा साहिबकी हुजूरमें पेश किया गया है. श्रीमान्का फर्मान हुआ है कि आर्यसमाजके फंडमें रु. १५०० लाहोरमें दिये गये थे, उसकी व्यवस्थाके विषयमें रु. १००० आर्ट्य प्रतिनिधि सभाको; और रु. ५००० द्यानन्द एँ. वै. कालेजको बांट देनेकी आपकी सिफारिश मंजुर करनेमें आती है सो आपको मालुम होने।

Sd.

सेकेटरी

Chateau Kapurthala Mussorie

Revered Swamijee

30-10-1908.

His Highness the Maharaja Gaikwad would like you to prepare for him a short discourse on what, if any thing, can a Hindu Raja do in these days for the good of the people and the country in connection with Religious institutions.

The Maharaja Saheb would like to know the past history on the subject, together with references from our works dealing with such questions.

Please be good enough also to suggest practical remedies to give effect to your opinion in this connection.

Yours obediently, (Sd.) Baldeoji L. Dhru Secratary. ( 88 )

No. 663.

Lakshmivilas palace, Baroda. 9-1-10.

Re. The Religious conference.

Dear Swamijee,

Referring to your note of the 7th instant I am directed to say that the proper thing would be to form a regular committee to discuss the question, along with others, of the subject to be

placed before the conference.

The matter is so important and fraught with such momentous issues that it seems doubtful if it will be possible to hold the gathering in February next, as it would leave so little time to consider it in all its aspects and best on that thought upon it, which its nature demands.

His Highness's full sympathies are with the movement and

he would therefore wish it a complete success.

Yours truly
(Sd.) Buldeoji L. Dhru
Asst. Secretary.
Indumatimahal,
Baroda, 16-3-1911.

No. 702.

Dear Swamiji,

If not incovenient to you. His Highness the Maharaja Saheb would wish you to come to Baroda for a day or so in the course of the next few days.

Please inform me as to when you can do so.

Your truly,
(Sd.) Buldeoji L. Dhru
Asst. Secretary.

No. 528.

Baroda 12th January 1912.

Dear Swamijee,

I am directed by H. H. the Maharaja Saheb to acknowledge reciept of the two copies of "Vedic Vivaha Padhati" which you have so kindly sent to His Highness along with your kind letter and to thank you cordially for the sentiments contained therein.

> Yours truly, (Sd.) Buldeoji L. Dhru Asst. Secratary.

( 24)

(8)

श्रीमत् परमहंस परिवाजकाचार्य्य स्वामी नित्यानंद्—मुकाम बड़ोदाः, विज्ञापना विशेष, आज रोज आपका व्याख्यान यहां होनेवाला था, लेकिन हुजूरने ऐसा फर-माया है के व्याख्यान आज करनेके बदले आते रविवारको करनेकी तकलीफ लेना. तो आप उसपरमाणे आवते रविवारके दिन ह्यां शामको ५ बजे आनेकी कृपा करोगे यही विनंती है—ता. १ नव्हेंबर शुक्रवार सन १८९५ मकरपुरा.

हुजूर कामदार निसवत श्रीमंत सरकार महाराजा साहेब.

No. 422.

26th March 1904.

Dear Sirs,

Your note of 23rd instant being submitted to His Highness the Maharaja Saheb. His Highness has been pleased to ask you to dine with him at the Laxmi Vilas palace tomorrow Sunday at 10-30 a.m. in the morning. A Carriage will be sent to you in time from the Khangi.

Yours truly
Kanahialal Dis.
for Huzur Kamdar.
Brook Hill 20th June 1901.

My Dear Sir.

His Highness the Maharaja Saheb Gaekwad will be pleased to see you and Swami Nityanand Saraswati along with Raja Jeykrishna Das Bahadur to morrow 21st June at 4-30 in the after noon.

Yours truly, Manubhai, Secretary to H.H. Maharaja Gaekwad. Brook Hill 21st June 1901.

His Highness the Maharaja and others are anxious to hear come learned discourses from you. His Highness the Maharaja Saheb has directed me to request you to make it convenient to deliver one or two discourses here, one of the subjects should be

"The Value of efficacy of Puranas in inculcating true ideas of our religion" His Highness will let you know the subject of the other discourse later on. The lecture should be of sufficient length to last for an bour or so in the evening. It is convenient to you to deliver the first discourse on the subject named above this evening after the visit with Raja Jey Krishna Dass is over or later on in evening at this Bungalow, please let me know as I shall have to issue necessary orders for the arrangement.

> Yours truly, (Sd.) Manu Bhai N. Mehta, Secretary to H. H. Maharaja Gaekwad. Brook Hill. 23rd June 1901.

My Dear Sir,

His Highness the Maharaja Gaekwad would very much like to have your able lecture delivered here last Friday on the Puranic Teaching reduced to writing. His Highness would like to preserve it in a permanent form. If it is no trouble I may request .you:to kindly put it down in writing. If you like I would send you a clerk who would note it down under your dictation.

Hoping to be excused for the trouble

I am your Sincerly, (Sd.) Manubhai N. Mehta, Secretary to H. H. the Maharaja Gaekwad.

Brook Hill 26th June 1901.

My Dear Swamijee.

I shall send a clerk to you tomorrow for the purpose of noting down the lecture under your dictation. As you are engaged in a public lecture this evening, I have not thought it fit to trouble you this morning.

His Highness would very much like you and Swami Nityanand to dine with him this evening after your public lecture is over. Please let me know if this will be convenient to you.

His Highness would like to trouble you or Swami Nityanand by asking you to deliver the other leceture before Her

### ( 20)

Highness tomorrow (Thursday) in the evening at 4-30 r. M. Pray let me know any subject or a Variety of subjects for His Highness to choose from for tomorrow's lecture to be delivered either by your good self or Swami Nityanand Saraswati.

Yours truly,
Manubhai N. Mehta
Secretary to His Highness
Maharaja Gaikwad.

P. S.

If you come here this evening for dinner you can show that Marathi book to His Highness at the time.

(Sd.) M. N. Brooke Hill, 27th June 1901.

My dear Swamiji,

His Highness the Maharaja Saheb has been pleased to select

Vedant Philosophy for the subject of the lecture to be delivered to day at 4-30. P. M. by Swami Nityanand Saraswati.

Yours truly,
Manubhai N. Mehta
Secretary to His Highness
Maharaja Gaikwad.

No. 266.

BARODA Huzur Kamdar's Office, 28th October 1901.

My dear sir,

In reply to your favour of 21st instant, I beg to say that His Highness the Maharaja Saheb has got the report he had asked for on the Benares anna chhatra.

At present the finances of the state are not:in a prosperous condition and we are preparing to meet another compaign against famine which threatens to afflict most of our Dominions A calamity following so close upon the horrors of the dire famine of 1899 must tax the resources of the state to the utmost

pitch and every effort is being made to husband these resources moreover His Highness has lately sanctioned a scheme of a state maintained orphanage where about 300 destitute boys and girls will recieve food and lodging and will be looked after by the state. This will involve an yearly expenditure of Rs. 30,000.

Under these circumstances, I regret, His Highness can not see his way to comply with your wishes however laudable

and praise worthy they may be.

His Highness would like you to reserve your request till better times are secured and the finances restored to their prosperous condition.

With kind regards,
I am yours sincerly,
Manubhai N. Mehta,
Secretary to His Highness Maharaja Gaikwad.
Baroda, 28th January 1913.

My dear Swamijee,

His Highness the Maharaja Saheb wants me to talk to you about the Vedic धर्मपरिषद its scope and objects. May I rengest you to kindly come over to my office at about 4-30 or Thursday the 30th instant with my literature on the subject.

Yours sincerly, Manubhai N. Naeb Dewan. L. V. Palace 8th March 1907.

My dear sirs,

H. H. the Maharaja Saheb asks for the pleasure of your and Swami Vishweshwaranand's company at breakfast tomorrow morning 11 A. M. at L. V. Palace.

Yours sincerly,
(Sd.)—
A. D. Con Duty.
Baroda 14th March 1907.

My dear Swami,

Dr. Pollen is going to give a lecture on "universal language" to day at 5-30 r. m. in the Baroda College Hall of the Baroda College. Mr. Shinde of the Prarthna-samaj is also

#### ( 23 )

giving a lecture on "our daties towards the lowest classes" at 5 P. M. tomorrow in the Nyaya-mandir Hall. I shall be glad if you and Swami Vishweshwaranand attend the lectures.

Yours faithfully,
M. M. Joshi,
for Khangi Karbhari.
Bombay 2nd April 1911.

Dear Swami Nityanandji,

Please come with " सत्यार्थ प्रकाश" of आर्य समाज at 8-45 r. м. today. His Highness would like to hear it.

Yours,
G. Nimbalker,
A. D. C.
Lakshmivilas Palaae,
Baroda 30-1-11.

Dear sirs,

Please come here at 12-30 P. M. tomorrow to discuss the question of examination for a priest before he is put in charge of a Deosthan. Kindly draw a list of books that they should be examined in. This is with a view to improve the general tone of priesthood.

By order

Yours sincerly,
G. R. Nimbalker, Captain
A. D. C.
Secretary's Office,

Baroda 12-4-09.

Revered Swamiji,

Herewith I send your Mss notes on Hindu ceremonies and duties of a king and also a note book in which the same is copied for His Highness's use. It will be better to place this before his Highness on being examined and corrected by you. Hoping to be excused for the trouble and requesting early return.

I am yours very respectfully, (Sd.) Joshi C. M.
Clerk on duty.

(20)

Vidyadhikaree's Office, Baroda 19th January 1905.

Dear sirs,

I recieved yesterday your note of the 13th instant. At the last meeting of the Dharm shikhshana committee the applications recieved from several persons for writing the books, were considered, but it was found that the contents of none of then were up to the mark. It was therefore decided that Rao Bahadur Manubhai Nandshanker Mehta should sketch out a syllabus of contents that it should be revised by Rao Bahadur Bhandarkar (Naib Dewan) and that copies of it should be sent to certain selected persons for enquiring on what conditions they would take up the writing of the books according to the content prescribed to them. These contents are already sent to the persons appointed and replies from three of them are also recieved.

I send you a copy to enable you to see the plan on which the books are to be written.

Many thanks for your kind congratulations, which I highly appreciate.

Yours truly, (Sd.)— Vidyadhikari.

No. 302 of 1905-06.

Office of the Minister of Education, Baroda Dated 25th July 1906.

Param Hansa Swamiji Vishweshwaranandji and Nityanandji,

His Highness the Maharaja Saheb desires that a graduate who is one of the members of the Brahma Samaj should be appointed to teach boys and girls of the Antyaja Schools. He will recieve Rs. 100/— as Salary and Rs. 25/— as permanent travelling allowance per mensem. Of course he will have to do the work of supervising Antyaja Schools in the state in addition to the work of teaching. I shall feel highly obliged if you will be kind enough to suggest one or two names of such graduates as are qualified for the work referred to above. Favour of an early reply is solicited.

Yours faithfully,
(Sd.) H. M. Massani,
Ag. Minister of Education,
Baroda State.

( 28 )

No. 2 of 1906-07.

Office of the Minister of Education, Baroda, Dated 7th August 1906.

To,

Param Hansa Swamiji, Vishweshwaranandji and Nityanandji C/o Arya Samaj Simla.

Param Hansa Swamiji,

I am very much thankful to you for your kind letter of the 31st Ultimo as you write even a graduate who is a member of the Arya Samaj would serve our purpose. Of course he ought to teach boys and girls of the Antyaja (Dheds and Bhangies) Schools in the state without reluctance.

You will please arrange to send reply at your earliest convenience.

Yours faithfully,
A. M. Massani,
Ag: Minister of Education,
Baroda State.

अब हम अधिक अवतरण न देकर पाठकोंके अवलोकनार्थ सयाजी—चरितामृतसे महाराजाके विषयमें श्रीस्वामीजीकी सम्मति उद्धृत करते हुए इस प्रसंगसे विराम श्रहण करते हैं।

श्रीमान् महात्मा स्वामी नित्यानन्द्जीने अपने एक भाषणमें श्री • महाराजाके विषयमें अधोलिखित रलाघा की थी।

"भोजराजाके राज्यमें कुम्हार जैसे लोग भी सूज्ञ और ज्ञानवान थे, उसके परचात् वह समय कहीं भी वेखनेमें नहीं आया। परन्तु वह केवल श्री॰ महाराजाके राज्यमें पुनः देखा जाता है, इस राज्यमें ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालतकके लिये अनिवार्य्य और निरुश्चलक शिक्षणकी परिपाठी श्री महाराजने प्रविष्ट की है और श्री॰ महाराज स्वयं आधुनिक भोज और राम हैं यह कहूं तो अत्युक्ति न होगी। राजाका अर्थ ही ज्ञानमकारा फैलानेवाला है। और राजाके सब धर्म और लक्षण श्री॰ म॰ में विद्यमान हैं। रामचन्द्रजीका एकवचन, एकपत्नीव्रत और जितेन्द्रियता श्री॰ महाराजमें पाई जाती है "। अस्तु।

( २२ )

## स्वामीजी और मईसीर राज्य।

#### ---

उन्नत भारतीय नरेशोंमें महाराजा बड़ौदाके समान ही महाराजा साहब मईसीर की गणना होती है । समालोचकसमुदायकी सम्मति है, कि यह दोनों राज्य उन्नतिपथमें आशातीत सफलता प्राप्त कर रहे हैं। और इसका सर्व प्रधान कारण दोनों राज्योंके प्रतिभाशाली नरेश हैं; जिनके यशवर्णनके लिए पर्व्याप्त शब्द नहीं मिलते।

श्रीस्वामी नित्यानन्द्जी महात्मा रानडेके अनुरोधसे वर्तमान मईसौर नरेशके पितासे सन् १८९४ में मिले थे । उक्त महाराजा साहबपर स्वामीजीकी विद्या और तेजस्विताका जो प्रभाव पड़ा उसका संक्षिप्त विवरण चरित्रके पृष्ठोंमें आ गया है । अतः यहां हम इसे विस्तार न देकर वर्तमान महाराजासाहिबसे जो स्वामी-जीका सम्बन्ध रहा, उसके विषयमें अति सूक्ष्मतया निवेदन करनेका साहस करते हैं ।

श्री स्वामीजी वर्तमान महाराजा साहिब श्रीकृष्ण राजा वाहियार बहादुर G. C. S. I. से दो तीन बार वैदिक कोषके लिए सहायता प्राप्त करनेके लिए मिले; इन अवसरोंपर आपने जो २ उपदेश अपने श्रीमुखसे महाराजा-साहिबको दिये होंगे उनके जाननेका कोई साधन नही है । तथापि कोषके निमित्त सहायता प्राप्त करनेके लिए जो एक पत्र आपने महाराजा साहिबके नाम लिखा था, उसके पठनमात्रसे पाठकोंको स्वामीजीके राजा महाराजाओंको उपदेश देनेकी शैलीका बहुत कुछ पता लग जायगा ।

पत्रमें प्रदृशित गम्भीर भाव, और उनके वर्णन करनेकी शैलीपर अधिक न लिख-कर हम नीचे उस पत्रकी प्रतिलिपि उद्धृत करते हैं। इससे पाठकोंको प्रतीत हो जायगा कि यद्यपि स्वामीजीका महाराजा साहन माईसोरसे उतना घनिष्ठ सम्बन्ध तो नहीं था, जितना श्रीमान बढोदा नरेशसे। तथापि अवसर प्राप्त होनेपर वे इस ओर भी अपने लक्ष्यकी सफलताके लिये पूर्ण प्रयत्नशील थे। ऐसी द्शामें यह कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं कि मईसोर राज्यकी वर्तमान उन्नतिमें आर्य्य संन्यासी श्रीमान्द स्वामी नित्यानन्दजी महाराजका भी कुछ भाग है। और वह इतना है कि उसकी उपक्षा नहीं की जा सकती। ( 23 )

## पत्रकी प्रतिलिपि ।

To,

Shri Krishna Raja Wadiar Bahadur, G. C. S. I.,

His Highness the Maharaja of Mysore,
MYSORE.

May it Please your Highness.

When your Highness 'illustrious's father was alive, I had the pleasure of seeing your Highness. Swami Vishweshwaranand informed me how pleased he was with the inter view of your Highness so graciously gave him. The Swami tells me that your Highness has been given promise of becoming the wisest, the foremost and the best of Indian rulers. He moved with several leading subjects of your Highness and he has come with a high idea of your Highness' farsighted statesmanship. The future of India depends mainly upon native sovereigns like your Highness. Providence has entrusted the British people with the destinies of her teeming millions. It is only by loyal and cordial cooperation with the Government of India that Indian sovereigns can serve India and their country well. It is gratifying to learn that your Highness has fully realised this I hope your Highness will persevere in this policy. I learn that your Highness's brother has returned from his Japan tour. This tour will have a wide reaching effect, both socially and materially. I wish that if for nothing else the chief causes of the educational and material advancement of peoples that your Highness should travel not only to Japan but also to England, America and Germany. This will widen the intellectual Horizon of your Highness and will enable your Highness to take mysore the mother land of Sciences, Arts and industries which must primarily precede good citizenship. I am glad to learn that your Highness is setting an example of Godliness towards your Highness's subjects. Material prosperity is the means of moral and spiritual prosperity. can not be a substitute for the latter. I am glad that your Highness is labouring also in the fields of morals and

spirituality. May God the almighty enable you to become the moral and spiritual salvation of India. Our motherland is torn up into thousands of religions and castes. The foundation of all these is the Vedas. Sanskrit is a flexible language various kinds of wrong constructions and interpretations are put upon the Vedas. These interpretations are at the root of the thousands of camps into which, we, the sons of Bharat Varsha are divided. The author of the creation, maintenance, and destruction of worlds is, the Almighty. He is our father. We are all his children, according to the Vedas, the fatherhood of God and the brotherhood of man is well established. The world has borrowed this doctrine from our ancestors and yet they pretend to be original. I and Swami Vishweshwaranand in consultation with late Mr. Ranade Came to the conclusion that a scientific Vedic dictionary should be compiled to help the real interpretation of the Vedas and to make it possible if not now, at some distant future, for bridging the gulf that now exists between the different Aryan religions. His Highness the Maharaja the Gaekawad of Baroda fell in with our views and advanced towards the commencement of . this work Rs. 15000/.

Your Highness' palace is the nursery of the greatest Sanskrit scholars in India. Your Highness' Sanskrit College is another and more notable one of this kind. The oreintal library in your Highness' territory is no less. So I hear very good accounts of the patriotic spirit of Messers Raghavendra Rao and Ramkrishna Rao who work under your Highness. I also learn that Messers Mahadev Shastri curator Oriental Library and secretary to your Highness' Sanskrit College and in Sarva Shastri the librarian of the oriental library as men who are really equal for their oriental and occidental scholarship.

Swami Vishweshwaranand tells me that he has entrusted the supervision of the compilation of the Vedic dictionary to Messers Mahadeva Shastry and Sarva Shastry and the Swami tells me that they have generously come forward to superintend the work as a love of labour.

(24)

Not only Swami Vishweshwaranand has highly spoken to me of your Highness' laudable virtues, but many patriotic Indian gentlemen of repute and learning share the same views and your life which is embodiment of high ideals shows that your Highness is a true lover of learning and a kind patron of Sanskrit literature. Your name is cherished with profound respect by every Hindu, because you are a pride of the great Hindu nation.

This is an undisputed fact that the Hindu nation cannot progress without the knowledge of the vedas and no one can acquire this knowledge without knowing the meanings of the Vedic words. In order to help in this national advancement, I and Swami have taken in hand the compilation of Vedic dictionary. His Highness the Maharaja of Baroda, has been pleased to grant the sum of 15000/— for this work with the conditions that the first instalment of Rs. 2500/- should be given to Swamijis in order to start the work, but the rest amount be paid in yearly instalments on learning from the swamijees that they have succeeded in getting the remaining sum of Rs. 35000/— from the enlightened Maharajas of India such as the Maharaja of Mysore and others.

On the 20th March 1909, I and Swamiji had the pleasure of seeing His Highness the Maharaja of Baroda and His Highness the Gaikawad was much pleased to learn from us your sterling virtues and high qualities, we informed him, that we had requested His Highness the Maharaja of Mysore to lend us a helping hand. His Highness the Gaekawar who feels a keen interest in this work, enquired from us the help that has been given to us by Their Highness the other Maharaja's and we stated that we hope to get a substantial help from His Highness the Maharaja of Mysore in this monumental and national work.

On our asking the minister of Education, Baroda state to pay us another instalment, he has enquired from us in his recent letter Dated 20th March 1909 about the help that has been given or promised to us for this work.

I trust that your enlightened Highness fully realizes the importance of this Vedic dictionary. His Highness the

Maharaja of Baroda holds the same Views about your Highness' love of learning. Your Highness' late lamented illustrious father had full sympathy with our views and scheme and he was graciously pleased to promise us a good help which we were not able to get owing to His Highness sudden and untimely death, which removed from the Hindu nation its best and the noblest benefactor. We have every reason to believe that your exalted Highness would kindly allow us to associate your illustrious name as a Patron with this immortal work and he graciously pleased to grant us a substantial help by which we may be able to carry on this national and useful work.

It will not be out of place to mention here that His Highness the Maharaja of Baroda has arrived at conclusion through his own appointed committee that the Compilation of the vedic dictionary will cost nearly 50000/- rupees. As this work concerns the whole Hindu Nation His Highness the Gaekawar suggests in his letter of the 14th September 1903 to request your Highness for help. A true copy of His Highness the Gaekwad's letter is attached herewith for your kind perusal and information.

We have commenced this work as your Highness will come to know from the 4 parts of the 1st Volume known as the indexes to the four vedas which have been presented to your Highness. The work of further compilation is in progress in Mysore under the able supervision of Mr. Mahadev Shastri. We are bound to pay the Pandits that have been engaged for the work at Mysore. To push on the work in future in full swing we require a large amount of money no doubt. I and Swami Vishweshwaranandji sincerely and earnestly request your Highness once more to be gracious enough so as to help us with money like the Maharaja of Baroda and to become its kind patron. In addition to this pecuniary aid we request your Highness to allow your state's able Pandits to give us their literary aid.

Mr. Venkat chella Shastry of your Highness' palace and other Pandits are doing the research and compilation duty. We think that if your Highness puts in a word to the great

Pandits of Mysore through the Palace officer and if the latter induce them to spend an hour or two every:day for doing the work this monumental dictionary will become an accomplished fact and your Highness will have the unique glory of bringing into existence a book big, with the possibilities of uniting all the people of India into a religious brotherhood. We are willing to place our labour and the money that we may collect at the disposal of Messers Mahadev Shastry and other Pandits for carrying out this object. It is very necessary to give Pandits of your Highness' Palace opportunities to become useful and distinguished and to do something substantial in return for the help and encouragement they get from the Palace. If this proves agreeable to Your Highness the people of India and Swami Vishweshwaranand and myself in particular will be deeply indebted to Your Highness. We pray that God the Almighty may shower his choicest blessings on your Highness and your Highness' subjects.

Baroda quest House

I beg to subscribe,

Dated, 2nd April 1909.

Your Highness'
Sincere admirer.

## स्वामीजी और इन्दोर राज्य।

माईसोर राज्यके समानहीं इन्दोर राज्यके दो नरेशोंसे स्वामीजीका सम्बन्ध रहा। वर्तमान महाराजके पिता श्रीमान् शिवाजीराव हुछकर स्वामीजीके अनन्य भक्त थे और आपकी उत्कट इच्छा थी कि स्वामीजी केवल इन्दोर राज्यमें ही अपनी पूर्ण शक्ति और योग्यताका उपयोग करें और इस निमित्त आपने स्वामीजीकी सेवामें १०००) मासिक मेंट और राज्यभरमें जहां स्वामीजी पघारें वहां पर खान पान और स्थान आदिका समुचित प्रबन्ध राज्यकी ओरसे किये जानेकी आशा प्रचारित करनेका निश्चय कर लिया था। परन्तु स्वामीजीकी स्वीकृति न पानेसे आप अपनी इस इच्छाको कार्य्यमें परिणत नहीं कर सके। प्रसंगवश इन सबका उल्लेख इस पुस्तकके पूर्व पृष्ठोंमें हो चुका है। वर्तमान महाराज श्री तुकोजी-रावका शासनकाल अभी आरम्भही हुआ है। इन दो तीन वर्षोमेंही आपने

अपनी तेजस्विताका पूर्ण परिचय दिया है। राज्यमें सार्वजनिक अनिवार्य्य शिक्षाका प्रबन्ध करनेके लिये आप आज्ञा दे चुके हैं, और आज्ञा पड़ती है कि शीघही यह कार्यक्षमें परिणत होगी । अच्छूत उद्धारसे आपको विशेष सहानुभूति है और इसके लिये आपने उदार होकर अच्छूतोद्धारिणी सभाओंको पुष्कल सहायता दी है, और देते रहते हैं। श्रीस्वामी नित्यानंदजीके प्रति आपकी भक्ति विशेष थी और अपने शासनकालके आरम्भमें ही आपने श्री स्वामीजीको दो बार इन्दोर बुलाया और महीनेपरसे अधिक ठहराकर धार्मिक और सामाजिक राज-प्रजोपयोगी विषयोपर उपदेश सुने । श्रीमान् महाराजाने स्वामीजीके इन्दोरमें सार्व-जानिक व्याख्यानोंमें भी एक बार प्रधानका आसन ग्रहण करनेकी उदारता प्रकट की थी। वैदिक कोषके सम्पादनमें भी अभीतक आपकी आर्थिक सहायतासम्बन्धी आज्ञा सबसे अधिक है। आपने कोषकी सहायताके लिये ५ से लेकर ८ वर्षतक जबतक कि कोष सम्पूर्ण न हो ४०००) प्रतिवर्ष देनेकी आज्ञा अपने मंत्रीको २६ मार्च १९१३ दी थी। यह आज्ञा अभी तक कार्य्यमें परिणत नहीं हुई है। सारांश, यदि स्वामीजीका देहान्त न होता तो इन्दोर राज्यमें भी स्वामीजी अपना कार्य्य वर्तमान महाराजाकी सहायता और सहयोगसे और भी अधिक स्थिरतासे करते । स्मरण रहे कि श्रीमान् डाक्टर गोविन्द्राव चास्करजी, जिन्होंने स्वामीजीके वियोगमें तीसरे दिनही इहलोकलीला संवरण की, इन्दारमें ही रहते थे।

# स्वामीजी और कश्मीर राज्य।

स्वामीजीके जीवनमें यदि किसी घटनाको विशेष महत्व दिया जा सकता है, तो वह स्वामीजीका काश्मीर प्रवास है। महाराजा बड़ौदा महाराजा मईसोर और महाराजा इन्दोर स्वयं सुघारक हैं; धर्मप्रेमी हैं और स्वामीजीके उपदेशोंसे इन नरपितयोंने अपने विचारोंको प्रौढ और उन्नत बनानेमें सहायता छी। वास्तवमें काश्मीरकी अपेक्षा इन तीनों राज्योंमें प्रचार करनेका कार्य्य सरछ था। लेखक-की वृष्टिमें तो जो सफलता काश्मीर राज्यकी उस स्थितिमें स्वामीजीने पाप्त की वह असाध्य नहीं तो अत्यन्त कष्टसाध्य अवश्य थी। हैद्राबाद राज्यमें स्वामीजी दो बार गये थे, और दोनों बारही उनके प्रचारकार्यमें अडचनें पढीं; परन्तु वहां-पर जो सफलता स्वामीजीको हुई यह पूर्वके पृष्ठोंमें वर्णन की जा चुकी है। इसमें सन्देह नहीं कि हैदराबाद मुसलमानोंकी रियासत है, परन्तु निजाम महोदय जो कि

### ( 28 )

राज्यके हर्ता कर्ता थे, अपनी धार्मिक उदारताके प्रसिद्ध लिये थे। साथही वहां जो स्वामीजीके प्रचारकार्यका विरोध हुआ वह प्रत्यक्ष था और उसके निवारणका उपाय भी सहज साध्य था। परन्तु काश्मीरमें स्थिति बिलकुल विपरीत थी, राज्यकी प्रवन्यकारिणी कौंसिलके प्रधान राजा अमरसिंहजीपर कादियानी सम्प्रदायके प्रधान नेता नूरुद्दीनका प्रभाव पड़ चुका था; ऐसी द्शामें जब कि काश्मीर राज्यके तत्कालीन हर्ताकर्तापर विधर्मियोंका रंग चढ़ चुका हो उनकी आशा, उत्साह और अधिकताओंका अनुमान पाठक कर सकते हैं। इस स्थितिमें राजा अमरसिंह जीके विचार इसलाम धर्मसे हटाकर वैदिक धर्मकी ओर लानेका साहस करनेमें भी जिस हद्यकी आवश्यकता है, उसका अनुमान पाठक स्वयं कर लें। परन्तु स्वामीजीने इस कार्यको अपने हाथमें लिया और जिस सफलतासे इसे पूर्ण किया, वह आपहीका काम था। स्वामीजीके नीतिपूर्ण, सरल और सत्य उपदेशोंने अपना वही प्रभाव महाराजा अमरसिंहजीके हृद्यपर डाला जो कि वांलित था और स्वामीजीकीही चेष्टासे काश्मीर राज्य कार्यक्तरमें मुसलमानोंके चंगुलमें फंसनेसे बचा।

# स्वामीजी और शाहपुरा नरेश।

वड़ोदा, इन्दोर, मैसोर और काश्मीर—नरेशोंसे भेटकर श्रीमान् स्वामी नित्यान-न्द्जीने वैदिक धर्मप्रचारके लिये नये क्षेत्र तय्यार किये । साथ ही जहां महिष् श्रीस्वामी द्यानन्द्जीने अपना प्रभाव डाला था, वहां भी उसको टूढ करनेके लिये स्वामीजीका उद्योग सदा रहता था । इस उद्देश्यसे स्वामीजी महाराजा श्री० नाहर-सिंहजी वर्मा शहापुराधीशसे प्रायः भेट किया करते थे । महाराजाका आर्य्यसमाजसे प्रेम प्रसिद्ध है । आर्य्य समाजके लिये आपकी दृष्टिमें सर्वस्वत्याग भी अनुचित नहीं । एक अवसरपर आपने कहा था कि आर्य्यसमाजके चौकीदारका कार्य्य करनेमें भी अपना गौरव समझता हूं । आप महिष् द्यानन्द्जीकी उत्तराधिकारी श्रीमती परोपकारिणी सभाके मंत्री हैं । श्रीमान् स्वामी नित्यानंद्जीकी सहायताके लिए आपने उस समय अपना हाथ बढाया था, जब कि स्वामीजीने आर्य्य समाजकी सेवाके लिये अधिक प्रासिद्धि नहीं प्राप्त की थी ।

स्वामीजीके धर्मप्रचारसे प्रसन्न होकर महाराजाने संवत १९४५ में निम्न छि।वित प्रशंसापत्र दिया था-

### (30)

### ॥ ओश्म्॥

परमहंस परिवाजक स्वामीजी श्री विश्वेश्वरानन्द्जी व ब्रह्मचारीजी श्री नित्या-नन्द्जी-नमस्ते।

इस अरसेमें आपका यहां दो दफे आना हुआ, और आपसे मिलनेसे और धर्म-उपदेश सुननेसे चित्तको बहुत शान्ति हुई; परन्तु आपका यहां ठहरना परोपकारी कामके सबबसे बहुत ही कम हुआ। इस बातका अफसोस रहा। आशा है कि अबके दफा आप आवेंगे तो बड़ी खुशी होगी। चैत सुदि ६१३ शनिवार संवत १९४५ का तारील १३ अपरेल सन् १८८९ ईस्वी।

हस्ताक्षर राजाधिराज नाहरसिंहस्य शाहपुरा ।

इसी अवसरपर स्वामीजीकी सहायतार्थ बदाके लिये १२) मासिक नियत किया। पाठकोंके मनोरंजनार्थ इस विषयके पत्रकी भी प्रतिलिपि नीचे दी जाती है।

## ॥ ओरम् ॥

परमहंस परित्राजक स्वामीजी श्री विश्वेश्वरानन्द् सरस्वतीजी व ब्रह्मचारीजी श्री नित्यानन्द्जी—नमंस्ते—

आपका जाना अकसर करके जहां समाजें नहीं है, धर्म—उपदेश करनेके लिये होता है और वहां खर्च वगैरहकी तंगी होती है इस वास्ते मैंने आपके खर्चके लिये १२ रुपये कल्दार माहवार मुकरिंर किया है; सो आपको सुरू अपरेलसे मिलते रहेंगे। चैत सुद्दी १३ संवत् १९४५ का तारीख १३ अपरेल १८८९ ई॰

### हस्ताक्षर राजाधिराज नाहरसिंहस्य। शाहपुरा।

उक्त पत्रमें उद्घिसित सहायता स्वामीजीने बहुत थोड़े समयतक ली । इस पत्रके लिखे जानेके पश्चात् स्वामीजी अनेक वार राजाधिराजसे मिले और आपपर स्वामीजीके उपदेशोंका बहुत प्रभाव पड़ने लगा । राजाधिराजके स्वहस्तलिखित कतिपय पत्रोंके देखनेसे प्रतीत होता है कि आप स्वामीजीके उपदेश सुननेके लिये अति उत्कर्णित रहते थे जैसा कि पाठकोको निम्न पत्रके पढनेपर प्रतीत होगा ।

## ॥ ओ३म्॥

श्रीमत् परमहंस परिवाजकाचार्थ्य स्वामीजी श्री विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी व ब्रह्माचारीजी श्री नित्यानंद्जी महाराज समीपेषु ।

### ( 38 )

आपकी करांकित पत्रिका ता. २३ सितंबरकी लिखी हुई पहुंची-वृत्तान्त बालुम हुआ अंजमेरसे आप पहले यहां पधारें: क्यों कि यहांपर आपके सत्योपदे-शोंसे प्रजाको व समस्त कर्मचारियोंको बहुत लाभ हुआ है, यानी आपने जो "मनु-ज्योंको परस्पर वर्ताव कैसा रखना चाहिये" इस विषयमें व्याख्यान दिया और उसमें जो आपने राजा और प्रजाके सम्बन्ध प्रीतिपूर्वक वर्णन किये थे वे प्रशंसनीय थे और इसीके सिलसिलेमें जो आपने यह भी जिकर किया था के कितनेक अखबार-वाले न्यायशीला गवर्नमेन्टकी उन बातोंको न समझकर जो कि आखिरमें प्रजाकी भछाईका कारण होती हैं-नगैर सोचे ऐसी दयालु गवर्नमेन्टके मुखालिफ कर रहे हैं सो ये लोग वडा अनुचित कर रहे हैं और उसका परिणाम खराव होगा सो वास्तवमें वैसा ही हुआ। भला आपके खयाल ऐसे पवित्र और दूरदर्शी क्यों न हों ? आप विद्वान् हो और विद्वान्त व तत्वज्ञ पुरुषोंका तो यही काम है कि ऐसे २ वुछंद खयालोंसे लोगोंको समझाकर उनको सन्मार्गपर चलावें और इसी विद्यत्तासे आपने मैसूर, बरोदा, जोध-पुर, उदैपूर, नाभा, नरसिंहगढ आदि स्थानोंमें प्रतिष्ठा पाई है और योग्य पुरुषोंका मान करना हमारा फर्ज है. आप अवश्य पधारें; क्योंके अलावा आपके व्याख्यानके सननेके पुरुषार्थपकाशके उत्तर भागके विषयमें भी बातचीत करनी है और आपने ग्यारा कापी राजपकरणकी भेजी थी, सो मैंने देख ली और उसपर नोट भी कर दिये हैं सो मैं आपके पधारनेपर समझा दुंगा । यह कितान जल्दी तयार होनी चाहिये ।

(Sd) Nahar Siugh.

## अन्य देशी रजवाड़े।

बड़ोदा, मैसूर, कश्मीर, शाहपुरा आदिके नरेशोंसे जो आदर और सन्मान स्वामीजीने प्राप्त किया, वह असाधारण; परन्तु देशी राजाओंमें स्वामीजीका सम्बन्ध प्रायः भारतवर्षके सभी प्रान्तके अधीश्वरोंसे था। उद्यपुराधीश मेद्पाटेश्वर आर्ट्य-कुळकमळदिवाकर महाराणा श्री फतेहसिंहजी स्वामीजीके उपदेशोंसे अनेक बार लाभ उठा चुके हैं। नाभानरेश स्वर्गवासी महाराजा हीरासिंहजी, स्वामीजीके अनन्य भक्त थे; अपने सिमला प्रवासमें आप स्वामीजीको प्रायः अपनी कोठीपर बुलाया करते थे और उपदेशामृतपान करते थे। स्वामीजीपर आपकी अति कृपा थी और उन्हें आप वेदान्ती स्वामी कहा करते थे। आपने अपने सन्मुख साधु ईश्वरा-नन्दको स्वामीजीसे शास्त्रार्थमें परास्त करा या। मोरवीके प्रिन्स हरभामजीसे भी स्वामीजीका घनिष्ठ पत्रव्यवहार था, जिसकी प्रतीति पाठकोंको नीचे लिखे पत्रसे हो जायंगी।

( 32 )

Rava vyllas, Rajkote Kathiawad 19-10-12.

Dear Swamijee,

When I was at Simla some three months ago, I have told you of my scheme to start hostels for Jahgirdar's boys in diffe-

rent places of India.

I also told you that I did not know any of the Panjab jahgirdars who would take lead in such matters. You kindly told me that you would send me a list of such persons and also that you would be going to Lahore in cold weather and would if I went there introduce me to some of them. Please do not forget this. I want to secure men of sterling character who would really work in right carnest and not the meal hermits of modern production.

Yours sincerely, (Sd) Harbhamji.

श्रीमान् प्रिन्स हरभामजीके द्वारा भी स्वामीजीने महर्षि श्री स्वामी द्यानन्द्जीकी जन्मध्मिका पता लगानेका उद्योग किया था। इस सम्बन्धमें भी उक्त प्रिन्स महो-द्यने निम्नपत्र श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीको लिखा था।

Rajkot, Rawa Vyllas 4th April 1911.

My dear Swami Vishweshwaranand,

I am thaukful to you for your kind letter of the 31st ult. As regards Swamijis Dayanand Saraswatiji's birth place I hear it to be under Morvi but I am ignorant of the definite place. Hitherto I have had no such occasion to make inquiries about the Swamiji's birth place. Now that you naturally lay such inportance on the matter I shall enquire and let you know the result as early as possible. As regards my going to Simla this year I may say that hitherto no plan of my movement has been arranged, but if I do go to Simla I shall very willingly see you there.

My best compliments to our friend Swamy Nityanand Saraswati.

Hoping both of you are doing well.

I remain yours sincerely, (Sd) Harbhanji.

### ( 33 )

महर्षि द्यानन्द्जीकी जन्मभूमीके सम्बन्धमें स्वामीजीने बड़ौदा राज्यके सामयिक खानगी कारभारी श्रीमन्त सम्पतराव गायकवाड़ Bar At low ( महाराजा साहिब बड़ोद्दाके अनुज ) के द्वारा भी खोज कराई थी। इस सम्बन्धमें ठाकुर साहिब मोर-वीके पाईवेट सेकेटरीका एक पत्र नीचे दिया जाता है।

Morvi 16th April 1911.

Sampat Rao Gaikawad Esq.

Khangi Karbbari Saheb Baroda.

Dear Sir,

I am in receipt of your letter of the 6th Inqiries have at various times been made about the residence and parentage of Swami Dayanandji but beyond the fact that he was a Native of Mintana under this state no other item of information has yet been available. All endeavours were made to trace further information but I sincerely regret we have hitherto been unable to get any.

| Y | 0 | urs | sincerely. |
|---|---|-----|------------|
|   |   |     |            |

Sd

Private Secretary to His Hishness the Thakore Saheb of Morvi.

नेपालके पिन्स नरसिंह रानाजी स्वामीजीके प्रति श्रद्धावान् थे, शिमलाके आसपास-की रियासतोंके अधीश्वर प्रायः स्वामीजीके उपदेशोंसे लाभ उठाते रहते थे। बारा-बङ्कीके राजा पृथ्वीपालसिंहजी स्वामीजीको अपने अन्तरङ्ग मित्रोंमें गिनते थे।

प्रतापगढ अवधकी महारानी श्रीमती रामप्रियाजी स्वामीजीके उपदेशामृत पान करनेको सदा उत्सुक रहती थी । आपके उदार विचार और स्रीजाति—उस्नितिकी उत्कट इच्छाका प्रदर्शन इसीसे होता है कि आप शीघही सुसम्पन्न और स्थिर पूंजीसे एक कन्या गुरुकुल खोलनेकी पूर्ण चेष्टा कर रही थीं । और इसी निमित्त आपने प्रयाग आर्थ्य समाजके प्रधान ठाकुर गिरीन्द्रसिंहजीको बहुत कुछ उत्साह दिलाया था । परन्तु महारानीके असमय स्वर्गवाससे यह सब विचार जहांके तहाँ रह गये । महारानी-को विद्वानोंके साथ संभाषण और उनसे उपदेश ग्रहण करनेमें अत्यन्त आनन्द पाप्त होता था और ऐसे अवसरका वे पूरा उपयोग लेती थीं । श्रीमतीकी इस रुचिको प्रकट करनेवाले दो एक पत्रोंकी प्रतिलिपी नीचे दी. जाती है । शिव १

नाभा हाउस सिमला कोठी नं. ( २० ) ता. १६-७-१९१२

श्रीमान माननीय स्वामी नित्यानंद्जी नमस्ते । कल तारीख १७, मास जुलाई जुष-वारको स्वामी सत्यानन्द्जी व ब्रह्मचारीजीसहित महात्मा मुन्शीरामजीने आठ बजे दिनमें मेरे स्थानको अपने चरणकमलोंसे पावन करके व वेद्पाठ व हवनद्वारा मुझको इतार्थ करनेका वचन प्रदान किया है; अतः आपकी सेवामें प्रार्थना करती हूं और आशा रखती हूं कि स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जीसहित आप भी नियमित समयपर अपने शुमागमनसे मुझको इतकुत्य करेंगें और धन्यवाद्पात्र होवेंगें—शुभम्

> आपकी दुर्शनाभिलाषिणी रानी रामप्रियाजी, प्रतापगढ.

> > शिव १

नाभा हाउस नं. २२ सिमला ता. ४०५

श्रीमान् पूज्यपाद स्वामी नित्यानन्द्जी नमस्ते ।

इन्छ कालसे आपका विशद सुयश मेरे कणोंको प्रसादित करके दर्शना-कांक्षी नेत्रोंको प्रतीक्षित व सत्संगाभिलाषी चित्तको परमोत्कंठित कर रहा है । गत-वर्षमें जब में यहां आई थी, तब भी आप अपने सहवासमें सौष्ठवपूर्वक मेरे ठहरनेके प्रबन्धमें प्रयत्न कर रहे थे; परन्तु कार्य्यवशमें यहां ठहर नहीं सकी. इस समय अस्वस्थ शरीरके कारण वायुजलपरिवर्तनार्थ पुनरागमनका संयोग हुआ है और सुनती हूं कि इस सुअवसरमें मुनशीरामके सुपुत्र जो कि वर्तमान समयमें गुरुकुलसे आये हैं, मान्यवर परम पूजनीय स्वामी सत्यानंदजी यहां विराजनान हैं । अतः मैं प्रार्थना करती हूं और आशा रखती हूं कि आपके द्वारा प्रशंसित दोनों दिव्य पूर्तियोंके दर्शन व सत्संगसे कृतार्थ की जाऊंगी । यद्यपि अभीतक आपका दर्शन मुझको प्राप्त नहीं हुआ है, परन्तु मेरे हृद्यमें आपका सज्जाव ऐसा प्रविष्ट हो गया है; कि जिससे शात होता है एक प्राचीन परिचय प्रादुर्भूत हो रहा है ।

> शुभम् आपकी दर्शनाभिल्लाषिणी रानी रामप्रिया, प्रतापगढः

### ( 34)

राजस्थानप्रवासमें स्वामीजी प्रायः छोटे २ राज्योंमें भ्रमण किया करते थे; इनमें जयपुर राज्यके दाता, खाचरियावास और जोबनेर, कोटा राज्यके दुनाड़ीराज विजयसिंहजी और अजमेरके मसूदा, आदिके अधीश्वरोंपर स्वामीजीका विशेष प्रभाव पढ़ा था और ये यथावसर स्वामीजीको अपने ठिकानोंपर बुलाया करते थे। जोबनेरके उाद्धर श्रीमान कर्णासिंहजीकी स्वामीजीपर विशेष भक्ति थी और आप प्रायः संस्कृतमेंही पत्रव्यवहार करते थे। आप महर्षि द्यानन्दकी उत्तराधिकारिणी परोपकारिणी सभाके भी सम्य थे। स्वामीजीके नाम आपके दो संस्कृत पत्रोंकी प्रतिलिपि यहां उद्धृत की जाती है।

### आरम्

७-१०-९५ जोबनेरतः

श्रीमन् मान्यवरनित्यानन्द्बह्मचारिभ्यो नमोनमः ।

श्रीमन् पूज्यपाद्पद्मभोजयुगले यिनवेयते तत्स्वीकार्यं स्वीकिरिष्यते चाधिमत-याथातथ्यैः । भगवन्तं दूरस्थं विधामार्तण्डं विज्ञाय प्रथमतो द्लं न प्रैष्यम् । इदानीं भवन्तं समीप्यमापन्नमजमीहस्थं विदित्वा हर्षेणात्मिन न प्रभवामि । निमन्त्रये भवन्त-मागमनायाशास्यते च पूज्यवर आगमनं विद्यायोत्सवशोभां वर्द्धयिष्यति । भवदाग-मनं कालित्रतयेऽपि मदीययोग्यतां व्यनिक । परोपकृतिश्च भविष्यति । भवदागमने विहिते सतीत्यलमनल्पजल्पनेन भवत्सु ।

> भवदागमनाकांक्षी, कर्णसिंह वर्मा।

उत्सवश्च कार्तिकशुक्कपक्षीयप्रतिपदि द्वितीयायां च भविता ।

### ॥ ओ ३ म् ॥

जोबनेरतः

22-27-54

श्रीमात् मान्यवरब्रम्हचारिप्रवरेभ्यो नमोनमः । तत्रभवन्तमनतिदूराजमीढ-नगरस्थं निशम्य जातं मे विशिष्टं रुष्टं चेतः । आशासे च पूज्यपादो भवानत्रागम्य मामत्रत्यां च जनतामनुपमव्याख्यानदानेन कृतार्थायिष्यतीति । अत्रत्यजना भव-ह्त्तव्याख्यानजातं स्मृत्वा पुनरिप तच्छ्रवणाय त्वरयन्ते । यदा मया स्वस्थापित-विद्याळयवार्षिकोत्सवो व्यथायि तदा भवह्र्शनमनुपळभमानोऽहं निर्थिप्यतनम- ( ३६ )

कृषीति मनस्यकरवम् । तदानीं भवद्नागमनात् स्वीयाभाग्योद्य एव कारणत्वेन निर्धारितः । परं पूज्यवर ! भवानन्तिकमेवागतोऽस्मिन्नवसरे भवद्द्शेनेन विना विश्वतो न स्यामिति विषेयम् ।

> नितान्तं भवदीयद्शनार्भिलाषी कर्णसिंह वर्मा ।

मस्दाराव श्रीमान् ठाकुर बहादुरसिंहजी स्वामीजीके उपदेश सुननेके लिए अजमर चले आते थे; जैसा कि उनके निम्न लिखित पत्रसे प्रकट होता है।

## ॥ ओश्म् ॥

स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी, ब्रह्मचारीजी श्री नित्यानन्द्जी-समीपेषु नमस्ते—कृपापत्र आपका आया; उसके देखनेसे बहुत हर्ष हुआ । मैं ईश्वर-की कृपासे कुशल क्षेममें हूं और वहां अजमेरमें अवश्यमेव आनेवाला हूं सो आपके दर्शन करनेसे बहुत आनंद पाप्त होगा और यहांके लायक कार्य लिखेंगें। संवत १९५० का फाल्गुण कृष्ण ३ मु. ता. २२ फरवंरी १८९४.

हस्ताक्षर

( Sd. ) Bahadur singh C. I. E. राजस्थान मसुदा

ठाकुरसाहिब दाता भी प्राय: स्वामीजीके दाता न पधारनेपर पत्र छिखकर स्वामीजीकी दुर्शनेच्छा प्रकट किया करते थे।

श्रीमान् विजयसिंहजी कुनाहीराज (कोटा राज्य) की स्वामीजीपर अत्यन्त भक्ति थी और वे समय २ पर स्वामीजीसे पत्रव्यवहार और साक्षात् करके उचित परामर्श किया करते थे । कुनाहीरानाजी और स्वामीजीके पारस्परिक सम्बन्धमें अधिक न टिखकर हम नीचे श्रीमान्के कतिपय पत्रोंको उद्भृत करते हैं । कुनाही-रानाजिके पत्रोंको अपेक्षाकृत अधिकतासे उद्भृत करनेमें हमारा उद्देश यह है कि पाठकोंको स्वामीजीके भिन्न २ श्रेणीके महानुभावोंसे समान वर्तावका अनुमान हो जावे।

श्रीमान् विजयसिंहजीकी इच्छा थी कि स्वामीजी महाराज बीकानेरमें भी वैदिक-धर्मप्रचार करें; इसी निमित्त आपने अपने मित्र ठाकुर दीपसिंहजीको स्वामीजीकी. प्रशंसामें निम्न पत्र छिखा था। ( ३७ )

Ajmer, 2nd March 98.

My Dear Dipsuishji Sahib,

The bearer of this letter are those of which I have already written to you ie Swami Vishweshvaranandji and Bramhchari Nityanandji they are well known persons throughout Hindutan. They are also respected in the native states such as Baroda mysore Oodeypore. I know whenever they go to Oodeypur Maharana hears their lectures late Maharaja mysore and present Gaikwar Baroda also heard their lectures. Their saying is simply about our old vedic religion, I hope you will see them and would try to take them to Durbar Also.

Yours sincerly, Bijaysingh, Kunari Kotah.

(9)

## ॥ ओरम् ॥

कुनाही ता. २७-८-९९

श्रीमत् स्वामी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द्जी, ब्रह्मचारीजी महाराज श्री नित्यान-न्द्जीकी सेवामें—कृपापत्र आपका मिला; पढकर अत्यन्त चित्त प्रसंज हुआ। इन दिनोंमें आपके कोई ठीक स्थान पर बिराजनेका हाल मालुम नहीं होनेसे पत्र नजर न कर सका, सो कसूर माफ करें। यहां आपकी द्यासे सर्व प्रकार आनंद् है। समाजका काम ठीक तरह चलता है। मकान बनानेकी पक्की तजनीज दर पेश है। एक डाक्टर गुरुद्त्तजी बड़े उत्साही आ गये हैं। एक नागरी व संस्कृत स्कूल भी खोला है पर अभातक लड़के प्रसात ही हैं। उम्मेद् है, रफते २ कुछ हो जावेगा। पण्डित सूर्यमसाद्जी पंजाबमें मुनशीरामजीके पास जाना चाहते हैं २०) मासिक पर। इन दिनोंमें कोई नवीन अन्थ बनाया हो तो कृपा कर छपनेपर बखशें।

राजाधिराज साहिबकी सेवामें मेरा नमस्ते मालूम करें।

हः विजयसिंह

कुनाडी

(36)

(3)

### ॥ ओ३म्॥

स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी, व त्रहाचारी महाराज श्री नित्या-नन्द सरस्वतीजीकी सेवामें नमस्ते ।

इन दिनोंमें आपका कोई कुशल पत्र नहीं सो बेगसे । पाइनियर पढनेसे मालुम पढ़ा कि आगामी अकटूबर मासमें जापानकी राजधानी टोकियोमें एशियाके मजहबोंकी एक कान्य्रेस होनेवाली हैं; शायद आपको भी यह मालूम हुआही होगा । अगर ऐसा है तो आपको अवश्य इस अवसरपर जापानमें पधारकर वैदिक धर्मकी महत्त्वता को अन्य मतवालोंपर अवश्य प्रगट करना चाहिए और इस अवसरको हाथसे न जाने देना चाहिए—अगर आप किसी विशेष कारणसेन पधार सकें तो किसी आर्थ उप-देशको भिजानेका जक्तर यह होना चाहिये।

यहां सब खैरियत है; सनातन धर्मवालोंसे फिर शास्त्रार्थकी बातचीत हो रही है। बलके उन्होंने ही चैलेंज दिया है। सो नियम बनाके उन्होंकी द्रख्वास्त माफक भेज दिये हैं हाल उन्होंने मंजूरीकी इतला नहीं दी। अपने यहां स्वामी दर्शनानन्दजी पधार-नेको फरमा गये हैं। इनके सिवाय और किनको बुलाया जावे सो अपनी सम्मतिसे इतला बखरों। बहुत दिन हुऐ हैं, सो आप भी अब कृपा करके कभी द्रशन दें तो अच्छा है।

ता. २३-७-२ हःविजयसिंह कुनाडी कोटाः

( 3 )

## ॥ ओ३म्॥

स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द्जी व ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जीके सेवामें ।
कृपापत्र आपके २ आये, शास्त्रार्थका अभी कुछ निश्चय नहीं हुआ है; सनातन
वर्मवालोंने अभीतक कुछ जवाब नहीं दिया है. उनका जवाब आनेपर फिर इतला व
अर्ज की जावेगी. जापान पधारनेका आपने निश्चय कर लिया, इसकी बडी खुशी हुई;
ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे. पीछे पधारना कितने दिनोंमें होगा सो कृपा करके
लिखावें । अंगरेजी जाननेवाले किसीको साथ लिया है वा नहीं ? मेरे देखनेमें बुध

### (39)

मजहबकी कोई किताब अंगरेजी वा उर्दुमें नहीं आई. कृपादृष्टि बनी रहे. जापान-

ता. २६ अगस्त सन् १९०२ ई. विजयसिंह कुनाडी

(8)

श्रीमान् स्वा. विश्वेश्वरानन्द्जी व बहाचारी नित्यानन्द्जी महाराज नमस्ते । आपके जापानसे वापिस पधारनेका हाल मालूम नहीं हुआ. वहां जानेसे पेश्तर आपके पत्रसे यह मालूम हुआ था कि आप किसी समय कोटा पधारकर कोटे निवासियोंको अपने मनोहर व्याख्यानेंसि अवश्य लाभ पहुँचावेंगे. इस समय हमारे यहां आपके पधारेनकी आति आवश्यकता है; क्योंकि इस साल हमारे यहांकी समाजक सालाना जलसा ता. १४ नवम्बरसे १७ नवम्बरतक होगा और इसमें सनातन धर्मियोंसे शास्त्रार्थकी उम्मेदकी जाती है; इस लिए आशा है कि आप यहां पधारकर इम लोगोंको जरूर लाभ पहुचावेंगें ता. ६ या ७ नवम्बरको वाइसराय भी यहां पधारेंगें; इस लिये उस समयपर यहां बहुतसे और और सरदार भी होंगें । इसी लिये उन्हीं तारीखोंमें जलसा रखकर आपको परिश्रम दिया गया है । आपकी सूचना आनेपर सवारी बारां स्टेशनपर मिलेगी । आपके द्शेनोंकी हमको बहुत दिनोंसे उत्कण्ठा लगी हुई है । अबके सालाना जलसेका निर्भर आपहीके पधारधनेपर है । यह पत्र मैंने अन्तरङ्ग सभाके मेम्बरोंकी स्थितिमें लिखा है. इस लिये आपको सबपरही कृपा करनी चाहिये ।

हः विजयसिंह

कुनाडी.

ता. १० आक्ट्रबर १९०२

(4)

## ॥ ओ३म्॥

स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द्जी, बहाचारीजी महाराज श्री नित्यानन्द्-जीकी सेवामें—

इन दिनोंमें आपका कुराल पत्र नहीं आया सो लिखावेंगे।मैं आजकल अखबारोंमें जापानके नवीन मत ग्रहण करनेकी तलाश देखता हूं और ऐसा भी पाया जाता है

कि इस बातके निर्णय करनेके वास्ते एक सभा भी किसी वक्त होनेवाली है; चाहे यह सभा अभी हो वा देरमें हो; लेकिन में आर्ट्यमित्र पत्रकी सम्मतिसे सहमत हूं कि यहाँसे वैदिक मतके प्रचारकोंका एक वृहत् देपुटेशन अवश्य जापान जाना चाहिये अगर इस बातका उद्योग हो रहा है तो बहुत श्रेष्ठ है; नहीं तो इसका उद्योग आपको अवश्य करना चाहिये।

> ता. २२-७-०६ विजयसिंह कुनाड़ी कोटा

किया है किया (६) बिकार प्रतिकृतिक का जीवन

## ॥ ओश्म्॥

कुनाड़ी ता. १३८

स्वामीजी महाराज श्री विश्वेश्वरानन्द्जी, ब० म० श्री नित्यानन्द्जीकी सेवामें—
कृपापत्र आपका ता० ६ का लिखा हुआ मिला. आपके कुशलताके समाचार पाकर
चित्तको बहुत प्रसन्नता हुई । मेरी रायमें जापान जानेके वास्ते सामाजिक हेप्युटेशनका अवश्य यत्न होना चाहिये, मैं इस विषयमें कोशिश कर रहा हूं । मैंने
सुन्शीरामजीको भी लिखा है और राजाधिराज साहिब शाहपुराको भी
अर्ज की है । राजाधिराज साहिब भी मेरी रायसे सहमत हैं और उन्होंनें मेरे
पत्रको प्रतापसिंहजी साहिबके पास ईंडर भेज दिया है । मेरी राय है कि परोपकारिणी सभाकी तरफसे इस हेप्युटेशन भेजनेका यत्न किया जावे तो सर्वोत्तम है, जैसे के
आप फर्मात हैं । इस कार्यको पूरा करनेमें जकर कई बाधाएँ हैं, लेकिन कोशिश
तो होनी चाहिये । नेक कार्में ईश्वर हभेशः सहायता करता है; अगर परोपकारिणीसे
इस हेपुटेशन भेजनेका यत्न न हो सके तो एक बड़ी सभा सामाजिक पुरुषोंकी होकर
इस विषयमें विचार होना चाहिये और फिर चन्दा किया जाकर हेपुटेशन भेजा
जाना चाहिये । आपको भी इस कार्ययें उद्योग फरमाना चाहिए ।

कृपादृष्टि बनी रहे, दुशलपत्र हमेशा बखशबी करें-

 (88)

( ७ ) ॥ ओ३म् ॥

> कुनाड़ी ता. ५–५–०७

श्रीयुत ब्रह्मचारीजी महाराज श्री नित्यानंदजीकी सेवामें-

कृपापत्र आपका ता. १ मईका लिखा हुवा प्राप्त हुवा। ब्रह्मचारी विवेकानंद्जी यहां आये और स्वामी श्री अयोध्यापुरीजी भी उनको यहां मिल गये—मैंनें स्वामीजीको दिवानसाहिबसे मिला दिया है; आज्ञा है उनका काम शीव हो जावेगा। दो चार दिनसे स्वामीजी मिले नहीं; लेकिन मालुम पढ़ता है उनके कामका प्रबन्ध ठीक हो जावेगा। सुझसे हो सकेगा जहांतक में सहायता देनेमें हाजर हूं।

आपने वैदिक कोश बनाने व काशीमें पाठशाला खोलनेका यत फरमाया यह बहुतही उत्तम उद्योग है और मैं उसमें आपकी सफलता चाहता हूं—एक साधु मंडली सुधारनेका यत्न भी किया जावे तो उत्तम है। हिंदुस्थानमें साधुओंकी कमी नहीं है; लेकिन उनके विचार समयानुकूल हों तो उपदेश व उन्नतिकी अच्छी आशा की जाती है। काशीमें साधु लोग बहुत आया व रहा करते हैं; इस वास्ते इस तरफभी तवज्जह होना उचित होगा।

हः विजयसिंह कुनाडी (कोटा )

(6)

पाठकगण ! श्री स्वामीजी महाराजका जिन २ रजवाडोंसे सबन्ध रहा, उनमेंसे कुछका उछिख करनेका हमने साहस किया है; फिर भी स्थानसंकोच और अल्पज्ञताके कारण कितनोंहीका वर्णन करनेमें हम असमर्थ हैं; उदाहरणके छिये देवास, नरसिंहगड, झाला-बाड आदिका नाम लिया जा सकता है। इन सबके विवरणके लिये हमारा पाठकोंसे अनुरोध है कि वे चरित्रमें वर्णित विवरणपरही संतोष करें। अस्तु।

# ॥ ओश्म् ॥ स्वामीजी और योरोपियन विद्वान्।

यूरोप अपने विद्यापेम और खोजके छिए प्रसिद्ध है। श्री स्वामी नित्यानन्द्नी विद्यान् और सत्यप्रेमी महानुभाव थे। अत: यदि आपका योरोपियन विद्यानोंके साथ

संबन्ध न होता तो यह एक आश्चर्यका विषय होता । शिमला प्रवासमें प्रायः नित्यही स्वामीजी या तो किसी यूरोपियनके यहां स्वयं पधारते थे, अथवा उनमेंसे कोई एक वा अधिक शान्तकृटीपर आते थे। कितनीही योरोपियन महिलाओंनें स्वामीजीसे संस्कृत पढी. कितनेही सज्जनोंने स्वामीजीसे धार्मिक विषयोंपर ऊहापीह की । वैदिक शब्दसूचीके प्रकाशित हो जानेके कारण स्वामीजीकी प्रसिद्धि अमेरि-कातक हो चुकी थी: अतः दूर २ देशोंके विद्वान स्वामीजीसे पत्रव्यवहार रखनेमें अपना गौरव समझते थे । जो सज्जन यात्रार्थ भारतवर्षमं आते थे, वे सुविधा होनेपर स्वामीजीसे अवश्य साक्षात् करते थे। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जो कोई भी स्वामीजीसे मिला स्वामीजीकी महान् योग्यता, सरल बर्ताव और गम्भीर विचारोंपर मोहित हो गया और अपने हृदयमें इस दिव्य पूर्तिके लिए आदर मानके भाव छे गया । स्वामीजीकी पैंठ श्रीमान वाइसरायसे छेकर सर्व साधारणतक थी । श्रीमान् वाइसरायके पाइवेट सेक्रेटरी, श्रीमान् हारकोर्ट बटलर लेफटेनेंट गवर्नर वर्मा, श्रीमान् ए. अर्छ चीफ कमिश्नर आसाम, श्रीमान् मेजर इ. बार्न्स फारेन डिपार्टमेन्ट आदि अनेक उच्च अधिकारियोंसे स्वामीजीका निरन्तर पत्रव्यवहार और समागम रहता था। कभी २ अपने अतिथियोंके स्वागतार्थ स्वामीजी "टीपार्टी" काभी प्रवन्ध करते थे। इस इसपर अधिक न लिखकर कुछ यूरोपियन उच्च अधिकारी और महिलाओंके कतिपय पत्र नीचे प्रकाशित करते हैं, जिससे कि स्वामीजी और यूरोपियन विद्वानोंका पारस्पारिक सम्बन्ध पाठकोंको स्पष्ट और सप्रमाण विदित हो जावे। इस पत्रव्यवहारपर साधारण दृष्टि डालनेसे स्पष्ट प्रतीत हो जायगा कि स्वामीजीका मान योरोपियनसमुदायमें विशेष था। सबसे पुराना जो पत्र इस पत्रव्यव-हारमें यहां उद्भत किया जाता है वह ९ दिसम्बर अधिष्ठात १८९०कां है। यह पत्र नैसा कि उसके पढ़नेसे पतीत होगा, श्रीयुत हेनरी छासन आरचीयोलाजिकल सर्वें पश्चिमी भारतका लिखा हुआ है। जिसमें स्वामीजीको धार्मिक पुस्तकें भेजनेके लिये घन्यवाद दिया गया है। इसी प्रकार प्रत्येक पत्र अपनी २ विशेषता रखता है और उन सबके पाठसे पाठकोंको स्वामीजीके पारस्परिक व्यवहार, सर्व शुभकर्मसहयोग और कार्य्यप्रणालीके विस्तारपर अनुमान करेनका साधन पाप्त होगा । अस्तु

पत्रोंकी नक्छ ( प्रतिछिपि )

### Vistor's Card,

Admit Swami Vishweshvaranandji to all meetings of the Legislative council of the Governor-General to be held in the Council Chamber, during the Dehli, of 1914 at 11 a.m.

#### (83)

Issued through the Hon'ble Pandit M. M. Malaviya.

By Order of the President,

W. H. VINCENT.

Secretary to the Government

of India,

Legislative Department.

T. W. PAYNE,

Registrar Legislative Department.

Viceregal Lodge. Simla, 26th May 1914.

Sir,

I am directed to thank you for your letter of 18th May, conveying congratulations on the occasion of His Excellency the Viceroy's Birthday.

Yours Faithfully,
Asst. Private Secretary to the Viceroy.
Viceregal Lodge, Simla.
19th August 1914.

Dear Sir,

I am desired to thank you cordially on His Excellency's behalf for your letter of 17th august, Adressed to the Private Secretary to the Viceroy and for the loyal expressions contained therein.

Yours Faithfully,
Asst. Pivate Secretary to the Viceroy.
Simla,
6th September 1912.

Dear Sir,

I shall be glad to see you on Saturday at 12-30 at my office in Gorton Castle.

Yours truly,
(Sd) H. Burler.
Education Member
of Council,
at present Leiut. Governer,
Burma.

(88)

Department of Education, Simla, the 26th August 1912.

My dear Sir,

I received your letter of Saturday this morning. You say you have a letter of introduction from Sir Archdale Earle to me. I shall accordingly be glad to see you in office at Gorton castle any morning from 11 O'clock till 3.

I am,
Yours truly,
J. SHARP.
Cable Address;
Indiaman
Boston.

Charles R. Lamman 9 Farar Street Cambridge, Massachusetts. W. S. A.

> Harvard University. December, 5 1910.

Gentle men,

I beg that you will accept, on behalf of the University my most sincere thanks for your great kindness in sending me a copy of each of the four volumes of your concordance to the four Vedas. These were duly received some months ago, but extreme pressure of scientific work has prevented my acknowledging them sooner. they are now being beautifully bound, and I am presenting them to the seminary Library for the use of my class.

I had the honor of an interview with his Highness, the Maharaja of Gaikwad, last summer in New york, and was greatly pleased to observe that you are thus Co-operating with him in furthering the progress of scholarship in his dominions and in India generally. These works are of great value and importance for such purposes.

You may be glad and interested to know that I am at present editing the text of Buddha Ghosa's Visuddhi Magga. This will make two volumes of Pali and two of English-translation. I hope also to add a volume a glossary. The Visuddhi is so systematically complete a treatise upon Buddhism, that this glossary if properly made, will be a very complete dictio-

#### (84)

nary of Buddhism. It is very important that this aspect in the development of the religions of India should be made widely known to the occident. I wish you the best of health and excellent progress in the admirable work which you are doing.

> Very Sincerely, Charles R. Lamman.

Bhamburda, Poona.

9th Dec. 1880.

Dear Sirs,

I have to thank you very much for your kind thought-fulness in sending me a copy of your pamphlet of the Arya Samaj. Preessure of work has hitherto prevented me from answering your note and also, I am sorry to say, from reading the booklet, but I hope to do so soon.

Thank you also for your kind thoughts of me. I am always glad to meet native gentlemen and to exchange idea with them, more especially as my very work has to do so much with their past history and art.

I Shall be glad to hear occasionally from you when you find time.

Yours Sincerely,
with kind Regards.
(Sd.) Henry Louseus,
Arch. Surveyof,
W. India.
Battsley, Elyisam Hill.
3-8-11.

My dear Swamijis,

Mamy thanks indeed for so kindly sending me the books which I shall much value.

will you both come to see my pictures tomorrow, Friday Evening at 6-30. P. M.

I am Yours Sincerely, (Sd) A. EARLE.

### (88)

Home Department Simla, 4-8-1911.

My dear Swamijis,

I am very sorry to in form you that my wife is not at all well today and will not be able to see you if you come this evening. As I should like you to make her acquaintance perhaps you will kindly postpone your visit till another day in regard to which I will write to you again, as soon as she has recovered.

I am,
Yours Sincerely,
(Sd) A. Earle.
Home Department, Simla.
31st August 1911.

Dear Swamijis,

Many thanks for your kind letter the 30th instant and for the accompaniments which are very interesting. Many thanks also for the addresses which you have given me.

I am,
Yours Faithfully,
(Sd.) A. Earle.
Battsley,
Simla, the 6th Sept. 1911.

Dear Swamiji,

Many thanks for your letter of the 5th instant. I have made a note of Mr. Mavji's address and return his letter to you as requested. I am,

> Yours Sincerely, (Sd.) A. Earle. Battsley, Simla, the 18th Sept. 1911.

Dear Swamijis,

Many thanks for your kind invitation of the 16th instant. We shall be very happy to come to tea on Tuesday the 26th instant at about 5-45 or 6 P. M. I am,

Yours Sincerely, (Sd.) A. Earle.

(80)

Home Deparement, Calcutta, the 11th Jan. 1912.

Dear Swamijis,

It was extremely kind of you to write such a nice letter of congratulations. I did not have the pleasure of seeing you at Dehli, but I suppose that you were there helping the People's Fete.

Hoping that we shall meet again, I am,
Yours Sincerely,
(Sd.) A. Earle.
Home Department,
Calcutta, the 29th Jan. 1912.

Dear Swamijis,

Many thanks for your very nice letter of congratulations.

It was extremely kind of you to write. I am,

Yours Sincerely,

(Sd.) A. Earle. Bombay 4-1912.

To,

The Hon'ble Sir A. Earle,

K. C. I. E. etc,

CALCUTTA.

Dear and Hon'ble Sir A. Earle,

Under impression of your being overwhelmed with congratulations & greetings from your numerous friends and admirers cousequent to His Imperial Majesty the King Emperor having in fitting appreciation & recognition of your meritorious services to the Indian Empire, been graciously pleased to confer upon you the much coveted and unique honor of Knight commandership of the most eminent order of Indian Empire; and of your also being absorbed in reciprocating your acceptance to them we, as Bhikshus (Hermits) had till now refrained from this pleasent and paramount duty of conveying to you our similar, devout expressions for this very auspicious event; and in re-echoing our hearty wishes for a still more brilliant career.

(86)

We close this with our fervent prayers to the Giver of all Good to shower upoon you & those dear to you, all the choicest blessings in His Gift.

Yours sincerely,
(Sd.) Vishweshwaranand,
Nityanand.

Shekh Memon Street, C/o Ramji-Bhagwan Jewellers, Bombay, 25-1-12.

Dear and Honorable Sir A. Earle,

Your most kind letter of the 12th Instant duly to hand and we are much impressed with the felicitous expressions therein contained.

Yes we were present at the imperial Fetes at Dehli, whose happy termination is indelibly impressed upon every loyal Indian heart, but we purposely avoided trespassing upon your precious time under impression of your being over busy with the important functions of the Coronation Darbar.

We note from journalistic literature with unfeigned gratification your promotion to the :Chief Commissionership of Assam for which we resolicit your kind acceptance of our cordial congratulations this transfer precludes over occasional meetings at:Simla yet we fervently trust not to be erased from your memory consequent to your translation to a remote part of india and that we may surely meet any day during your sojourns to these Hills.

We close this with our sincere good wishes to you and the worthy Lady Earle to whom we beg to be remembered and with our devout prayers for a still more brilliant official career to be awaiting you in near future.

We are,
Yours most Sincerely
S. Vishweshwaranand and
Nityanand (s. d.)

(88)

Shanti kuti, Simla, I0th Aug. 1912.

Honoured Sir,

I beg to acknowledge receipt of your esteemed letter, dated the 31st July 1912, and to express my gratefulness to you for your kindly asking me to refer to the Secretary, Education Department with a View to obtain help from him in connection with the completion of the Vedic Dictionary. As, however, I am not known to Hon'ble Secretary, I pray that you will be kind enough to grant me a letter of introduction either to him or to the Hon'ble Members which will substantially further the advancement of the cause I have taken up. Taking into account that your sympathies with all matters relating to Education are markedly pronounced. I can justly entertain the hope of receiving one from your honour.

Trusting that you are in the best of health and extremely thank-

ing you for your very kind wishes for our health.

Sur evall-fil

I have the honour to be, Honoured Sir, Your most obedient Servant, S. N.

To, The Hon'ble Sir Archdale Earle,

K. C. I. E.

Chief Commissioner of Assam. Longview Simla, August, 5th 1911.

Dear Swamis.

Forgive my addressing you so late. I am not quite sure of your grand names !

A friend of mine, by name "Alastor" is going to call on you to-morrow afternoon, Sunday about 4-30 O'clock. I hope you will be at home

He is a man interested in all philosophies that help humanity, and very clever at easting horoscopes and all occult matters. If you can tell him of yoga he will he much interested. I am hoping to come and see you soon.

> With Greetings from Lisalle James.

(40)

Corst orphan's Hotel, 20th August 1911.

My dear Swamis Vishveshwarapand and Nityanand,

Many thanks for your kind invitation to tea which I shall be very glad to accept for next Friday, the 25th about 5 O'clock. I shall be much interested to see your पुरुष्यिमकायः

Yours Sincerely (Sd.) J. P. Vidgel.

Director General of archelogical Dept.

Castle Grove, Simla (W.) 17th Sept. 1911.

Dear Swamis,

It is indeed kind of you to invite me to take tea with you one afternoon this week, but I regret to say I am unable to accept your kind invitation as I have visitors staying in the house at present and moreover am never able to leave office early enough to go out to tea.

Thanking you both for so kindly thinking of me.

Believe me, Yours Sincerely. (Sd.) A. O. William. Brigadier General.

Castle Grove, Simla, (W.) 12-5-15.

Dear Swamis,

I only get your kind note last night late on my return from Viceregal Lodge, so could not reply before, I am so sorry I can not accept your kind invitation to tea this evening, as I am already engaged having friends coming here to tennis this afternoon.

Yours Sincerely,
(Sd) A. C. William.
Brigadier General.

Grand Hotel, Calcutta 15-12-7.

Dear Swamijis,

I was very glad to receive your letter saying you were in Call cutta and I hope you will come here to the Grand Hotel, Chouringhes to see us at 3-30 on Wednesday afternoon, the 18th Dec.

#### (48)

The number of our room is 46, and you had better ask for Mrs. Barnes, as I may not then have returned from office:—this does not matter—as Mrs. Barnes has lots of things and she wants to ask you about, before I come.

Hoping you are well and to see you on Wednesday.

Yours Sincerely, (Sd.) W. Barnes. Major assist, Secretary to Gov. of India Foreign.

Grand Hotel 25-12-7.

Dear Swamijis,

Thank you very much for your letter and for the bookswhich I have given to Mrs. Barnes:-they will interest her very much.

I am too much occupied in these days, that I am afraid I cannot fix a time for you to come and to see us-but I will write to you again later—in case you should still in Calcutta, after the Xmas holidays. If by then you may have left, we must defer our meeting, until we all get to Simla again in the Spring. Then we shall all of us have more leisure.

With all best wishes from us both

Believe me,
Yours Sincerely.
W. Barnes

Castle Grove, July, 23-1908.

Dear Swamijis,

I shall be very glad to see you at day time on Sunday morning. Yes I am going home because I have been ill.

> Yours, (Sd.) W. Barnes.

Castle Grove Simla, 28th June 1908.

Dear Swamijis,

I have been at Sir Herbert Risley and he is coming here to tea next Sunday July 5th, and I should much like you and Swami Visheshvaranand to come to see about 4-30 in the afternoon of July 5th. Please bring your books with you that you are working at, to

(48)

Sir Herbert Risley cause the mind of work you are doing and how much you have done. I hope you will be able to come.

Yours Sincerely, (Sd.) W. Barnes.

Castle Grove, Simla (W.) April 12th 1908.

Dear Sir,

I am glad to hear that you are well, and now that I know where you are, "I hasten to write to tell you that" when in Indore, at the end of February last, I had the pleasure of our old friend Rao Bahadur Krishna Rao Mulye, I mentioned your case to him, and he then said, that, if yourself and shri Swami Visheshwaranand would write to him and fully explain your claim, he would take true matter in hand, and do his best to help you. I am often walking as far as your house and wishing you and your friend would soon come up to Simla. Perhaps this is a selfish wish though, as it is still very cold and stormy here.

With our kindest regards.

Marie Con 1

Yours Sincerely,
(Sd.) Maria Engenia Barnes.

Castle Grove, Simla (W.) May 7th 1908.

Dear Friend,

I was very glad to hear from your note that you had arrived and that both yourself and shri Swami Nityanand are in the enjoyment of good health.

I must also thank you for the very fine mangoes. Could spare the time to come to see us one Sunday morning perhaps, as all the week days Major Barnes is at the office, and I know he would like to see you.

You will find us in, this coming Sunday from 11 to 1 O'clock. and I hope to see you.

With best regards, Your Sincere friends (Sd.) Maria Engenia Barnes. ( 47 )

Castle Grove, Simla (W) June 7th 1908.

Dear Swamijis,

TOURS . September 1877

Herewith two Hydrangea plants which 1 am sending you as a begining for your garden.

Unfortunately I shall not be able to come for my Sanskit

reading for a few days. Hoping that you are both very well.

Yours Sincerely, Maria Engenia Barnes ( s. d. )

Castle Grove, Simla.

June 18th 1908.

Dear friends and Teachers,

Joint admitted M. L.

A TEMPERATURE OF THE PERSON OF

Herewith the little plants I want you to keep in memory of me for your garden.

I must write to thank you both for your great kindness to

me, and also to tell you now much.

I regret that our early morning study, has come to such an untimely end. We hope you may be going to Oxford before very long, if so please write to me and we shall try to meet either there or in Rome.

Please come to see Major Barnes on Sunday afternoons when you can, as it is a great Pleasure to him, and also to me to hear about it. With many renewed thanks and the hope of meeting before we die.

Your Sincere Friend, M. Engenia Barnes. (Sd.)

Grindlay & Co. 54 Parliament St. London W.

August 11th 1908.

was wird enter ward now les

Very many thanks for your letter. I am now convalescent an hope to be quite well in a month or two. Am expecting Major Barnes here on the 15th where he will have also to get well. I am sorry, but my poor Sanskrit can not get on without your kind help. Hoping your work is proceeding.

> Yours Sincerely, M. E. Barnes, (Sd).

(48)

Saharanpur, 27th October, 1908.

My dear Nityanand,

I was very glad to get your kind letter about interview with Mrs. Malabari. I hope it will lead to some thing good.

Sincerely Yours, J. M. Carthy Rice.

जो सज्जन गुरुकुल कांगडीसे प्रकाशित वैदिक मेगजीन नामक मासिक पत्रका पाठ करते हैं उनसे उसकी अग लेखिका श्रीमती " Elizabeth Arnold " का नाम व परिचय छिपा नहीं है। आप धार्मिक विषयोंकी बहुत परिश्रमसे खोज करती हैं। वैदिक मेगजीनमें आपके "Thought for the month" स्वाध्यायके लिए वास्तवमें महिनौसे भी अधिक सामग्री उपस्थित करते हैं। अस्तु श्री स्वामीजीके साथ इनका विशेष परिचय था और वैदिकधर्मप्रचारके लिए स्वामीजीकी योग्यतासे ये पूरा लाभ उठाती रहती थीं। अपनी मित्रमंडलीसहित ये स्वामीजीके धर्मोपदेश सुनती थीं। प्रायः विदेशोंसे आये हुए सज्जनों और देवियोंकों ये अपने साथ स्वामीजीके यहां शान्तकुटीर पर लेजाकर उनका धर्मोपदेश सुनवाती थीं। इससे भी जो पत्र व्यवहार था उसमेंसे कुछ की नकलें यहां दी जाती हैं इनमें एक पत्रपाठकोंको आर्थ्य भाषामें भी मिलेगा जिससे इसी रमणीके आर्थ्य भाषाके प्रेमका जता चलता है।

Fallettis Hotel cecil.
Simla.
27 June.

·Dear Swami Nityanandji,

I was very pleased to receive your kind letter this morning and your kind present of fruit. There is no food of any kind I like better than mangoes and they taste especially sweet when they are presented by such kind friends. I myself was very sorry that you were not at home when Dr. Denison Ross called at your house. But Swami Visvheshwaranand entertained him in the best possible manner and the Dr. was very pleased with his conversation. I like to come and see you very much but some times it is difficult to let you know before hand when

(44)

I can be free, therefore I do not come often. I hope that you enjoyed your little Holiday at Karnal with best respects.

Yours Sincerely, (Sd) Elizabeth Arnold.

Abergeldie, 26th July 1911.

Dear Swamiji, नमस्ते

I have just had a second letter from Mr. Earle in which he says "it was up to the top of Prospect Hill I went, a fakir lives there" etc. etc. He has finally settled Tuesday Aug. 1st and now knows the address. On Monday 31st July I am bringing Miss. Sinedley and Mrs. Cowper to see you. It is the only day therefore I shall be obliged to come both Monday and Tuesday. × × × × With best respects.

Yours Sincerely, (Sd) Elizabeth Arnold.

Kindest remembrance to Mr. Narayandass (Sessions Judge) and to Mr. Ishardass.

New Cottage, Abergeldie. 27 July 1911.

Dear Swamiji,

I write rather in haste as I am just off to lunch at Barnes court to meet the Raja of Kapurthala and Sir Pertab Singh. After that tea at Mr. James. Alas quietude is far from my life. Please excuse haste. With best respects

Your Sincerely,
(Sd) Elizabeth Arnold.

Thursdy 2nd letter.

Dear Swamiji,

There is a letter for you inside this parcel. Since closing it I hear that Mrs. Cowper cannot come on Monday. As miss Swedly is free Tuesday I shall bring her with me that day instead of coming specially for her on Monday. With best respects.

Sincerely Yours, (.Sd.) Elizabeth Arnold. (44)

New Cottage, Abergeldie Friday.

पूज्य स्वामीजी माहाराज,

आज में नहीं चलना सकती हूं। तथापी आपके साथ बोलना चाहती हूं। आपको मुमकिन है मेरे पास आना ३ (तीन) बज़जे (आज) १

होटेलमें उपर पथ पर (Cottage तक ) आायगा With प्रणाम,

New Cottage kaithee, Satend. 9 night.

Dear Swamiji,

Today I was at Dr. Vogels party at Belmore. It was very interesting. Unfortunately Dr. Ross was ill and was not there: I then asked to speak to Dr. Venis and told him that Dr. Ross wanted him to meet you. He was very nice but very sorry that he has to leave Simla early Monday and is engaged all day tomorrow.

I spent a long time with Mrs. Ross and told her that you had invited me to bring up to your house my friend Mrs. Cowper etc. to a tea party and asked her to come too. She accepted with pleasure. So one day this week I am going to bring up to Shant kuti.

Mrs. Cowper. Mrs. Swedley. Mrs. James. Mrs. Ross.

All very nice ladies indeed.

Can I help you about the tea. Because none of these ladies could drink tea made by the Indian way + + I will help you and we can make your tea party successful in many ways. + + +

Yours Sincerely, (Sd) Elizabeth Arnold.

( 40)

New Cottage, Opp. 196 Aunnadale Road. Kaithee 10th July 1911.

Dear Swami Nityanandji,

+ + + Because I wish to bring Mrs. Earle to see you when you are alone and also Mrs. Cowper and miss Swedley. Let me know at once, as it takes much time to arrange with people who have so many social engagements. I enjoyed my visit to you yesterday very much indeed and shall come again as soon as I can. It was a pity that it rained just then and I got very wet going home.

I shall not forget to ask Dr. Ross to give you the introductory letter to Mr. Kettlewell as soon as he comes back.

With best respects,
Yours Sincerely,
Elizabeth Arnold.

P.S.

+ + + Tomorrow Dr. Vogel comes here for Swami

25 July.

Dear Swamijis,

I reached home alright and slept beautifully, having much peace after the Sandhya mantras which Swami Nityanand say so beautifully in the twilight.

I have just recieved a very nice letter from Mr. Earle saying "I went to Prospect Hill Yesterday where I had understood that we were to meet." He writes too long a letter to copy all but I may say that if we do not come today at 6 O'clock or thereabout we shall come Aug. 1st (Tuesday) at that time.

So you will see Mr. Earle either today or Aug. 1st quite certainly as I yesterday assured you.

With best respects, Sincerely yours, (Sd) Elizabeth Arnold. (46)

Abergeidie Hotel. 21 July I A. M.

Just a line to say that Mr. Earle and I are coming to seeyou Monday evening at about six O'clock. It is also probable that Dr. Ross and some others may come. But Mr. Earle and myself in any case. we shall take tea before leaving Simla.

(Sd) E. Arnold.

Tuesday.

Dear Swamijis,

I have answered Dr. Vogel that I shall go with him and take tea with you on Friday.

Yours sincerely, (Sd) Elizabeth Arnold.

> Falettis Hotel Cecil Simla Lahore. May 30.

Dear Swamiji,

It was as I feared Dr. Ross' cold today was too bad for him to go out again after leaving office, but we have fixed Thursday next at same hour to come and see you and hope to find you in. I am very sorry that we could not keep our appointment today. With kind regards and best respects.

Yours sincerley.
(Sd) Elizabeth Arnold.

29 May 1911. Talettis Cecil Hotel Simla.

Dear Swami Nityanandji,

True to my promise I am writing to say that I shall becoming to see you tomorrow at about 6 O'clock I shall bring with me my friend Dr. Denison Ross to introduce him to you. I' have told him about your learning and kindness.

If Swami Vishveshwaranand is there too we should like to see him also. + + + + + as

(49)

I shall be accompanied by Dr. Ross you need not send servant to fetch me. With best respects.

Your sincerely, (Sd.) Elizabeth Arnold.

4th June 1911. Cecil Hotel, Simla.

Dear Swami Nityanandji, नमस्ते

I saw Dr. Ross at Viceregal lodge last night but we could not fix up a day to come and see you about a week, as he is going away from Simla till about next Saturday. He said that on his return we would try to arrange it. He is so very busy that even when he makes an appointment he is never sure of being able to keep it. You must never think it through rudeness or indifference if we break the appointment I myself alone should like to come and see you again tomorrow evening if you are not otherwise engaged. I spoke to Dr. Vogel about you and your house last night and he has a scholar friend soon coming to Simla whom he will send to see you. With best respects also to Swami Vishveshwaranand.

Yours sincerely, Elizabeth Arnold.

Talettis Hotel, Cecil, Simla. 21st June 1911.

Dear Swami Nityanandji,

I hope that you will be pleased to hear that Dr. and Mrs. Denison Ross who are having tea with me next Friday have promised to call and pay you a visit after tea. I told them that coming to you would be better than seeing you at the Grand Hotel because they would be able to see your house etc. as well as you. Therefore expect us Friday next about 6 O'clock or just after if convenient.

Yours Sincerely, Elizabeth Arnold. ( 60 )

Abergeldie,
Saturday.

I recieved a kind letter from you yesterday. I hope that you recieved my card saying that I am coming with Mr. Earle to see you Monday about 6 p. m.

(Sd.) E. A.

Please excuse great haste of Post Card.

अधिक पत्र न देकर अन्तमे इस देवीने जो पत्र श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महा-राजको स्वामीजीके मृत्यु समाचार सुननेपर लिखा था उसको उद्धृत करते हैं उसके पाठसे यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि यह देवी स्वामीजीकी योग्यता पर कहां तक मुग्ध थी और उनके व्यवहार वर्तावका प्रभाव आगन्तुको पर कितना अधिक पड़ता था। अस्तु

> C/o Thomas Cook Sons, 9th Jan. 1915.

Dear Swami Vishveshwaranandji,

I have Just heard of the death of Swami Shri Nityanandji Maharaj and am writing to express to you my condolence and my own grief.

For I have ever remembered the peaceful hours we spent together at Shant kuti and hoped to have a repetition of them this summer.

Now alas I shall never see you both together again and I do not think that any one can ever fill his place.

He was so gentle so kind and good and so free from all love of intrigue and self interest.

I don't dare to think how lonely you will now be and I am thinking of you often since the day I heard of your great loss.

I am now travelling in the Hills and amongst the Rebaris, but if you will keep me informed of your address I will call and see you if ever I pass your way.

> Yours very sincerely, Elizabeth Arnold.

# स्वामी नित्यानन्दजी और भारतीयमहानुभाव.

श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजीका राजा महाराजाओं, और यूरोपियन समुदायमें कितना मान और गौरव था, उनके उपदेशोंसे इन दो श्रेणियोंने कितना लाभ उठाया आदिका संक्षित विवरण पूर्व पृष्ठोंमें किया गया है। यहां हम स्वामीजीका सम्बन्ध भारतीय महापुरुषों (नेताओं) से किस प्रकारका था, उसका यत्किंचित् वृत्त उप-स्थित करते हैं। " वृपतिजनपदानां दुर्लभः कार्ध्यकर्तां ?। यह सत्य ही कहा गया है कि नृपति और जनपद दोनोंके हितकर्ता विरले ही मनुष्य होते हैं। संसारके इतिहासमें राजा और प्रजा दोनोंका आदर प्राप्त होना बिरलों ही के भाग्यमें होता है। प्रायः लोकमान्य महात्मा राजमान्य नहीं होते, और राजमान्य महापुरुष प्रजाके अहितकर्ता माने गये हैं।

परन्तु हमारे चरित्रनायक इस साधारण नियमके अपवाद थे। उनकी राज-मान्यताके प्रमाण राजा महाराजाओं और योरुपियनोंके पत्रव्यवहारसे मिछते हैं। और लोकमान्यताके सम्बन्धमें यहां लिखा जाता है।

स्वामीजीका परिचय प्रायः सब ही भारतीय नेताओंसे था, विशेषकर उन सज्जनोंसे जो धार्मिक और सामाजिक आन्दोलनमें विशेष भाग लेते थे।

Indian Social conference के कर्णधार महात्मा न्यायमूर्ति माधव गोविन्द रानडे और जस्टिस सर नारायण गणेश चन्दावरकर के प्रधानत्वमें तो स्वामीजीके अनेक व्याख्यान बम्बई नगरमें हुए थे, जिसका वर्णन चरित्रमें यथा स्थान किया जा चुका है।

काशी नागरी प्रचारिणी समाके स्वामीजी प्रतिष्ठित साभासद थे और हिन्दी साहि-त्यके प्रधान विस्तारकर्ती थे ।

स्वामीजीके भाषणोंसे हिन्दीको कितना गौरव प्राप्त हुआ उसका वृत्तान्त चित्रमें जहां स्वामीजीके बंगलोर, माईसीर और कलकत्ता की यात्राओं के वर्णन हैं, स्पष्ट मिलता है।

कितनेही योरोपियन और अन्यभाषाभाषी सज्जन स्वामीजीसे हिन्दीमें पत्रव्यवहार करते थे। इस प्रकारके पत्रोंमेंसे एकका अवतरण योरोपियन महानुभावोंके पत्रोंमें दिया जा चुका है और विस्तारभयसे केवल एकही पत्र यहां उध्दृत किया जाता है।

( ६२:)

यह पत्र श्रीमान् महेशचन्द्रलिखित बंगला हिन्दीका बोतक है।

पूज्यतमे प्रणतयः सन्तु ।

आपको समागम श्रुनकर अतिशय आनन्द लाभ किया ।

आज पांच दिनसे मैं ज्वरसे पीडित भाया अतिशय कातर है। इस लिये स्वयं
उपस्थित नहीं हो सका; माप करला ।

सेवक महेशचन्द्रस्य

ब्राह्म समाजिक नेताओं से अपनी बंगालयात्रामें स्वामीजी निरन्तर मिलते रहते थे। सारांश, स्वामीजी प्रत्येक हितकारी कार्यमें सहयोग देनेके अम्यासी थे और इसी निमित्त यथावसार भिन्न २ महापुरुषों से उनका पत्रव्यवहार होता रहता था, जिनमें से इंड के नाम और पत्रोंकी प्रतिलिपि निचे दी जाती हैं।

(9)

# वर्तमान भारतीय राजनीतिके भीष्म पितामह श्रीमान् दादाभाई नवरोजीका पत्र

Vesava, 6-2-1910.

Dear Mr. Shapurji,

I shall be very glad to see the swami Nityanandji between 3 and 4. Yours truly,

(Sd) Dadabhai Naoroji.

(2)

ईस्ट एन्ड वेस्टके सम्पादक प्रसिद्ध समाजसुधारक श्रीमान् बहरामजी एस्. मलबारी स्वामीजीको अत्यन्त मान और आदरकी दृष्टिसे देखते थे। मलबारी महोद्य
स्वामीजीसे उनके बम्बई और सिमला प्रवासमें पायः नित्य ही मिला करते थे। इनसे
स्वामीजीका पत्रव्यवहार भी अधिक था। जिसमें सामाजिक विषयोंपर अधिक
चर्चा रहा करती थी। सन् १८९० में जब मलबारी महोद्य Consent Bill के
आन्दोलनमें प्रवृत्त थे तो स्वामीजीने उनको बढी सहायता दी थी, श्रीमान् मलबारी
महोद्यने इस निमित्त जो सभा भारतमें स्थापित की थी, स्वामीजीने उसके
संगठनमें आर्थ्य समाजोंको अपने समर्थनपत्रसहित उनका पत्र भेजकर सहायता
देनेके लिए प्रेरित किया था, जिसकी प्रतिलिपि यह है।

( ६३ )

## ओम्

श्रीमानो !

ये पत्र आपके समीप भेजे जाते हैं, इसके चारों विषय मुख्य देशोजितिके कारण हैं. यद्यपि कितनेक लोगोंकी सम्मितिसे मी विहेरामजी मेहेरवानजी मलवारी महाशयने कन्याविवाहके समयकी अवधि बारह वर्षकी रक्ली है, परन्तु आप अपनी सहीमें सोलह वर्षकी अवधीकी सम्मित प्रकाशित कर सकते हैं. हम आश्वा करते हैं कि, इस देशोजितिजनक कार्यकी सिद्धिके लिये आप स्वपलिके सहित इस्ताक्षर करके देशोद्धार करेंगे इत्याशास्महे.

विश्वेश्वरानन्द सरस्वती, ब्रह्मचारी नित्यानन्द.

पत्रोत्तर इस पत्तेपर भेजोः— मि॰ वहिरामजी मलवारी। मुंबई।

(Private.)

24, Hornby Road. Bombay, Nov. 15, 1890.

My Dear Sir,

As you may be aware, the following Resolution were discussed and adopted at a most influential meeting in London, held at Mr. Jeune's, on the 14th of July, 1890, towards raising the position of women in India, by an amendment of some of the marriage laws, without militating against the religious or social observances of any class of the subject population:—

RESOLUTION I.—Proposed by Sir William Moore, seconded by— Tupper, Esq., and supported by Dr. Fraser—"That the age of consent should be raised to 12."

RESOLUTION II.—Proposed by Sir Charles Aitchson, and seconded by the Countess of Jersey—"That provision be made for enabling infant marriages to be set aside unless ratified by consent within a reasonable time of the proper age."

RESOLUTION III.—Proposed by Sir William Markby, and seconded by Mr. Gazdar, "That the suit for restitution of conjugal rights, which is founded upon ecclesiastical law, and has been repudiated in its coercive form in all countries of Europe, ought never to

have been introduced into Iudia; that the continued prosecution of such a suit is likely to produce injustice; and that the whole subject requires reconsideration at the hands of the Government, with a due regard to the marriage law and the habits and customs of the people of India."

RESOLUTION IV.—Proposed by Professor Max Muller, and seconded by Sir John Kennaway, Bart., M. P., "That any legal obstacles that still stand in the way of the re-marriage of widows should be removed."

With regard to Resolution No. 2 it may be added that the feeling amongst Hindu reformers on this side appears to be that it would be more feasible, and perhaps more convenient, to propose the prohibition of marriage under a certain age, as suggested by Sir T. Madhava Raw and others, failing which Government may not recognize and enforce infant marriages. This explanation is tendered in order to enable you to moke your own choice.

As regards Resolution No. 4 it is hardly necessary to explain that no harm is contemplated to the interests of others while securing her civil rights to the widow. That there is absolutely nothing of a coercive character in the Resolutions will be seen from the prehence of responsible statesmen on our Committee, and of other highly respected English friends. Many of these were averse to legislation five years ago; but seeing that our present proposals for legislation have little to do with social or religious customs as such seeking only to correct the mistakes of law and policy, as inadvertently committed by the British Government, they cheerfully joined the Committee in order to obtain n minimum of legislative relief for the sufferer. Subjoined is a list of the London Committee, up to date:—

The Earl of Northbrook, Lord and Lady Reay, the Marquis and Marchioness of Ripon, the Marquis and Marchioness of Dufferin, the Earl of Kinnaird, Sir Charles and Lady Aitchison, Professor and Mrs. Max Muller, Mr. and Mrs. Ilbert, Mr. and Mrs. Samuel Smith, the Hon. Misses Linnaird, Mr. and Lady Heleu Ferguson, Mr. and Mrs. Jeune, Mr. Dadabbai Naroji, Miss Frances Power Cobbe, Cardinal Manning, Mr. and Mrs. Childere, Mr. Leonard Courtenp, the Countess of Jersey, Dady Hobhouse, Professor Bryce, M. P. Sir William and Lady Muir (Edinburgh). Sir William and Lady Wedderburn, the Duke of Westminster, the Lady Leigh, the Kady Edward Cavendish, Mrs. Fawcett, Miss Agnes Garrett, Sir

### ( ६५ )

John Kennaway, Bart., M. P. and Lady Kennaway, Lord and Lady Tennyson, Lord and Lady Wynford, Lady Lyall, Mrs. Frank Morrison, Sir William and Lady Hunter, Sir William and Lady Markby, Sir William Moore, the Hon, Hallam Tennyson and Mrs. Tennyson, Mr. and Mrs. Caine, Miss Marston Miss E. A. Manning, Mr. and Mrs. Percy Bunting, Sir Andrew Clark, Dr. W. S. Playfair, Sir Monier and Lady Williams, the Bishop of Carlisle, the Bishop of Exeter, the Bishop of Durham the Rev. Canon Wilberforce, Dowager Lady Stanley of Alderley, Mr. James Samuelson, the Rev. Mr. Barnett and Mrs. Barnett, the Rev. Dr. Lindsay (Glasgow), Mrs. Josephine Butler, Mrs. Wynford Philips, Mr. Justice Scott and Mrs. Scott, Lord Lawrence, Mr. Samuel Laing, Lady Herschell, Mr. Herbert Spencer the Countess of Galloway, Miss Louisa Stevenson (Edinburgh), the Dowager Countess of Mayo, Lord Stanley of Alderley, Mr. Justice Kemball and Mrs. Kemball, the Bishop of Liverpool, the Rev. Canon Mc. Cormic, Rev. the Hon. Carr Glen, Sir Henry Lady Cunningham, Sir Rivers and Lady Thompson, Dr. George Smith, Mrs. Rukhmabai, the Hon. Chandos Leigh Mrs. Henry Ware, Rev. Prebendary Forrest, Sir George Campbell, Rev. Cauon Duckworth, the Dean of Westminster, Mr. and Mrs. Whitley Stokes, Sir James Fitz-James Stephen and Lady Stephen, Duke and Duchess of Argyll, the Duke of Fife, Arch-Bishop Plunket of Dublin, Lord and Lady Randolph Churchill, the Earl of Rosebery, Mrs. (Dr.) Scharlieb, Miss (Dr.) Ellaby, Mr. H. W. Primrose, Mr. Samuel Digby, the Rev. Brooke Lambert, Mrs. W. Dixon ( Dublin ), the Right Hon. Sir U. K. Shuttleworth, M. P., Mr. and Mrs. Walter Mc. Loren, Mr. and Mrs. Geary, the Rev. Dr. Fraser and Mrs Fraser, Sir F. Forbes Adam and Lady Adam.

It is now proposed to have a committee in India to correspond with this Powerful organisation in London. I have to reqest you, therefore, to lend us your name and of such Lady members of your family and other friends as you could induce to join this work of righteousness and mercy. Please also to state to what extent you are prepared to go with the Committee.

Yours faithfully, BEHRAMJI M. MALBARI.

जिन सज्जनाकी नर्तमान साहित्यसे कुछ भी सम्पर्क है, उनसे (रिन्यू आफ रिन्यूजके स्वर्गीय सम्पादक महात्मा W. I. स्टीडके शब्दों में Best world journalist सर्वश्रेष्ठ सम्पादक) संत निहालसिंहजीका नाम अप्रकट नहीं रह सका।

### ( ६६ )

इस विश्वपरिवाजकके विचारों और लेखोंको अपने २ समाचारपत्रों, मेगजीन और पुस्तकोंमें स्थान देनेके लिये संसारका प्रत्येक संपादक और लेखक लालायित रहता है। और यदि उसके सीभाग्यसे उसे सफलता प्राप्त होती है तो अपनेको धन्य समझता है। इन श्रीमान सन्त निहालिसिंहजीका प्रेम स्वामीजीपर अति अधिक था। उनके वैदिक कोशके प्रचारके लिये वे सदा उचत रहते थे। स्वामीजीकी प्रशंसामें उन्होंने कई समाचारपत्रोंमें लेख लिखे। वैदिक शब्दसूचिकी प्रशंसात्मक समालोच-नाएँ संसारके प्रसिद्ध समाचारपत्रोंमें प्रकाशित कीं और इस प्रकार अपने प्रेम और मिकका परिचय यथावसर देते रहे। सन्त महाराजके कुछ पत्रोंकी प्रतिलिपि दी जाती है।

C/oThos. cook & Son, Ludgate Circus, London May 30-1911.

Dear Swamijis,

You will be glad to learn that my wife and I have reached London safely, and that we will be settled here in our home in two or three days.

I enclose a letter from the editor of the Hindustan Review in which he says that he printed my note about the vedic indexes and Dictionary. You may obtain the April issue to see what it reads like.

If you will now send me a complete set of the indexes I shall be delighted to interest book-sellers here.

With greetings from both of us.

I am Sincerely yours,
(Sd.) Saint Nihal Singh.
43 Nattinston Road,
Hampstead N. W.
London, England, Sept. 1-1911.

Dear Swamijis,

I am glad to acknowledge receipt of your [letter of August 2nd also of the four volumes of the Vedic Index. I am trying to get some customers for your book, and also to have a notice of it inserted in some English publications. I am quite sure that I will succeed in both these efforts. You will hear from me in the course of time.

### ( 80 )

Maharaja Gaekwad has gone away from London and is now in Scotland, just before his departure he came up here for a social call and spent over an hour with us. His Highness is in excellent health and spirit, we are still engaged in writing the biography which won to be finished until the end of the year.

Thank you for writing to Raja Munshi Madholal for send ing me a Benarsi Burham Turban I will acknowledge its receipt when it comes. My wife and I send our kindest regard.

Sincerely yours (Sd) Saint Nihal Singh Lyallpur Sept. 22-1910

Dear Swamijis,

We reached our destination safely and have been well ever since coming down, but we find that after all the plains are still very hot. Early in the morning and after 6 O'clock in the night it is delightfully cool, but a mid-day about, all a person can do is to sit under the punkha and keep cool. However, in spite of the heat, we have been constantly on the go. We have been out in the camp studying the working of the canal, along with the executive engineer whose guests we are just now we are in the centre of the desert, about forty miles from Lyallpur we shall return to civilization tomorrow night and right away will continue on our tour.

We have missed you very much since leaving Simla, and we are looking forward to the time when we shall see you again in Bombay.

The letter carrier has just come to demand the mail so I must bring this to an abrupt close. With best wishes from both of us to both of you.

I am sincerely yours, (Sd) Saint Nihal Singh. C\o Thos., Cook & Son, Bombay, Mon. 5-1910.

My Dear Swamijis,

I have been sick in bed for three weeks and my wife has also been ill for about the same length of time.

I have almost completely recovered from illness, but she still continues to be sick. This has prevented my writing to you before this.

### ( ६८ )

I am addressing this letter to Simla not knowing where you may be at present. Did you see the article that appeared with your photograph in the last (October) number of the Modern Review? I had the copy sent by the Editor but if you did not get it you can see the magazine at any public library.

With kindest regard I am,

Sincerely Yours,
(Sd) Saint Nihal Singh.
Versova Via Andheri,
November 22-1910.

Dear Swamijis,

Your letter has just arrived. If you will let me know just where you are staying in Malad, Mrs. Singh and I will come up to see you. We are staying not far from you.

Sincerely Yours, (Sd) Saint Nihal Singh. Lakshmi Vilas Palace, Baroda. March, 17, 1911.

My dear swamiji,

1 received your note of March 6th but am disappointed in

not seeing you at Baroda. When are you coming?

More than likely we will come to Bombay in a fortnight or three weeks. This leaves us in good health and I trust that both of you are alright.

Sincerely,
(Sd) Saint Nihal Singh.
Chimanbagh,
April 11 1911.

Dear Swamiji's,

I have sent the note about the Index and Dictionary to the Hindustan Review, since you won't be able to get the benefit of my writing if it is to be published in more than one publication at the same time; I will send a new Ms. to the Indian Review some time later.

I was not able to leave work and come to Navsari but trust that you got there and are having a useful and pleasant time with H. H.

> Sincerely Yours, (Sd) Saint Nihal Singh.

### ( ६९ )

Semantical many fresh to the

मंगलस्तिं, परम आदरणीय, हिन्दू विश्वविद्यालयके प्रवर्तक माननीय पंडित मदनमोहन मालवीयजी भी स्वामीजीके विशेष परिचितोमेंसे हैं । स्वामिजीसे आपका प्रथम परिचय मथुरामें भारत धर्ममहामण्डलके अधिवेशनपर हुआ था। तबसे यह परिचय निरन्तर बढता ही गया और जैसा कि नीचे उद्धृत किये हुए पत्रसे पाठकों विदित होगा। ईस्वी सन् १९१३ में तो स्वामीजीके साथ माननीय मालवीयजी का विशेष सम्पर्क रहा था। श्रीमानोंने समय २ पर जो पत्र स्वामीजीको लिखे थे, उनसे प्रतीत होताहे, कि वेदिक कोशकी सहायता के लिए भी आप पूर्ण प्रयत्नवान् थे और इसी निमित्त समय २ पर अनेक वार इस राष्ट्रीय कार्यमें सहायता देनेके लिये निम्न श्रीमानोंको लिखते रहे। (१) महाराजा कासिमबाजार.

- (२) श्रीमान् पो. राधाकुमुद् मुकर्जी.
- (३) माननीय लाला सुखवीर सिंहजी.
- ( ४ ) रारा मुंशी माघेलालजी.
- ( ५ ) सर नारायण गणेश चन्दावरकर. आदि,

यहां मालवीयजी महाराजके केवल उस पत्रकी प्रतिलिपि दी जाती है, जो उन्होंने स्वामीजीकी मृत्युपर सान्त्वनार्थ श्री स्वामी विश्वेश्वरान-दर्जी महाराजको लिखी थी। उससे पाठकोंको पता चलेगा कि माननीय मालवीयजी महाराजके स्वामी-जीके विषयमें क्या भाव ओर विचार हैं।

### श्री.

:प्रिय स्त्रामीजी महाराज!

दिखी १७-२-१४

प्रणाम । स्वामी नित्यानंद्जीके परलोकगमनका समाचार सुनकर मुझको जो दुःख हुआ है, उसको मैं शब्दोंमें प्रकाश नहीं कर सकता; स्वामीजीके संनिकट रहनेका और उनको विद्याभ्यास और देशहितचिन्तनमें निरत देखनेका लाभ और सुख सुझको विशेषकर पिछले ही वर्ष पाप्त हुआ था। किन्तु उनकी उदार प्रकृति और उन्नत मनका उस थोड़े ही समयमें सुझे आपके और उनके अनुप्रहसे बहुत प्रेममय पारचय हो गया था। मेरे अभाग्यसे पिछले कई वर्षोंमें मेरे कई मित्र और सुप-

हुआ है। किन्तु स्वामी नित्यानन्दजीके देहत्यागका समाचार सुनकर मुझे अत्यन्ता और विशेष दुःख हुआ है। अबतक जब जब उनका स्मरण आता है, तो उनकी प्रसन्त पीतिमय प्रकृति मनकी आंखोंके सामने उपस्थित हो ज़ाती है। और हस सन्तापको ताजा करती है कि क्यों वे इस थोड़ ही समय में चले गये।

में सोचता हूं कि जब थोड़े दिनके परिचयमें मुझे उनके वियोगसे इतना दुःख होता है तो आपको जिनका २५ वर्षसे अधिक असामान्य प्रेम और घनिष्ठ सम्बन्ध था, कितना अधिकतर दुःख हुआ होगा। किन्तु आप विशेष ज्ञानवान, हैं। इस लिये आप उसको सहन करनेमें समर्थ हैं। मैंने कई बार आपको पत्रद्वारा अपने दुःख-का संवाद लिखना चाहा पर नहीं लिख सका।

में नहीं जानता हूं कि आप अब भी बम्बईमें हैं वा नहीं, किन्तु वहींके पतेसे पत्र भेजता हूं। कृपा कर लिखियेगा कि आप बम्बईसे लीटते कहां आवेंगें। और मुझको आपका दर्शन कब और कहां होगा ?

राधाकान्तकाभी प्रमाण स्वीकार कीजिये

आपका अनुगृहीत,

( ह ॰ ) मदन मोहन मालवीय.

काशिक सुप्रसिद्ध धनिक आनरेबिल राजा मुंशी माधोलालजी C. S. I. स्वामी-जीके प्रति अत्यन्त श्रद्धा और भिक्त प्रकट किया करते थे । काशीप्रवासमें स्वामी-जी पाय: आपहीके यहां ठरते थे। स्वामीजीसे आपका पत्रव्यवहार भी निरन्तर रहता थां। हम यहाँ राजासाहबके अन्य पत्रोंको उद्धृत न करके केवल जिस पत्रके साथ: राजासाहबने श्रीमान्द Col. Dundlop smith महोद्यके पत्रकी प्रतिलिपि स्वामीजीके पास भेजी थी उसकी नकल यहां देते हैं।

> Chowkhumba, Benares. Dated 16th June 1907.

My Dear Shri Swami Nityanaudji,

Many thanks for your letter of the 8th June, I now enclose a copy of the letter which I received from col. Dunlop Smith. This letter I got through your kindness and that of Mr. Malabary, I don't know how to express my ever lasting gratitude to you and Mr. Malabari.

I remain,
Yours very sincerely,
(Sd ) Madholal

अब इस सम्बन्धमें अधिक विस्तारसे न लिखकर नीचे उन महानुभावोंकी नामा-वाल दी जाती है, जिनका स्वामीजीसे विशेष पत्रज्यवहार था और एक दो पत्रोंका अवतरण भी किया जायगा।

- (१) दीवानबहादुर सरदार भगतसिंहजी, दीवान, घोलपुर राज्य.
- (२) हिज हाइनेस महाराजा सर रमेश्वर सिंहजी द्राभङ्गानरेश
- (३) आनरेबिल बाबू मोतीचन्द्जी काशी
- (४) आनरेबिल रायबहादुर निहालचंद्जी, मुजफरनगर
- ( ५ ) आनरेबिळ बाबू सुखबीर सिंहजी, मंत्री भारतवर्षीय हिन्दू सभा.
- (६) श्रीमान् बाब् शिवपसाद्जी, गुप्त काशी
- ( ७ ) श्रीमान् द्विजेन्द्रनाथ टगोर, कलकत्ता
- ( < ) श्रीमान् रावबहादुर बाबासाहिब शिरगांवकर, कोल्हापुर
- ( ९ ) श्रीमान् स्वामी राममिश्र शास्त्री,
- (१०) श्रीमान पंडित रामनारायणजी मिश्र, हैडमास्टर हरिन्द्र हाईस्कुल, काशी
- (११) श्रीमान् पंडित रामावतार पांडेय M. A.
- (१२) श्रीमान राना हीरासिंहजी, रियासत धामी,
- ( १३ ) रावबहादुर विशनजी खेमजी, रोठ जेठा प्रेमजी, लक्ष्मीदास खीमजी जे. पी.
- (१४) श्रीमान् धर्मसी मोरारजी गोकुलदास.
- (१५) श्रीमान् चारुचरण विश्वास.
- (१६) महामहोपाध्याय श्रीमान् पंडितवर सतीशचन्द्र आचार्य्य, विद्याभूषण M. A.
- (१७) श्रीमान् प्रोफेसर विनयकुमार सरकार M. A. कलकत्ता
- ( १८ ) श्रीमान् एम्. एन्. बनर्जी. गवर्नमेन्ट प्रीहर, दार्जिलिंग.
- (१९) श्रीयुत तारकनाथ दास, अमरीका
- ( २० ) श्रीमंती सरला देवी चौधराजी बी. ए. लाहोर
- (२१) श्रीमान् वी. आर. शिन्दे, डिपेस्ड क्लास मिशन बम्बई.
- ( २२ ) आनरेबिल पंडित गोकरणनाथ मिश्र, लखनऊ.
- ( २३ ) डाक्टर रंजीतसिंहजी, प्रयाग
- ( २४ ) श्रीमान् रा. गोविंद चार्लु, श्रीरङ्गपद्टन.
- ( २५ ) श्रीमान् वेङ्कट कृष्ण ऐया, माईसौर

( २६ ) मिस्टर गणेशवर्मा, रिटायर्ड डिपुटीकलक्टर, बंगलेर

, (२७) श्रीमान् लैफटेनेन्ट छोद्दसिंहजी, उद्यपुर

( २८ ) श्रीमान् बी वस्हा कलकत्ता । आदि.

श्रीमान् बी. आर शिन्दे अन्त्यजोद्धार समिति बम्बईके एक पत्रकी प्रतिलिपि-

Ram Mohan Asram, Girgaum Bombay. 20th March 1907.

My dear swamiji,

I really felt much for the poor Dhed helpless children you showed me the other day at Baroda I am trying here to open a Boarding bouse for such intelligent boys and girls with a view to prepare them for the mission work among their own people, but I can't say when I shall succeed. His Highness the Maharaja of Baroda than whom I don't see for the present no ether friend of these unfortunate people and who will I hopeit is only a hope-give some substantial help to our mission. If H. H. does some thing the boarding house will be at once started here and I shall immediately after I hear from H. H. ask you to send the orphans to me at parel, with respectful namaskars to swami Vishweshwaranand and yourself and craving the blessings from both of you on our mission. I remain.

Your most sincerely, (Sd) V. R. shinde.

श्रीमान् प्रोफेसर विनय कुमार सरकार M. A. के पत्र-

Almora 4-9-12.

My dear swamiji,

Many thanks for your kind letter, I am grateful to you for the letters of introduction about my humble self.

I have changed my programme and am going first to Poona, from Poona I shall come up to Bombay and Baroda, I think I shall be at Baroda in the last week of September, I leave Almor a in a day or two. Are you thinking of coming down to Bombay and Guzerat side.

At Poons I shall live with the servants of India people or with

Mr. Hari Narayan Apte Anandashram.

Trusting this finds you quite well together with your work.

I remain, sincerely Yours, (Sd) Benoy,

Bombay 21-9-12.

My Dear Swamiji,

I came to Poona straight from Almora and have come to Bombay.

I went to the Samaj, but Swami Nityanandji has left Bombay.

I think by this time he is at Simla.

I have to thank you very much for having introduced me to pt. Atma Ramji at Baroda. I have heard from him, and when I go to Baroda i.e. within a week I shall have the honour of calling on him and paying my respects to him. I may live with him also.

May I know if you have written to H. H. Private secretary
Yours sincerly,
(Sd) Benoy K. sirkar.

महामहोषाध्याय श्रीमान् सतीशचन्द्र आचार्थ्य विद्याभूषण अ. A. महोद्-यका पत्र

> Asiatic Society of Bengal, 57 Park Street Calcutta.

To swami Nityanand, Swami Vishveshwaranand, Dear sirs,

Having heard from Mrs. Barnes that you take interest in Buddhism and Vedantism alike, I venture to send you a copy of rules of the Buddhist shrine Restoration Society. If you kindly condescend to help us while on tour, I shall send you all papers connected with our society. Hoping to hear from you.

I remain faithfully, Yours, (Sd) Satishchandra Vidyabhusen.

श्रीमान् प्रसन्नकुमार गृह मैमनसिंहका पत्र

20th December 1898.

Dear sirs,

I owe you an apology for not replying to your very welcome letter much earlier, the truth is that since receiving your note I was much under the pressure of proefssional works that I could hardly make time to breathe.

We are all sorry to learn that you will not be able to make time to come down here during this winter.

Of course it is extremely difficult for me to say which of the interpretation of the shastras is correct all that I am in a position to see is that *Yours is more reasonable*. But unless you come down the spirit of enthusiasm for vedic studies that you sat on foot will soon die away and people will again plunge themselves into the abyss of Tantrik system.

Yours truly, (Sd) Prasanna kumar guha.

रावबहादुर श्रीमान् नानासाइन शिरगांवकर चीफरेवेन्यू आफिसर कोल्हापुरका पत्र

Kolhapur, 18th Sept. 1902.

My dear,

I received your letter dated 15th instant yesterday and I spoke to the deewan sahib about the contents of it we shall be but too glad to welcome swami Nityanand here and shall see that his stay here is made comfortable in every way and shall arrange for as many lectures as he would wish to deliver here. Let me know a day previous the exact day on which the swami would come here. All his lecturres relate I see from your letter to social and religious matters and we shall be but too-glad to hear him.

As you know we can not encourage any lectures that would refer to Politics or send to create a breach between Hindus and Mohamedans. But as the swami does not appear in the least to be working on any such lines and especially as the approval of men like Mr. Chandavarkar is a sufficient guarantee about his views there would be no difficulty about the swami being treated us a state guest so long as he stays here.

Yours sincerely, (Sd) R. R. Shivegaonkar.

मोरभंजके अधिकारी श्रीमान् हेमेन्द्रनाथ सिंहका पत्र ये महाशय आनरेबल-सिंहाकेचचा साहब हैं सेटलेमेंट कमिशनर मोरंभज्य राज्या, (उहिसा)

13-12-1900.

My dear, Mahatmas Vishweshwaranand & Nityanand swamis,.

It is not often that it is given to me to be in a company such
as yours, I am a great sinner, a mere zero where as you are

pious men, pure and devoted to the cause of truth, I therefore miss you greatly now that you are gone.

I am immersed in sin and enveloped in darkness, I want them to denote their lines to self culture and self control and truth.

To be Pahalvans morally, intellectually, and physically should be the end and aim of our lines. So kindly do not forget my case. I want the addresses etc. of the Aryasamaj school authorities to see if they can help me in attaining my object. We live and die like cattle, let my children live and die like men and devote their lines not to getting and spending but to realizing and earning truth, which alone can make us free.

As Bacon, Newton, Frankliu, Edison etc. have demonstrated the immensity and utility of physical forces so we want men to demonstrate in person the power of truth, purity and devotion to humanity.

My ambition is to help my children to pursue truth therefore. But god's Will will triumph in all things.

I hope you will pray to our father and friend in need to help us a little on our way up hill friendless and purseless and alone as we are.

I have looked in every direction for help but have nowhere met with a kindly glance, unless at times I could catch a ray of hope from the unseen face of the unseen. In every petal of a flower, in every smile in a childs face, I read a gospel more reassuring than that any scripture can explain the beating of my heart gives assurance of the presence of a beater in it. It is only a weak and insane brain that Losses sight of this fact. I therefore only wish that this weakness of mind may be cured in the children by sound education and good master like you.

Wherever you & I may be and in spite of our short acquaintance, I hope we shall not forget our kinship in spirit and our spirits may be in touch with each other, I am a born PARAM HANSE married and shackled thought pardon this statement but I only state the truth when I say so.

I hope you will not forget my idea obout the regeneration of India. Truth and religion alone can make one free, also a nation. Let Indians be knowers and guardians of Truth and redemption is bought and had no account of systemic speechifying and self advertising will do any good. The root of national salvation lies there. Let men and women rise in knowledge and grow in spirituality and the days of glory return. Patriotism means self knowledge, self control and self-sacrifice and not crying one's self hourse over the fault of our friends and paternal Government of the British. May the British never go away should be the prayer of every well wisher of the land and let us thrive and grow under their genial care.

You remember the flower plant writing on the ground in my garden, Satyam, Gyanam Anantam.

सत्यम् ज्ञानम् अनन्तम्

It should be the motto of every patriot and not "Hara Hara Mahadev" etc. the past.

· Maharshi Devendra Nath once immensely like my ideas · of Indias rebirth.

My best regard to Mr. H. Bezboorove and Mr B. Boorooa. both of them have been very kind to me.

Trusting you are well.

I remain, Yours, fraternally,

(sd) Hemandra Nath sinh.

अन्तर्में हम केवल उन दो पत्रोंकी प्रतिलिपि देकर इस प्रसंगको समाप्त करते हैं, जिन्हें स्वामीजीकी सेवामें बीजापुरकी जनता और वसन्त व्याख्यान मालाके मंत्री महोदयने भेजे थे।

वसन्त व्याख्यानमालाके सम्बन्धमें इतना निवेदन करना आवश्यक है कि महा-राष्ट्रकी उन्नतिके केन्द्रस्थान पूना नगरमें प्रत्येक वसन्त ऋतुमें संसारके सुप्रसिद्ध विद्वानों द्वारा प्रत्येक विषयपर कुछ व्याख्यान कई वर्षोंसे कराये जाते हैं। इन व्याख्यानोंमें प्रधानपद ग्रहण करना अत्यन्त मान और विद्वत्ताका द्योतक है और स्वामीजीको यह पद स्वीकार करने के लिए व्याख्यान मालाके मंत्री महोद्यने यह पत्र लिखा था। ( 00)

श्री

पुणें केसरी आफिस नारायण पेठ २७।५।१२

सा. न. वि. वि. येत्या शुक्रवारीं ह्राणजे तारीख ३१ मे १९१२ रोजीं सायंकाळीं साढें सहा वाजतां येथील प्रसिद्ध डॉ. गर्दे यांचे '' योगावर '' व्याख्यान क्रीडाभुवन मध्यें होण्याचें उरलें आहे. सद्रील प्रसंगीं आपण अध्यक्षस्थान मंडित करावें अशी येथील मंडळीची इच्छा आहे. आपणास या विषयीं श्रीकृष्ण मिशनचे महाराज यांनीं अगाऊ विनंतिहि केली आहे व आपणहि विनंतीस मान देऊन काशीस जाण्याचा बेत थोखा लांवणीवर टाकिला आहे असे कळतें. आपण येथें केव्हां व कोणत्या गाडीनें येणार हें कृपा करून पत्रद्वारें कळवावें. हाणजे स्टेशनवर मनुष्य पाठवून आपली सर्व प्रकारची व्यवस्था करणें सोईचें होईल. कळावें, लोभ असावा; हे विनंती.

आपला,

सेकेटरी वसंत उत्सव व्याख्यानमाला.

To,

Shrimat Nityanand Saraswati, Swamiji Khasbag, Kolhapur.

Dear Sir,

we are happy to learn from papers that you are going round the Country with a mission to preach and elucidate the principles of the Aryan Religion. It is also matter of pleasure to us to note that you are going to Japan to take part in the Congress of Religion.

- 2. Your name has been so widely known as an able discourser on the Religion of the Aryas that we are naturally inspired with a desire to seek an opportunity of hearing your discourses. As you have now come to the side of India we should be excused if we thought of troubling you with a request to extend your tour to this rather out of the way place Bijapur does not often get the opportunity of hearing celebrated speakers.
- 3. You are aware that Bijapur is a city of ancient, fame and though it cannot now bear to be considered even a Shadow of its former greatness, yet the monument to ancient glory and grand-

### (90)

our are still preserved. These if nothing else, would be some returnor; you would take to come hear.

4. We would be highly favoured of a reply as to your intention about coming hear

#### Yours Sincerely

G. B. Jambhekar. B. A. Mamlatdar.

K. L. Masur. B. A. Chitnis Collector's office.

S. S. Phadnis. B. A. L L. B; Sub-Judge, Raghavendrarao Vakll

S. V. Kowjalgi. B. A. L. L. B. Pleader.

P. A. Desai. B. A. L L. B. Pleader.

H.S. Tanksali. Nazit, Judge's-Court.

G. B. Pethe, vakil.

B. R. Tawargere, vakil.
R.V. Khamitkar.R.T. Inspecor
L. N. Gokhale, Tahashildar.

Shesgir Roa Public Prosecutor & Govt Pleader. Bijapur.

G.R. Accountant P. W. D. P. G. Anklikar. Hd. clerk. P. W. D.

कृष्णाचार्य नेटीव्ह डॉक्टर. पायपा आदपा मुत्तीय व्यापारी.

M. R. Kadu Post Master Jawahirlal Merchent.

S. R. Shinde Hd. Signaller

N. B. All communications, it is requested, may be made to the Under-signed.

9 रामदास विहलदास द्रबार विजापूर Bijapur, 12 October 1912. 2 R. B. Naik, Municipal.

Commissioner & Clerk,

Executive Enginee'rs office Bijapur ( Deccan ).

# ॥ ओ ३ म्॥

आर्य समाज और श्री स्वामी नित्यानन्द्जी सरस्वती.

आर्य समाजके संस्थापक महिषें दयानन्द्जी सरस्ततीने वैदिक धर्मप्रचारमें अपना सर्वस्व अपण कर दिया। अपना शरीर भी उन्होंने कु-चिक्रयोंके चक्रमें आकर विषपानद्वारा त्याग दिया। महिष्की स्थावर सम्पत्तिकी स्वामिनी परोपकारिणी सभा इस विचारमें है कि महिष्के विचार और स्वीकृति पत्रमें उल्लेखकी गई आज्ञाओंका पालन किस प्रकार किया जावे। इसी निमित्त परोपकारिणी सभाका एक अधिवेशन दिसम्बर १८८८ ई० में अजमेर नगरमें करना निश्चित हुआ। इस

अवसर पर परोपकारिाणी सभाके अधिकांश सभासद आये थे । आर्थ्यसमाजरूपी नौकाका संचालन किस प्रकार किया जावे इसपर विचार हो रहा था कि सभा मंड-पर्मे गेरुआं वस्त्र धारण किये हुए दो मूर्तियां दृष्टिगोचर हुई ।

इन दिन्य सूर्तियों के तेजसे सभा मंडपमें उपस्थित सज्जनोंपर एक प्रभाव पड़ा और उन्होंने इनका आदरसिंहत सत्कार किया। कई सभासदों की इच्छा हुई की इन महात्माओं से कुछ उपदेश श्रवण करें। परन्तु आर्य्यसमाज के कितप्य कर्णधरा पंडितोंने इसका निरोध किया और कहा कि अज्ञात व्यक्तियों से इस सभामें बोलनेका अवसर नहीं देना चाहिए। पंडितों की इस व्यवस्थापर सभामें बेचैनी फैल गई और राजाधिराज शाहपुराके प्रतिनिधि पंडित हमीरमल की श्रमींने इस व्यवस्थाका अनाद्र करके सभासदों से कहा कि "क्या आर्य्यसमाज गोकलिया ग्रसां शोंकी गदी है, जहां ग्रहमंत्र देनेका अधिकार ग्रसांई जीको छोडकर अन्य किसीको न हो!" इसपर सब सभासदों की सम्मति और आग्रहसे दोनों दिन्य सूर्तियों मेंसे एक महात्मा प्रेटफार्म पर खडे होकर आर्य समाज के विषयमें अपने विचार प्रकट करता हुआ अपने ब्रह्मचर्यके तेजसे उपस्थित सभासदों को अपने विचारों से परिचित कराकर मोहित कर देता है। और अपना भाषण "में भी अबसे महिष दयानन्दके उद्देशकी पूर्तिमेही अपना जीवन अर्पण करता हूं " यह गम्भीर प्रतिशा करके समाप्त करता है।

पाठक यह व्यक्ति " ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी " हैं। आपने अपनी इस प्रतिज्ञाका पालन अपने जीवनकालमें किस प्रकार किया उसका अधिक परिचय पूर्वके पृष्टोंमें देनेका यत्न किया गया है।

यहां हम स्वामीजीका सम्बध आर्य समाजके संन्यासी, पंडित और नेताओं से किस प्रकारका था, उसका संक्षिप्त वर्णन उपस्थित करते हैं। यहां भी हम अपने कथनको अधिक विस्तार न देकर उक्त महानुभावोंने समय २ पर जो पत्र स्वामीजीके पास भेजे थे, उनकी प्रतिलिपि देगें जिससे पाठकोंको स्वामीजीके प्रति आर्थ्य संन्यासी, पंडित और नेतृ मंडलके प्रेम, श्रद्धा और भक्तिका वास्ताविक स्वरूप प्रकट हो जावे।

आर्ट्य संसारमें श्रीमान् स्वामी सत्यानन्दजी महाराजने अपनी मधुर वाणीके प्रभावसे एक विशेष गौरव प्राप्त कर दिया है। आपकी रामायण और उपनिपदोंकी कथा श्रवण करनेके लिये आर्ट्य जगत् विशेषकर पंजाबके समाज निरन्तर लाला-ियत रहते हैं।

#### (60)

आर्य मितिनिधि सभा पंजाबके प्रचार विभागका कार्य्य आपके द्वारा विशेष सफ-लतासे हो रहा है। गुरुकुल कांगडी अथवा पंजाब प्रान्तका कोई भी प्रसिद्ध समाज आपकी उपस्थिति अपने उत्सवकी सफलताके लिए आवश्यक समझता है। स्वामी श्री नित्यानन्द्जी महाराजके प्रति आपकी श्रद्धाका अनुमान पाठक नीचे उद्भृत दो तीन पत्रोंसे पूर्ण तथापार्येगे।

(9)

# ॥ ओरम्॥

थीयुत पूज्यवर श्री स्वामीजी

नमस्ते । मैं २० अगस्तको '' मरी ' में पंहुच गया हूं । श्रीमानोंके दर्शन में अभाग्योद्यसे बारामूलामें नहीं कर सका । दासका अपराध क्षमा कीजियेगा । आपकी प्रतीक्षा लोग '' मरी '' में कर रहे हैं; अतः श्रीमान शीघ दर्शन देवें ।

आपका सेवक

इ. सत्यानन्द्

# [२] ॥ ओ३म्॥

थीयुत पूज्यवर श्री स्वामीजी नमस्ते।

आपका ऋपापत्र २८ अ. सायंकालको मिला; समाचार विदित हुए । सेवक आपके द्रश्नोंकी प्रतीज्ञा अवश्य करेगा । श्रीमन्तोंकी श्री सेवामें "मरी " समाजके मंत्री महाशयकी सविनय प्रार्थना है कि आप दो सि. को पहुंच जावें तो बड़ी ऋपा करोगे कारण कि अभी तक श्रीमन्तोंले बिना अन्य किसी उपदेशक के आनेकी निश्चित आशा नहीं है । क्योंकि चार सितम्बरकी शामको "मरी " समाजका नगर किर्तन होगा यदि उस सभय श्रीमंत होगें तो नगर किर्तनकी ज्ञोभा चतुर्रगुण हो जावेगी । आप जिसं दिन मरीमें आवें उस दिनकी ता॰ सूचित करें।

आपका सेवक

सत्यानन्द.

(3)

# ॥ ओ ३ म् ॥ तत्सत्

श्रीयुत परम पूज्य श्री स्वामीजी बहाराज नमस्ते । मुझे निश्चय है कि पाय इरुशल पूर्वक हिमालयाश्रममें पंहुच गये हैं अब आपके मनोहर उत्साह जनक और मभावशाली व्याख्यान शिमला आर्व्यसमाजके उत्सवके अवसर पर होंगे। आपका सुन्दर सरल और कोमल स्वभाव तथा प्रेमभाव मुझे सदा स्मरण रहता है। आपकी आन-द्वायिनी सुसङ्कातिसे जो जो मुझे लाभ हुए हैं श्रीमानोंने समय २ पर जो मुझ पर कृपाकी है उन सबके लिए भें आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपकी ऐसिही द्या दृष्टि मुझ सेवक पर बनी रहेगी। मुझे यहा रहनेके लिये सुन्दर और स्वच्छ मकान बन्दररोडपर मिल घया है। सो मैं यहां पंद्रह बीस दिन तक रहंगा। यहांके समाजियोंमें परस्पर कलह उत्पन्न हो गया था सो बहे यत्नसे शान्त कराया है। आपके पश्चात् काहनचन्द्रका एक ही व्याख्यान हुआ। मंगलानन्द्रको शुद्ध करना हैद्रराबाद सिन्धमें निश्चय हुआ है श्री स्वामी विश्वश्वरानन्द्रजीकी सेवामें नमस्ते में आशा करता हूं कि आप आनन्द मंगलसे हैं। सदा आपका सेवक

सत्यानन्द ।

(४) ॥ ओ ३ म् ॥

गुरुकुल काङ्गडी

श्रीयुत माननीय श्री स्वामीमहाराज नमस्ते चिर हुआ आपका कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। कृपया अपने श्रुम समाचारसे अवश्य कृतार्थ किया करें। में कुशल पूर्वक यहां हूं जो चार पांच मास कहीं ठहरनेका आपसे विचार किया था वह यहीं पुरा कर लिया है। में उत्सव तक यहीं रहूंगा। मुम्बई आर्यसमाजके उत्सवके समय आपके व्याख्यानोंका समाचार आर्य्यप्रकाशमें पढ़कर चित्तको अति प्रसन्नता प्राप्त हुई इसी प्रकार श्रुद्धिके समय श्रीमानोंने जो भाषण दिया उसे पढ़कर हर्ष हुआ। श्रीमान्त महात्मा मुंशीरामजी इस समय आपको बहुत समरण करते हैं, वे हृदयसे चाहते हैं कि जिन लोगोंने यह बात उड़ा रक्सी है कि आपके और उनके मध्यमें कुछ अनबनसी है वह आपके आगमनसे दूर हो जाय। इसी लिये उन्होंने गुरुकुलके उत्सवके समय विभागमें एक अति उत्तम समयपर श्रीमानोंका व्याख्यान नियत किया है। आप जानते हैं कि उनको दिलकी बीमारी है अभी चार पांच दिन हुए उसका दौरा फिर होगया। श्रा इसी लिये वे आपको स्वयं पत्र नहीं लिस सके और मुझे आपका अतीवः स्नेही सेवक जानकर कहा कि मैं उनकी ओरसे गुरुकुलके उत्सव पर सादरः

### ( (2)

निमन्त्रित करनेके अर्थ श्रीमन्तोंकी शोभाशाली सेवामें पत्रद्वारा उपस्थित हो उक्त समय पर पंचारनेके लिये विनय करूं। पत्र लिखनेवाले यहां अनेक हैं पर महात्माजीने मुझें इसी छिये कहा कि मैं आपका प्रेमी सेवक हूं और मेरी प्रार्थना आपकी श्रीसेवामें कमी अपमानिता, निरादर, तिरस्कार तथा अस्वीकृत नहीं होगी । मुझे विश्वास है कि श्रीमान स्वशुभागमनसे मेरे उक्त मर्म घर्मको बनाये रक्खेंगे । मैं इस बातका स्वप्नमें भी संकल्प नहीं करता कि श्रीमन्त मेरे दिये निमंत्रणका अस्वीकार करके मुझे ठोगोंके समीप अपमानित और लज्जित न कराएंगें। वहुतसे लोग यह कहते हैं कि आप निमंत्रण पर कदापि नहीं आवेंगे। इस लिये मैं चाहता हूं कि उनका कथन असत्य सिद्ध हो । परन्त स्वामीजी यह निश्चय जानिये यदि आप न आये तो मैं होगोंके सम्मुख मुंह दिखानेकोमी नहीं रहूंगा।इस समय आपका आनाएक प्रकारसे मेरी प्रतिष्ठाको स्थिर रखना है। मैं एक बार आपसे विनय बलपूर्वक करचुका हूं और उस समय श्रीमानोंने मेरे निमंत्रणको माना था इस छिये में कृतज्ञ हूं । परन्तु यह निमंत्रण उससे भी अधिक आवश्यक जानिये। जहां किसीको अपने पत्रका हठ होता है वहां ही जोर दिया जाता है। नहीं तो इतने बल आग्रह और हठसे किसीको कोई मला मनुष्य काहेको कहता है। आपका धर्म भी यही है कि प्राचीन बातोंको गई बीती करके धर्मके प्यासोंको अपनी मधुर वाणीसे अमृत पान करावें । सचमुच ऐसे अवसर पर आप जैसे मधुरभाषी विद्वान महात्मा-ओंका आना ही शोभा देता है। यह मेला भी अपने ही ढंगका होता है। यहां पर नगरोंके उत्सवोंसे अनोसी और निराही छवि होती है जिसे देखकर आप स्वयं श्रीमुलसे कह उठेंगें कि निस्सन्देह ऐसी ही है। उत्सव २ मार्चसे आरम्म हो जायगा । कृपया आप अपने आनेकी तिथिकी सुचना दें । इसमें संशय नहीं कि इतनी दूरसे आते हुए आपको मार्गका कष्ट तो बहुत होगा परन्तु मेरी भी शायद आपकी सेवामें यह अन्तिम ही प्रार्थना है अत एव इसे अवस्य स्वीकार कीजिये मैं यही चाहता था कि एक कोइटा और दूसरे गुरुकुल कांगडीके जलसे पर आपके दर्शन करूं सो मनोरथ सिद्ध होगया, अब आपके पत्रकी प्रतीक्षा उत्कण्डापूर्वक बनी रहेगी।

> आपका सदा सेवक सत्यानन्द ।

( 63 ).

## (५) ॥ ओ३म् ॥

गुरुकुल कांगड़ी २६ मा १८६५

श्रीयुत माननीय श्री स्वामीजी महाराज नमस्ते ।

कुपा पत्र आप का प्राप्त हुआ जिसे पढकर अति हर्ष उपलब्ध हुआ । भगवन अीमानोंको वैसे तो सर्वत्र ही धर्म कार्य्य है परन्तु इस समय आपका यहां आना अत्यावश्यक समझा गया है। अन्य अनेक कार्य छोडकर भी यहां पधारने का अनुग्रह कीजिये । स्वामीलोग यूं तो सदा स्वेच्छानुसार ही कार्य किया करते हैं, परन्तु समय पडेपर अपने तुच्छसे तुच्छ सेवकोंकी प्रार्थनापर भी महान्त्से महान् कष्ट उठा कर सहर्ष सहायता करनेमें तय्यार रहते हैं । इसमें -सन्देह नहीं कि इतनी दूरसे आने में आप को कष्ट विशेष अवश्य ही होगा, परन्तु कृपया इस बार यदि अत्यन्त कष्ट भी उठाना पढे तो भी आइये । जहां तक मुझे ज्ञात है श्रीमन्त इस कुछके उत्सव पर आगे कभी नहीं आये हैं। इस लिये यहां का दृश्य आप के लिये एक नवीन सा होगा । स्वामीजी, आप जैसे महात्माओंका यह ही धर्म है कि परोपकारार्थ दुःख सुख शीतोष्ण तथा लामालाम को विचारों न लाकर केवल निष्काम भाव से संसारके सुधारार्थ प्रवृत्त हों । इस उत्सवमें देशदेशान्तरोंके हिन्दू नरनारी अच्छी सासी संख्यामें सम्मिलित होंगें, उत्सव का भाग सरस्वती सम्मेलन प्रथम मार्च से आरम्म हो जायगा जिसमें आपका उपास्थित होना अत्यावस्थक है। आप इस मास की ३० को ही पहुंच जाँय, आपका व्याख्यान उत्सव के अन्तिम दिन के अन्तिम समय विभागमें छापा गया है। चूं कि लाला मुंशीरामजीका दिल कभी कभी घडकने लग जाता है और वे इन दिनों निर्वल भी हैं अत एव आज उन्होंने मुझेसे कहा कि उत्सव की कार्य्यवाहीं दूसरे दिन महात्माजीं वे व्याख्यान के स्थान में भी आप का ही व्याख्यान होगा, अर्थात् अपील भी आपही करेंगें। महात्माजी आप से मिलना बहुत चाहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्रीमन्त सहस्र कार्य्य भी छोडकर मेरी विनयको स्वीकार करेंगे । यदि आप दैवात न आये तो मुझे तथा अन्य मद्र पुरुषोंको केवल यही नहीं कि निराशता होगी, किन्त अनेक व्यक्तियोंके सम्मुख हास्यास्पद तथा ठज्जास्पद होना पढेगा। मुझे पूर्ण आशा है कि आप अवस्य दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे ।

सदा आपका सेवक,

सत्यानन्द् ।

( 68 )

(६) ॥ ओ३म् ॥

> गुरुकुल काङ्गडी ६ फा १८६५

श्रीयुत पूज्यवर श्रीस्वामीजी नमस्ते

मैंने आगे दो पत्र आपकी सेवामें मेजे हैं जिसमें से अन्तिम पत्रका श्रीमानोंने कोई उत्तर नहीं दिया मैं, आपको आज एक ऐसी अवस्थामें बैठकर
पत्र िक्स रहा हूं कि यदि अवज्ञा हो जाय तो क्षमा करना । मुझे आपके
पत्रसे आपके आनेमें सन्देह होता है । सो यदि आप न आये तो मेरे िछए इस
बातका प्रमाव हानिकारक होगा मेरी, अवस्थिति आपके न आनेसे निकृष्ट एवं
गिर जायगी । यदि आपको मेरा कुछ मी िछहाज और ख्याठ है तो इस
पत्रके पढते ही आगामी डाकसे अपने आनेकी तिथि सूचित कीजिये । कुछ
मुआमळा इस प्रकारका है कि आपके न आने से महात्माजीको भी बढ़ा
कष्ट उठाना पढ़ेगा ठाळा मुंशीरामजीने मुझसे कहा है कि २२ फाल्गुण, ६ मार्च
साहित्य समाके समापतिका आसन भी आपको ही ग्रहण करना पढ़ेगा । इस
छिए आप फरवरीके अन्तको ही पहुंचनेका यत्न करें । क्यों कि प्रथम मार्चः
से कार्य्यवाही आरम्म हो जायगी।

महाराज, अन्तमें आपसे फिर विनय है कि चाहे कैसी भी हानि क्यों न हो कृपया मेरे लिए अवस्य आइये ।

> सदा आपका सेवक सत्यानन्द.

में पत्र लिखना बन्द करता हूँ फिर जीमें जोश आता है कि कुछ और लिखूं श्रीस्वामीजी जैसे भी हो अवश्य आइये, असंख्य दु:स्व मिलें तो भी आइये। मैं अब पूरा भरोसा करता हूँ कि आप मेरा यह प्रेमभरा तथा सार्गर्भित विनय निष्फल नहीं करेंगें। यदि आप कहीं और सौ कोसके अन्तर पर होते तो मैं स्वयं श्रीमानोंकी शोमाशाली सेवामें उपस्थित होता परन्तु अब मैं पत्रपर विश्वास और भरोसा करता हूं कि आप इसे देखते ही मेरी लाज और अवस्थिति पर ध्यान दे तुरन्त आनेमें प्रयत्नशील होंगें। उपर्युक्त शब्द मैंने अपने जान बूझके समयमें कभी किसीको नहीं लिखे क्यों कि ऐसी

### ( 64 )

आवश्यकता कभी हुई ही नहीं सो यदि इन शब्दोंने आपपर कोई असर नहीं किया तो सम्भव है कि मेरे दिलमें इस प्रकारके ख्याल उत्पन्न हो जाँय कि आप अपने लिये दूसरे की अवास्थिति मन, आत्मा तथा प्रतिष्ठाको चित्तमें स्थान नहीं देते हैं।

श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजी की मृत्युपर स्वामी श्री सत्यानन्द जी ने निम्न यत्र श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीको सान्त्वनार्थ लिसा था। उसकी प्रतिलिपि ।

# ओ३म्

जालन्धर नगर १०-१-१४

श्रीयुत सम्मानित स्वामीजी महाराज

साद्र नमस्ते।

महाराज आपके सेवक को स्वामी नित्यानन्द जी महाराज के देहान्त का महाशोक समाचार सुन कर अत्यन्त दुःख हुआ है। श्री स्वामीजीके वियोगके शब्द जब प्रथम सुने उन से जो मानसवेदना हुई उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हा वह प्रशान्त विशाल प्रसन्न और दिव्य मूर्ति सदा के लिये हमारी आखों से ओझल गई। अहो कष्ट एक सच्चे स्वामी और सुहृद के अब कभी दर्शन न होगें। यह हम सब के अमाग्य हैं कि काल करालने अपने ऋर हाथ से अकाल में हमारे अमूल्य मुनिमाणि को हम से खोस लिया। श्री स्वामीजी महाराज पत्रद्वारा में आप के साथ क्या सहानुमूति प्रकट कर्क जब कि मेरा अपना जी ही नहीं थमता है। यह बात आप से लिपी नहीं है कि स्वर्गवासी स्वामी जी के चरणों में मेरी कितनी भाकि थी और उनका भी कितना अनुराग था इसी से आप मेरे क्लेश का अनुमान कर सकते हैं।

आप ज्ञानी और विचारशील हैं इस लिये मुझे निश्चय है कि भावीकी अटल गति को देखते हुए स्वास्थ्य संमालनेका यत्न करेंगे। स्वामी जी की मृत्युका शोक सारे पंजाब की समाजों ने विशेष रूप से प्रकाशित किया है। इस शोकजनक घटना से इस प्रान्त के आयों को जो दु:स हुआ उसकी साक्षी सारे समाचारपत्र दे रहे है।

आपका सेवक

सत्यानन्द् ।

### ( ८६ )

िनसप्रकार पंजाब प्रान्तमें श्रीस्वामी सत्यानन्द जी महाराज अपने कोकिलः कण्ठसे दिये उपदेशोंके कारण सर्विप्रिय हो रहे हैं उसीप्रकार संयुक्त प्रान्तमें श्रीस्वामी अनुमवानन्दजी अपनी गम्भीर और स्पष्ट घोषणाके लिये प्रसिद्ध हैं।

श्रीस्वामी नित्यानन्द्जी महाराजके प्रति आपकी श्रद्धाका परिचय पाठ-कोंको नीचेके पत्रसे स्पष्ट मिळेगा । स्वामीजीकी मृत्युके समय आप स्वामी-जीके पासही थे ।

# ओरम्

श्री १०८ परमपूज्य यातिवर स्वामीजी महाराज, चरणकमलोंमें सेवककी वारंवार नमस्ते।

मगवन ! बहुत दिन हुए श्रीमानोंने इस अमागे किंकरको अपने कर कमलांकित पत्रद्वारा स्मरण किया था और अपने पवित्र चरणोंमें उपस्थित होनेका
आदेश दिया था, परन्तु मैं नहीं लिख सकता कि चाहनेपर भी उत्कट इच्छा
होनेपर भी आपकी आज्ञाका पालन करना अपना सौमाग्य एवं धर्म समझकर
भी क्यों चरणस्पर्श नहीं कर सका, क्यों आदेशानुसार कार्य नहीं कर सका,
क्यों अपनी अमिलाषा पूर्ण नहीं कर सका। उस समय मैं बीमार न था,
अच्छा मला था, अवकाश भी था, खर्च भी था, मन भी चाहता था फिर भी
न आया; इस विषयमें में अपने दुर्भाग्य, आलस्य, विचारशिथिलता एवं
बेपरवाहीके बिना और क्या समझ या लिख सकता हूँ। पूज्यवर मुझे श्रद्धेययात स्वामी श्री नित्यानन्दजीका सत्संग बीमारीही की दशामें केवल ६—७
दिन हुआ है परन्तु इतनेही समयमें ऐसीही दशामें मुझे उनके उच्चतम विचारों
असीम साहस एवं माजनताका बहुत कुछ पता लगाया।

मुझे आपका सत्संग केवल २-३ दिनका हुआ इस २-३ दिनके चरण-सहवासने मेरे जीवनमें जो परिवर्तन किया उसे मैं ही अनुभव कर सकता हूं। मैं अब भी चाहता हूं कि आपका सत्संग करके कुछ लाभ उठाऊँ; आपके चरण सेवनसे अपने जीवनको और भी उच्च बनाऊं। मैं बराबर चाहता हूं कि प्रातःस्मरणीय श्रद्धास्पद पूज्य यांति श्री नित्यानन्द्जी की जीवनी लिसनेमें अपने तुच्छ अशक्त किन्तु इच्छुक हाथोंको सम्मिलित कर्छ। आपके सत्संगसे श्रीस्वामीजिके पुस्तकालयसे अपने विचारों अपने ज्ञान अपने मनको चुछ और उन्नत दशामें देखूं परन्तु क्या कर्फ कहां जाऊं समाजोंके उत्सवः नहीं छोड़ते चाहता हूं कि बन्द कर दूं आना जाना रोक दूं पर लोग नहीं मानते खुशामद करते हैं सिफारिशें कराते हैं तंग करते हैं और छे जाते हैं।

इधर पूज्यपाद यातिवर मेरे धार्मिक पिता गुरुगरिष्ठ श्रीस्वामी सर्वदानन्दजीः एक साधु आश्रमकी चिन्तामें हैं ? और वे इस कार्य्यमें सर्वताभावेन मुझे साथ लिए हुए हैं । आज २–३ माससे निरन्तर में इसी कार्य्यमें लग रहा हूं उनका विचार है कि साधु आश्रम सोलकर आर्थ्य संसारमें कार्थ्य करने योग्य कुछ नियमपूर्वक संन्यासी तैयार किये जावें तथा च इसी कार्यपर विचार करनेके लिये ४ अक्टोवरको उनकी कुटीपर एक सभा भी हुई थी जिसमें कोई १५ संन्यासी एकत्रित हुए थे उसमें इस विषय पर कुछ विचार हुआ था परन्तु यह सब कुछ दूसरे अधिवेशनमें विचारार्थ छोड़ दिया गया । इसके छोड़ देनेका कारण यह था कि उक्त बैठकमें श्रीस्वामी महानन्द-श्रीस्वामी सत्या नन्द, श्रीस्वामी अच्युतानन्द, एवं आप सम्मिलित न थे अत एव निश्चय हुआ कि अगले अधिवेशनमें साम्मिलित होनेके लिये आप और इन पूज्य महात्माओं से विशेषक्र पसे प्रार्थना की जावे। साधु समितिकी यह दूसरी बैठक गुरुकुल वन्दावनके आगामि उत्सवके साथ २ ही २५ दिसम्बरसे होगी । उसमें विचार यह करना है कि आर्य समाजका काम किस रीति और नीतिसे किया जावे कि उसमें सफलता प्राप्त हो। तथा साधुओंको किस प्रकारसे संसार सेवाके लिये तैयार किया जा सकता है इत्यादि २ । श्रीपुज्य पाद स्वामी सर्वदानन्द जी कहते हैं कि इन बातों पर पूर्ण रीतिसे तभी विचार हो सकेगा जब श्रीमान् जैसे विचारशील अनुभवी सत्पुरुष सम्मिलित होंगें । वे कहते हैं कि श्रीमानोंको सम्मिलित होनेके लिये बलपूर्वक लिखा जावे । ४ अक्टोबर की बैठकमें आगरा निवासी स्वामी श्रीपरमानन्दजी मी सम्मिलित थे। उन्होंने भी इस बातपर बल दिया मेरा विश्वास है कि उन्होंने स्वयं भी आपको इस विषय पर लिसा होगा । आज दस दिनके लगभग हुए कि भरतपुरसे उनका एक पत्र मिला था उससे पता लगा था कि वहां पुरुषार्थप्रकाश छपरहा है और वे उसीको देखनेके लिये वहां गये हुए हैं। उस पत्र में भी उन्होंने लिखा था। मेरी तुच्छ सम्मितमें यदि आप इसमें सम्मिलित होकर अपनी शुभ सम्मित तथा सदिचारों से कुछ मार्ग दिखा सकें तो बहुत ही पुण्यका कार्य सम्पादन हो सकता है। मेरा विश्वास है कि यदि आप एवं स्वामी अच्युतानन्द आदि २-४ महापुरुष साम्मालित हो गये तो यह कार्य उच्च रीतिसे सम्पादित हो सकेगा । अतएव आपसे वारंवार यही प्रार्थना है। गुरुकुछोत्सवके पश्चात् में भी तमाम कामोंसे निवृत्त हो चुकूंगा और आशा है कि फिर कुछ आपके चरणसेवनके छिये उद्यत हो जाऊंगा; मैंनें उत्सवोंके झमेठोंको कम करनेका बहुत यत्न कर रक्सा है और सफलमनोरथ भी हो रहा हं। इसी छिये कह सकता हूं कि दिसम्बर के पश्चात् आपकी पवित्र आज्ञाका पालन कर सकूंगा।

चरणसेवी

अनुमवानन्द सरस्वती

अमरोहा जि. मुरादाबाद ७-८-१९७१

श्री स्वामी अच्युतानन्दजी महाराजका जिनके व्याख्यान सदा वेदमंत्रोंके प्रेमपूर्ण पाठसे ओतप्रोत रहते हैं परिचय देनेके लिये किन्हीं विशेष शब्दोंकी आवश्यकता नहीं। महर्षि श्री स्वामी द्यानन्दजीके जीवनकालके संन्यासियोंमें आप ही एक महात्मा हैं जो आर्यसमाज के सौमाग्य से जीवित हैं। श्री स्वामी आत्मानन्दजी, दर्शनानन्दजी आदि महात्मा तो इस लोकको छोड गये।

श्री स्वामी नित्यानन्दजी के प्रति आपका कैसा अनुराग और विश्वास था उसका परिचय पाठकोंको निम्न पत्रोंसे मिलेगा ।

# ॥ ओ३म् ॥

3-80-80

मुंबई

श्रीमदनवद्यगुणगणागार पदमोदार विद्वद्दर परम पूजनीय श्री १०८ श्रीमान् स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी वा श्री १०७ श्रीमान् ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी महाराज महोदयो नमस्ते।

आपका क्रुपा पत्र मिला बांचकर अति हर्ष हुआ, सेठ माधवजीके लिये जो प्यारे शब्द आपने लिसे उन को बांचकर मैने तो प्रसन्न होना था ही परन्तु माधवजी मी बहुत प्रसन्न हुआ। बोले यह उनकी ही क्रुपा है। आप श्री के प्रश्नोंका उत्तर यह है कि मैं ने कुछ वेदोंके मंत्र अर्थसिहत लिसे हैं उनके छपवानेकी इच्छा है। माधवजीको जो शब्द आपने लिसे बढ़े ही सुन्दर थे। आप बुद्धि-सागरको कौन सिसलावे। सुम्बईमें एक माधवजी व एक दो दूसरे मद्रपुरुष सेवक हैं।......माधवजी माईको कामसे पुरसत ही नहीं मिलती रोटी साकर पीछे थोड़ी देरतक कोई सामाजिक व ईश्वरप्रार्थनादिक कुछ वार्ता-

लाप हो जाता है। आजकल धोबी तालाव पर मास्टर आत्मारामजी गुरुकुलके लिए हर रविवार व्याख्यान देते हैं।......मैं चाहता हूँ एक संन्यासाश्रय बनावें उनमें शुद्ध स्वयालके विद्वान वा विद्यार्थी संन्यासी रहें। नास्तिकोंको पंचयज्ञोंका उपदेश कर आस्तिक बनावें तथा भोले सनातिनयोंको भी वैदिक धर्मका उपदेश करें। आप भी इस में सहानुभूति दें तो काम बने कुपा कर मेरे इन प्रश्नोंका उत्तर लिखें। शिमले में दोनों समाजोंके उत्सव हुए होंगे कौन २ आया क्या २ कार्यवाही हुई। दिवाली पर आप मुंबईमें आओगे या नहीं ? सिमलेमें कवतक रहोगे पीछे कहां जानेका संकल्प है मुम्बईमें आप आओ तो मिलकर मुझे बढ़ाही आनन्दहो श्रीस्वामी सत्यानन्दजीको नमस्ते कहें। वह सिमलेमें होंगे आप कुपा कर इस पत्रका उत्तर अवश्य लिखिये तथा श्रीमान्द सेठ माधवजी माईका प्रेमपूर्वक नमस्ते वांचिये। यहां वर्षा बहुत पढ़ी है कई दिन बाहर नहीं निकले इसी लिये पत्र देनेमें देरी हुई माफ करियेगाजी.

ह० आपका सदा शुभचिन्तक स्वामी अच्युतानन्दस्य

# ॥ ओ३म् ॥

१७-६-११ हरद्वारसे

श्रीस्वामीजीकी मृत्युपर भी आपने एक विस्तृत पत्र श्रीस्वामी विश्वेश्वरा-नन्द्जी महाराजके नाम लिखा था जिसमें स्वामीजीके गुणानुवाद करते हुए आप लिखते हैं। बड़ा ही अनर्थ हुआ आपको तो बड़ा शोक हुआ होगा परन्तु यह आर्य संन्यासियोंको जो आगे ही बहुत न्यून संख्यामें हैं बड़ा ही शोक हुआ आपकी जोड़ी न रही आप अकेले रह गये। सब आर्य जनता शोकमें मग्न है। जो सुनता है हाय हाय कर रहा है कभी सिमलेमें गये तो श्रीस्वामी नित्यानन्द्जी महाराजं कभी न मिलेंगे इत्यादि।

श्रीस्वामीजीका पत्रव्यवहार और मेल आर्य्य समाजके अतिरिक्त अन्य संन्यासियोंसे भी था, उनमेंसे केवल एक पत्र यहां दिया जाता है। जो स्वामी-जीकी मृत्युपर श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराजके नाम लिसा गया था। ( 90 )

# ओ३म्।

देहली १५-१-१४

श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी महाराज ओम् आनन्द जय जय । मगवन यहाँके छोगोंसे स्वामी नित्यानन्दजी महाराजके शरीरका स्वर्गवास होना सुना गया है पता नहीं कहाँ तक यह सत्य है, पहले ही पुरुषोंसे सुनकर चित्त निश्चय नहीं करता था परन्तु कल यह सुना गया कि असबारों मासिकः पत्रोंमें मी स्वामीजीका तिरोधान होना छप गया है, इस सूचनाको सुनते ही चित्रको तीव चोट लगी है। यद्यपि अपने अति प्रेम मूर्ति, और सहृदय स्वामी नित्यानन्दजी जैसे देश हितैषीके शरीरका शीघ्र छोप होना अति खेद देनेवाला है और नारायण जैसे असंग पुरुष पर भी अति तीव चोट लगा गया है पर जब नारायण दूसरी ओर देखता है कि स्वामीजी अपने जीवनका आदर्श अति उत्तम रीतिसे निभा कर छोड़ गये हैं। अपने आश्रम तथा अपने उद्देश और जीवनको आरम्मसे लेकर अन्त तक एक समान उत्तम रीतिसे व्यतीत करके और ऐसे अतुल आदर्श छोड़कर आनकी आनमें (तत्क्षण) हो सबके हाथपर हाथ मारकर ज्ञान्तिसे छोप हो गये हैं तो इस ओर पर दृष्टि आनेसे चित्तको शान्ति प्रसन्नता और स्वास्थ्य प्राप्त होता है । और ऐसे मी विचाराजावे तो शोकका कोई स्थान दृष्टिगोचर नहीं होता; क्यों कि किसके शरीरको कालवश नहीं होना है। हमारी तुम्हारी सब की बारी आनी है निस्सन्देह शोक इस अज्ञान पर तो अवश्य आता है कि ऐसे प्रेममूर्ति शरीरोंको हाथसे जाता देख कर भी हरामी चित्त यह नहीं मानता है कि अन्य शरीरोंका भी कल यही हाल होनेवाला है और यह संसार इसी प्रवाहसे वह रहा है कोई शरीर नित्यके लिये स्थायी नहीं । सब ही मरनेके लिए उत्पन्न हुए हैं और अपनी द्शा तथा भूलपर शोक करनेके स्थान पर दूसरोंकी मृत्युपर शोक कर रहा है मानो यह नित्य जीते रहनेका ठेका लेकर शायद आया है । इस चित्तकी दशा पर तो शोक अवस्य होना चाहिये । यद्यपि शोक यहां नहीं किया जाता वाहर अन्य पर शोक किया जाता है। आशा है कि आप भी अपने सेदित चित्तको अपनी ही ओर लगायेंगे ओर प्रियतम स्वामीजी के तिरोधानपर दृष्टि न देकर उनके शुभ आद्री को सामने रखते हुए प्रसन्न और हार्षितचित्त रहेंगें। यदि शोक करना मन को भाये भी तो चित्तको अपनी ही दुशापर शोक करने में लगावेंगे जिससे स्वामी:

#### ( 38 )

जी का लोप चित्तको खूब उपदेश देता रहे और हम सब के जीवन में एक बिजली सी उत्पन्न कर दे जिससे अपना चित्त रंगा जावे और स्वामी नित्या-नन्द जी का तिरोधान सब को मुल जावे।

> स्वामी नित्यानन्दजी और आपका प्रेमात्मा आ एस, नारायण स्वामी प्रेमधाम, बड़ादरीबा—देहली ।

श्री स्वामी अच्युतानन्दजी महाराजके पत्रोंसे पता चलता है कि उन्होंने हरि-द्वारमें संन्यासाश्रम स्थापित करनेके लिये मूमि प्राप्त कर ली परन्तु पत्रमें उल्लि-स्नित कारणोंसे वे उसे वहां स्थापित नहीं कर सके थे। यहां स्वामी क्षेमानन्दजी का एक पत्र उद्धृत किया जाता है जिससे स्वामी प्रकाशानन्दजीके विचारोंका पता पाठकोंको मिल जावे।

## ओरम्

नालापानी ए. रायपुर जि. देहरादून।

सेवामें मान्यवर श्री १०८ स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराज शान्त कुटी

सिमला पूज्यवर स्वामीजी नमस्ते ।

आजकी ढाकमें मैंने आपकी सेवामें २ पुस्तिका प्रेषित की हैं । जिसके अवलोकनसे आपको ज्ञात होगा कि हरिद्वारसे ऊपर गंगाके तटपर आज दो वर्ष हुए एक साधु आश्रम सीला गया था जिसमें १८०००) रु० व्यय हो चुके हैं परन्तु इसकी दशा शोचनीय है ।

श्री १०८ स्वामी नित्यानन्दजीके स्वर्गधाम पधारनेके पूर्व उन्होंने स्वामी प्रकाशानन्दजीसे इस प्रकारका आश्रम स्थापन करनेकी इच्छा प्रगट की थी और अब भी समाचारपत्रोंमें उक्त स्वामीजीकी यादगारमें साधु आश्रम स्थापन

करनेका चर्चा जारी है।

यद्यपि आपके पास वैदिककोशका काम आधिक है इसमें कोई संदेह नहीं तथापि यदि आप चाहते हैं कि श्रीस्वामी नित्यानन्दजीकी यादगार साधु आश्र-मके नामसे हरिद्वारमें बनाया जावे तो स्वामी प्रकाशानन्दजी उपर्युक्त आश्रम आपके समर्पण करने और सर्व प्रकार सहायता देनेको तैयार हैं। अबके शीत कालमें जब आप नीचे आवें तो उस स्थानको देख लें यदि सर्व प्रकार अनुकूल समझा जावे तो इसको मले प्रकार उन्नत किया जावे। इस आश्रमकी कमेटीके मेम्बरोंकी भी इच्छा है कि थेन केन प्रकारेण इस आश्रमको सच्चा साधु आश्रम बनाना चाहिये और इसीमें सच्चे साधु उपदेशक भी तैय्यार किये जावें। आप उचित समझें तो इस विषयको आगामी साधु सम्मेलनमें प्रविष्ट करादें। कुपा कर उत्तर प्रदान कीजिये।

> आपका आज्ञाकारी क्षेमानन्द । आनन्दाश्रमं नाळापानी देहरादून ।

आर्य समाजके प्रायः सब ही संन्यासी श्रीस्वामी नित्यानन्द्जी महाराजके प्रति
आद्र और श्रद्धाके माव रखते थे। जब कभी आपसे उत्सवोंपर अथवा अन्य प्रसंग
वश मेट होती तो आति प्रेमसे धर्मचर्चा और आर्य्य जगतकी गतिपर विचार हुआ
करते। श्री स्वामी सर्वदानन्द्जी, दर्शनानन्द्जी, मुनीश्वरानन्द्जी, परमानन्द्जी,
आत्मानन्द्जी आदि सब ही संन्यासी महात्मा स्वामीजीसे अपने विचार परिवर्तन
किया करते थे। स्वामीजीके निरीक्षणमें रहनेके लिये आर्य जगत्का समस्त संन्यास
मण्डल कितना उत्सुक था, उसका पता स्वामी श्रीअनुमवानन्द्जी, श्रीसत्यानन्द्जी
श्रीअच्युतानन्द्जी, और श्रीप्रकाशानन्द्जी महाराजके संन्यासाश्रम और साधु
आश्रमकी स्थापना सम्बन्धी विचारोंसे चलता है। अपने सहयोगियों और समानता
वालोंसे इतना गौरव आद्र प्राप्त करना स्वामी श्रीनित्यानन्द्जी महाराजकी
योग्यता और उद्दारताको सूर्य्यवत् प्रकाशित करते हैं।

आर्थ्य संन्यासियोंमें स्वामी श्रीनित्यानन्द्जी महाराजका जो गौरव था वह पूर्वपृष्ठोंमें बतलाया गया है। यहां हम आर्थ्य पंडितों और उपदेशकोंके कतिपय पत्र उद्धृत करते हैं जिनसे पाठकोंको प्रतीत होगा कि स्वामीजीको मान और गौरव देनेमें पंडित और उपदेशक गण भी अपना सौमाग्य समझते थे। यद्यपि आर्थजगतमें प्रवेश करते समय श्रीस्वामीयुगलोंका विरोध पंडितोंने ही किया था।

डी. ए. वी. कालेज लाहोरका नाम और काम आज कौन भारतवासी है जो नहीं जानता। ऋषि द्यानन्द्के इस स्मारकने विश्वमें अपनी यशपताका लहरा दी है। इसके सर्वस्व प्रात:स्मरणीय परम वन्दनीय लोकमान्य महात्मा श्रीहंसराजजीने जो त्याग इस संस्थाके लिये किया है। उसका आदर्श सामने रस कर हीन ओर पतित भारत आज दिन भी सभ्य संसारमें अपना मस्तक उठा रहा है। लोकमान्य लाला लाजपतिरायजीने अपनी united states of America नामक पुस्तकेमें जहां, (negro) हविशियोंके पुनरुत्थानका वर्णन

#### ( 93 )

किया है वहां परम त्यागी और सदा परिश्रमी बुकरटी वाशिंग्टनकी पूर्ण प्रशंसा करते हुए वे अपनी आलोचनात्मक सत्यतापूर्ण सम्मति देते हैं कि मैं अपने देशके रत्न लाला हंसराजजी पर ऐसे सौ बुकरवाशिंगटन वार सकता हूं कारण जिस स्थितिमें जिस उच्च आदर्शको उन्होंने सामने ला खढ़ा किया है वह उनका ही काम था। देसा पाठक एक अनुभवी प्रवासी आर्य्य आपके समाजके एक सेवक और उसके निरन्तर परिश्रमसे फली फूली संस्थाके बारेमें क्या सम्मति देते हैं। डी. ए. वी कालेजकी वर्तमान अवस्थाका अस्तित्वमें लाना हबिशयोंके सुधारनेसे भी अधिक परिश्रम साध्य माना गया है। इसी आर्य्यजगत्के प्यारे डी. ए. वी. कालेजमें धर्मशिक्षाका मार (जिसके लिए अन्य कालेजोंके होते हुए भी इस कालेजकी स्थापनाकी गई है) श्रीपंडित आर्यमुनिजी और प्रो. राजारामजी पर है।

आर्यसमाजमें आज यदि कहीं शास्त्रार्थकी आवश्यकता होती है तो सब ओरसे दृष्टि हटकर श्रीपंडित आर्य मुनिजीपर ही पड़ती है. आप प्रसिद्ध तार्किक हैं; आपने भारतके प्रायः सबही प्रान्तोंमें श्रमण किया है सन्देहवादसे पूरित बंगालप्रान्तमें जहां पश्चिमी शिक्षाका प्रमाव विशेष पड़ा है. आपके उपदेश श्रद्धा और मिक्से सुने जाते हैं। अतः हम सर्व प्रथम श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराजके विषयमें आपकी क्या सम्माति थी। उसका उल्लेस करते हैं। नीचे जो पत्र दिया जाता है उसमें राय ठाकुरदत्तजी धवनकी प्ररेणासे आपने अपने स्वतंत्र विचार लेखबद्ध किये हैं। अतः उसपर किसी प्रकारकी टीका टिष्पणी न कर उसकी यथार्थ प्रतिलिपि नीचे दी जाती है।

# पं॰ आर्यमुनीजीका अभिप्राय।

अद्वेत वीथी, पथिकैरुपास्या, । अद्वेतिसिंहासनलब्धिहासा, ॥ शार्वेन केनापि वयं हठेन । दासीकृता गोपवध्विटेन, ॥

यह मधुसूदन स्वामीका श्लोक है, जिन्होंने अद्वैतसिद्धि संक्षेपशारीरिककींट टीका, गातापर मधुसूदनी टीका इत्यादि अनेक अद्वैतवादके मण्डनके अन्था छिसे हैं। प्रसंग यह है कि उक्त स्वामी ऐसे पक्के वेदान्ती होकर भी कृष्णजीके भक्त थे, जिससे भेदवादका गन्ध आता है। परन्तु हम जिन स्वामी श्रीनित्या-नन्दजीका तर्क विषय यहां कुछ विचार छिसना चाहते हैं, उनके सिद्धान्त द्वैत- वाद्के ऐसे पक्के थे जो अन्य किसी साधु वा स्वामीमें नहीं पाये जाते हैं, हमको इनके शारीरिक माध्यके पुस्तकपर इनके स्वहस्ति लिखत कुछ टिप्पण ऐसे मिले हैं जिनको यहां उड़त करके हम इनके मतकी प्रवलता दिखलाते हैं। आरम्भणाधिकरणमें इन्होंने यह लिखा है कि इसमें जो स्वामी शंकराचार्यजीने परिणाम और विवर्त दोनोंको माना है यह ठीक नहीं। क्योंकि जो वस्तु विवर्त है वह परिणत नहीं होती जैसे कि रज्जुका विवर्त सांप है सो वह सांप किसी अन्यका परिणाम नहीं और परिणाम वादकी परिमाषा भी सांख्यों की है। वेद्यान्तियोंकी नहीं प्रवल युक्ति इसमें यह है कि परिणामात् इस सूत्रसे सूत्रकारने परिणाम वादको माना है। पर निवर्तको कही नहीं माना. इससे यह पाया जाता है कि श्री स्वामी वित्यानन्दजीने वेदान्तसूत्रोंका बहुत गहरी छानबीनसे अनुशीलन किया था जिससे ऐसे २ वेदान्तशास्त्रके गूढ मर्मोंको टिप्पणीक्तपमें लिखा। उनका बोध केवल प्रतीकों इत्यादिसे ही स्फुट नहीं अपितु जो उन्होंने अपने जीवनमें शास्त्रार्थ किये उनसे भी उनका पांडित्य सर्वसाधारणमें प्रसिद्ध है।

शंकर मतमें एक अन्य वड़ा भारी दोष यह पकड़ा है जो इसी आरम्भणा-धिकरणमें उन्होंने टिप्पण किया हुआ है जिसमें स्वामी शंकराचार्य्यजीने ईश्वरको भी कल्पित माना है और यह वेद उपनिषद और वेदान्तसूत्रोंमें कहीं मी नहीं अर्थात् यह सिद्धान्त वेदान्तके आर्ष प्रन्थोंके सर्वथा विरुद्ध है । पर वेदान्ती यह मानते हैं कि जब ब्रह्म में स्वाश्रय और स्वविषय होकर माया रहती है तो ब्रह्मको अपने ब्रह्मभावसे गिराकर ईश्वर बना देती है। इसलिए इनके मत वें ईश्वर सादि और कल्पित है। पर यदि यह विचार किया जाय कि ईश्वरको किसने कल्पना किया है तो उसका उत्तर देना वेदान्तियोंके छिये अति कठिन हो जाता है क्यों कि ईश्वर तो स्वयं अपने आपकी कल्पना कर ही नहीं सकता, इसलिए उसकी कल्पना करनेवाला कोई उससे मिन्न कल्पित माना जायगा .यदि ब्रह्मको कल्पित माने तो यह वन नहीं सकता क्यों कि कल्पनाकी शक्ति मायासे आती है और वह शुद्ध ब्रह्ममें नहीं इसी प्रकार जगत् कर्तृत्व अर्थात् जगत्के वनानेकी शक्ति भी ब्रह्ममें तभी आती है जब वह मायाके साथ मिलता है अन्यथा नहीं । इत्यादि वेदान्तकी गहरी बातोंको ब्रह्म-चारी निल्यानन्दजी भली मांति मानते थे, इस लिए उन्होंने शाँकर भाष्य पर टिप्पणी व अपने नोट लिखादिये। यह भी यहां स्मरण रखने योग्य बात है कि केवल न्याय वेदान्तके पढ लेनेसे वेदान्तका पण्डित नहीं हो जाता । वेदा-

न्तार्थके अनुशीलन करनेके लिए बड़ी योग्यताकी आवश्यकता है। जो साधा-रण पुरुषोंमें नहीं होती परन्तु किसी २ असाधारण भाव रखनेवाले पुरुषविशेष में होती है जैसी कि ब्रह्मचारीजीमें थी।

शंकरभाष्य अध्याय ३।३।३३ के सूत्रमें एक और नोट मिलता है जिसमें स्वामी शंकराचार्य्यजीने यह लिला है कि भगवान सूर्य्य हजार वर्ष जगत्के अधिकारको रखता हुआ फिर अमुक पदवीको प्राप्त होता है। इसपर स्वामी नित्यानन्दजीका यह नोट है "शंकरअमः" यह शंकराचार्य्यजीका अम है। जिससे यह पाया जाता है कि स्वामी शंकराचार्य्यजीमें पौराणिक भाव थे। इसी अभिप्रायसे उन्होंने इस जड़ सूर्य्यको देवताविशेष माना है केवल इतना ही नहीं आगे भी ३।३।१० में प्रतिमादिकोंमें विष्णुका अध्यास करना लिला है। अध्यासके अर्थ एक प्रकारकी भावनाके होते हैं, इस पर भी ब्रह्मचारीजीका बड़ा जोरदार नोट पाया जाता है प्रतिमामें विष्णुका अध्यास करना पौराणिक समयकी झलक है. वैदिक व उपनिषदोंके समयमें मूर्तियोंमें विष्णुबद्धि करनेका कथन कहीं भी नहीं पाया जाता।

एक सबसे विचित्र बात ब्रह्मचारीजीके नोटोंमें यह है कि उन्होंने यह सिद्ध किया है कि स्वामी शंकराचार्यजीने जो जैमिनि, पतजाले, कणाद, गौतम और किपल इन पांचों दर्शनोंका खंडन किया है। वह वेदान्तसूत्रोंके आशयसे सर्वथा विरुद्ध है। क्यों कि वेदान्तसूत्रोंमें कोई ऐसा सूत्र नहीं पाया जाता जिसमें किपल, कणाद और गौतम जैमिनिका नाम आता, हो जिन सूत्रोंमें आया है उनमें इनके मत की पृष्टि की है खंडन नहीं। × × × × ×

एक नई बात ब्रह्मचारी जीने यह की है जो आर्य्यसमाजके दार्शनिक लोगोंको याद रखने योग्य है। वह यह है " यावद्धिकारमस्थित-राधिकारिकाणाम्।" इस सूत्रसे ब्रह्मचारीजीने मुक्तिसे लौटना सिद्ध किया है. है वह इस प्रकारकी मुक्तिके अधिकारी जो पुरुष हैं उनकी मुक्तिक अधिकार पर तभी तक स्थिति रहती है जब तक उसअधिकारकी आयु नियत की गंई है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्ति नित्यनहीं। ध्यान देने योग्य यहां यह बात है कि, संन्यासी और स्वतंत्र होते हुए उनका निज मत आर्य्य समाजका मन्तव्य था। जो लोग यह कहा करते हैं कि आर्य समाजके दार्शनिक सिद्धान्तोंमें संन्यासियोंका और पंडितोंका निश्चय होना कठिन है। उन लोगोंको ब्रह्मचारी- जीके इस निश्चयसे शिक्षा लेनी चाहिए। कि जो विद्वान और आप्त पुरुष होते हैं वे किसी लोभ और लालचसे किसी सिद्धान्तका आश्रयण नहीं करते किन्तु अपने सद्भाव और पक्केनिश्चयसे सिद्धान्तको स्वीकार करते हैं। जैसा कि ब्रह्मचारीजीने किया था।

इनकी शंकर भाष्यकी टिप्पणियोंसे यह प्रतीत होता है कि इन्होंने शंकर माष्यको वारंवार पढ़ा था। और जिसका फळ यह हुआ कि इनको इन सूत्रोंके स्वतंत्र अर्थ करने मी आते थे। जैसा कि इन्होंने " देवादिवद्पि लोंके " इस सूत्रकी टिप्पणीमें लिखा है। " जिस प्रकार दिव्य शक्तिवाला पुरुष अपने विद्याबलसे किसी पदार्थका आविष्कार कर लेता है, इस प्रकार परमात्मामी अपनी दिव्य शक्तिसे नानाप्रकारके कार्य्य बना देता है। " शंकराचार्यजीने इसके यह अर्थ किये हैं कि जिस तरह देवताविशेष अपनी दिव्यशक्तिसे अभावसे भाव कर देता है, इस पर ब्रह्मचारीजीने लिखा है कि पौराणिक पोप छीछा है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ब्रह्मचारीजीको पौराणिक मिथ्या कथाओंसे अत्यन्त ग्लानि थी। यद्यपि प्रायः सभी सामाजिकों के इस प्रकारके भाव होते हैं तथापि ब्रह्मचारीजीमें यह भाव सराहनीय इस. लिये थे कि वे पण्डित होकर मिथ्याके संडनमें ऐसे साहसयुक्त थे कि उन्होंने बढ़ी २ राजकीय समाओंमें इन भावोंको छिपाया नहीं किन्तु अति बल पूर्वक प्रकाशित किया, जैसा कि राजपूताना बुन्दी और कोटाका इतिहास सब सामाजिकोंको विदित है। कि समाजिक भावोंके प्रकाश करनेके कारण उनको राज्यसे बहिष्कार भी किया गया परन्तु उन्होंने अपने धर्मके मुकाबले पर इस अपमानकी अणुमात्र भी परवा नहीं की । इस प्रकारका इतिहास तो उनका और स्थलोंमें भी पाया जाता है परन्तु हम यहां उनके वेदान्त फिलासफी विषयक निश्चयकी पराकाष्ठा दिसलानेके लिये प्रवृत हुए हैं। वह यह है कि उक्त श्रीब्रह्मचारीजीकी एक टिप्पणी इस विषय पर पायी जाती है कि " क्या शंकर सिद्धान्त परस्पर विरुद्ध नहीं ? " इसको छिसते हुए ब्रह्मचारीजी यों लिखते हैं " शंकर माष्यके चतुः सूत्रीमें स्वामी शंकराचार्य्य जीने यह माना है कि जीता हुआ पुरुषभी इस शरीरके बन्धनसे रहित हो सकता है वह इस प्रकार कि यह शारीर केवल अज्ञानसेही बना हुआ है। जब वह अज्ञान मिट जाता है तो रज्जुसर्पसमान यह शरीर भी अधिष्ठानके ज्ञानसे नाशको प्राप्त हो जाता है। यहां स्वयं ही स्वामी शंकराचार्य्यने यह पूर्वपक्ष उठाया है, कि शरीरतो

कर्मोंके मोगसे बना हुआ है फिर उसका विना मोगके नाश कैसे हो सकता है। इस स्थलमें शरीरके कर्म नैमित्तिक होनेका स्वामीजीने इस प्रकार खण्डन किया है। कि जिन कर्मोंसे यह शरीर बना वह कर्म पहले पहल कहांसे आये। क्यों कि कर्म तो तब बनेंगे जब कोई शरीर होगा। यदि इसी शरीरसे कर्म उत्पन्न हुए तो वह शरीर फिर कहांसे बना ? वह भी किन्हीं कर्मोंसे बना होगा। इस प्रकार कर्म हो तो शरीर बने और शरीर हो तो कर्म बने यह दोनों एक दूसरेके सहारे होनेके कारणही कर्म नहीं इस लिये कर्मोंसे शरीरकी उत्पत्ति मानना अन्धपरम्परा है। इस प्रकार स्वामी शंकराचार्यजीने अपने मतकी पृष्टि करनेके लिये यहां शास्त्रीय मर्ट्यादाको छोड़ दिया है। आगे जाकर दूसरे अध्यायमें "प्रयोजनत्वाधिकरण" में फिर यही प्रश्न उत्पन्न हुआ कि कोई दुःसी और कोई सुसी, कोई राजा और कोई रंक क्यों बना ? वहां इसी सवालको उठाकर यह उत्तर दिया है कि यह सब कर्मोंके सबबसे जीवोंके सुखदुःस और शरीरोंमें भेद है।

इस प्रकार शास्त्रोंके गूढ सिद्धान्तोंके श्री ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी पूर्ण पांडित थे, यह बात इनके शंकरमाध्यके नोटोंसे स्पष्ट प्रतीत होती है। जो विस्तारके भयसे हम विशेष नहीं छिखते।

कुछ नोट हमको और मिले हैं जिनमें ब्रह्मचारीजी साहित्यका Research अर्थात् अनुसन्धान करते थे। जिसमें उन्होंने पता लगाया है, कि जिसको महाभारतमें काम्यकवन, द्वेतवन और मित्रवन लिखा है, ये सब स्थान चन्द्रभागा नदीके तटपर मुलतानके पास थे एवं कई एक सूत्र इतिहासकी छानबीन करनेके लिये व्याकरणसे भी निकाले हुए मिन्न २ स्थानों पर नोट रूपसे पाये गये हैं। यदि उन सबको इकद्वा कर लिया जावे तो इतिहासका अनुसंधान करनेवालोंके लिए बढ़ी सुविधा हो जाती है। गुरुकुल काङ्गड़ी (जिसकी शिक्षाप्रणाली पर उसके परीक्षणकालमें ही समस्त विद्त्समुदाय मीहित हो गया है) के वेद महोपाध्याय पंडित शिवशङ्करजी काव्यतीर्थ जिन्होंने मौलिक अनुसन्धानसे आर्थ्यसाहित्यके गौरवको बढाया है। जिनकेजातिनिर्णय, ओंकारनिर्णय, वेदेतिहासनिर्णय, बृहदारण्य और छान्दोग्य उपनिषदोंके भाष्य उनकी अगाध विद्वत्ताका प्रमाणदे रहे हैं, श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराजके परम मक्त थे। आप अपने पत्रोंमें (यदि स्वामीजीके ओरसे किंचित विलम्बसे

उत्तर मिलता तो ) " मैं अधन्य हूँ " ऐसा प्रायः लिसा करते थे । स्वामीजीके वैदिक कोषके सम्पादनमें भी आपने कुछ समय तक कार्य किया था ।

महाविद्यालय ज्वालापुरकी पंडितमंडली जिसमें श्री पंडित गङ्गाद्त्तजी, भीमसेनजी, नरदेवजी शास्त्री वेदतीर्थ, पद्मसिंहजी साहित्यमर्मज्ञ आदि विद्वान अग्र-गण्य हैं स्वामीजीसे निरन्तर पत्रव्यवहार किया करते थे। स्वामीजी आर्य विद्वत् समाके प्रधान थे। सामवेदमाष्यकार पंडित तुल्सीरामजी स्वामी मेरठ निवासी, पं० दौलतरामजी अभ्यासी, पं० विहारीलालजी शास्त्री B. A., पं० ब्रह्मानन्दजी, पं० कद्रदत्तजी सम्पादकाचार्य्य, पं० बद्रीदत्तजी, यज्ञदत्तजी आदि पंजाव और युक्त प्रान्तके समस्त पंडित और उपदेशक स्वामीजीसे वार्तालाप और पत्रव्यवहारद्वारा अपना सम्बन्ध रखते थे। राजस्थानके पंडित गणपित शर्मा और मुम्बई प्रतिनिधिके पं० बालकृष्णजी शर्मा मी स्वामीजीके अनन्य मक्त थे। श्री पं० बालकृष्णजी शर्मा तो स्वामीजीके साथ मुम्बई प्रान्तके प्रवासमें प्राय: रहे थे अत: आप पर स्वामीजीकी विशेष कृपा थी।

पंजाव आर्थ्य प्रतिनिधिसमाके मुख्य उपदेशक श्री पंडित पूर्णानन्दजी स्वामीजीसे कैसी आशाएँ रखते थे, उसका अनुमान पाठकोंको पंडितजीके निम्न पत्रसे होजायगा।

# ॥ ओम ३ म्॥

श्रीमान् मान्यवर स्वामी १०८ नित्यानन्द सरस्वती जी नमस्ते

हमारे जलसेमें एक मी उपदेशक नहीं आया, हमारी बड़ी मह हुई है। कृपया जैसा हो अब आपको कष्टहो चाहे मृत्यु मी हो जावे परन्तु बटाला समाजपर तथा मुझपर कृपा कर जरूर आवें। यदि आप अब न आये तो न केवल बाटाला समाजका नुक्सान होगा किन्तु इस प्रान्तके कुल समाजोंपर बरा असर होगा। आप पर पूर्ण विश्वास रसकर यह पत्र लिसा है। जो महरबानी है वह मुझपर रसें जरूर। सर्वथा कष्टकी अवस्थामें आपकेपास यह पत्र और ये महाशय मेजे हैं। जरूर २ कृपा करें

# मवदीय पूर्णानंद उपदेशक १५--१०

स्वामी जीकी मृत्युपर श्री पंडित पूर्णानन्दजी आपके जीवन की कुछ घटनाएँ छिसकर स्वामी श्री विश्वेश्वरानन्द जी महाराजके पास मेजी थीं अपने उस यत्रके अन्तमें आप िलते हैं; स्वामी जी का स्वभाव अति मुद्दु, रंगरूप अति मनोहर, भाषण अति प्रिय, वैदिक धर्मके पक्षे सहायक, महर्षि श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के एक मात्र पक्षे भक्त, सर्व ग्रुण सम्पन्नथे, श्री स्वामी नित्यानन्दजीकी मुत्युसे आर्यसमाज की बडी हानि हुई है यह ऐसी हानि है जिसका पूर्ण करना आर्यसमाजके लिये असंभव है। मैंने स्वामी नित्यानन्दजी के सन्मान पूर्वक प्रचारका तरीका मुम्बई आदि नगरों में देखा मुझे विना संकोचके यह कहना पडता है कि श्री स्वामी १०८ दयानन्द सरस्वतीक पश्चात् आर्यसमाजमें आर्य गौरवसे वोलने और आर्य मर्थ्यादाके रखने में जैसे श्री स्वामी नित्यानन्दजी हुए ऐसा और अभीतक कोई नहीं हुआ श्री स्वामीजी महाराज मुझसे अति प्रेम रखते थे। मैं यदि आर्य समाजका इतिहास लिखूंगा तो स्वामी नित्यानन्दजीके कामकी विस्तार पूर्वक आलोचना अवस्य करूंगा

ह० पूर्णानन्द उपदेशक, पंजाव सभा।

इस प्रकार पाठकों को अति सूक्ष्म रूप से आर्थ पंडितोंसे स्वामी जीका सम्बन्ध था इसका दिग्दर्शन करा हम आर्थ नेताओंके सम्बन्धपर प्रकाश डा-लनेका उद्योग करते हैं।

# स्वामी श्री नित्यानन्दजी और आर्यनेता।

महर्षि श्री स्वामी द्यानन्दजी सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य्य समाज आज अपना गौरव विश्वके प्रत्येक भागमें विस्तृत कर चुका है। इस मिशनकी पूर्तिके लिये जहां आर्य संन्यासी और पंडित उपदेशकोंने अपना सारा समय दे दिया है वहां आर्थ्य गृहस्थमी इस पवित्र संस्थाकी निस्वार्थ भाव से सेवा करनेमें किसीसे पीछे नहीं रहे हैं। हमारा विश्वास है और इसमें कोई अत्युक्ति नहीं कि जो विचार बीज रूपसे आर्य संन्यासी और उपदेशकोंने जनता के समक्ष अपने उपदेशोंमें दरसाये उन सब को फल पुष्पसमन्वित छायादार सधन वृक्षके स्वरूपमें कार्यद्वारा उपस्थित कर देनेका श्रेयं आर्य गृहस्थोंको है। अपने गृहस्थके नित्य कार्योंसे अवसर निकाल कर (जो एक साधारण मध्यवित्त गृहस्थीके लिये जीवन संग्राम के वर्तमान क्षेत्रमें अति कठिन समस्या है) ये आर्य गृहस्थ

अपना तन मन घन सामाजिक संस्थाओं के अर्पण करते दृष्टिगाचर होते हैं. भारतः कीवर्तमान घार्मिक राजनैतिक और सामाजिक अनेक संस्थाएं इस विषय में अर्थ समाज की समता नहीं कर सकतीं।

अनेक आर्य गृहस्थोंने तो अपने कुटुम्बके भरण पोषणके साथ २ स्थाना-न्तरमें जाकर उपदेशका कार्य्य भी अपने जिम्मे ले रक्खा है। स्थानिक संस्था-ओंका निरीक्षण संचालन और पोषण वे ही करते हैं। इसके बतलानेकी कोई आवश्यकता नहीं। जो भी कोई सहदय समस्त भारतमें फैले हुए सैकड़ों गुरुकुल कालेज, हाईस्कूल महाविद्यालय, ब्रह्मचर्याश्रम कन्या पाठशाला आदि शिक्षणसंस्था। औषधालय, अनाथालय, प्रेस, पुस्तकालय और वाचना-लय आदि सार्वजनिक संस्थाओंका निरीक्षण करता है वह इसकी सत्यतामें सन्देह नहीं कर सकता।

श्री स्वामी नित्यानन्द्जी महाराजका सम्बन्ध इन आर्य गृहस्थोंसे और मी घनिष्ठ था, वे इनकी अड़ीपर सहायता करनेको सदा उद्यत रहते थे, स्कूलों, गुरुकुलों और अनाथालयोंकी सहायताके लिये वे अनेक डेपुटेशनोंमें सम्मिलित हुए और अच्छी आर्थिक सहायता प्राप्त की। जहां आर्य्यसमाजका निजका स्थान नहीं वहां समाज मान्दिर बनानेके लिये वे विशेष उद्योगी रहते थे।

आर्य्य नेताओंसे स्वामीजीका सम्बन्ध स्पष्ट बतलानेके लिये हम अब कृतिपय पत्र उध्दृत करते हैं।

कौन मारतवासी है जो मारतके वालकोंकी शिक्षाप्रणाठीपर विचार करते हुए महात्मा मुंशीरामजी और गुरुकुल कांगडीका स्मरण आद्रसहित न करे। प्रायः यह शब्द सुने जाते हैं कि नदीका प्रवाह ऊपरकी ओर नहीं फेरा जा सकता परन्तु जो सज्जन आज २०-२५ वर्षोसे शिक्षा की गतिका निरिक्षण कर रहे हैं वे मली माँति जानते हैं कि आर्य्यसमाजने शिक्षासरिताको ऊपरकी ओर अर्थात् उस प्राचीन आदर्शकी ओर जहां उसका उद्गम स्थान है लेजानेके लिये कितना घोर परिश्रम किया है और संतोषका विषय है, कि यह परिश्रम अनेक अंशोंमें सफलता प्राप्त करनेके लक्षण प्रकट कर रहा है। इस परिश्रमी समुद्रायमें सर्व प्रथम प्राचीन आदर्शके अनुसार अनेक अंशोंमें एक सचा गुरुकुल स्थापित करनेका श्रेय महात्मा मुंशीरामजीको है। यद्यपि

#### ( १०१ )

गुरुकुल काङ्गडीके खुलनेके पहले सिकन्दराबाद आदि स्थानोंमें एक दो गुरुकुल खुल चुके थे। परन्तु आजकल जो सफलता, गौरव, और प्रभावका आदर्श गुरुकुल काङ्गडीने समस्त संसारके विद्वानोंके हृदयोंपर स्थापित किया है वह उसीका माग है। और इस सिद्धिके साधनमें जो मगीरथ श्रम और त्याग महात्माजीको करना पड़ा है। वह अत्यन्त सराहनीय और अनुकरणीय है। श्रीस्वामी नित्यानन्दजी सरस्वती और महात्माजीका पारस्परिक व्यवहार जाननेके लिये, महात्माजीके नीचेक पत्र पढिये।

जालन्धर २७-६-९६

#### मान्यवर-नमस्ते-

सु. शंकराचार्य आज यहां आगया हैं—यदि आप इस पत्रको देखते ही यहां चले आवें तो बड़ा काम हो—यह लाहोर नहीं है कि टालमटोल कर सके यहां उनकी अच्छी प्रतिष्ठा हो सकती है—पत्र देखते ही आइये यहां अब उन्ट है

> भवदीय मुन्शीराम ।

जालन्धर शहर १ अगस्त ९५

श्रीयुत पूज्यवर मान्यवर ब्रह्मचारीजी महाराज—नमस्ते—बहुत कालसे आपका कोई पत्र मुझे नहीं आया, आपके तथा स्वामीजीके पुरुषार्थ तथा शारीरिक व्यवस्थाके समाचार असवारोंसे ज्ञात होते रहे हैं। श्रीमान मुद्दतसे आपने पंजाब देशकी सुध नहीं ली इस प्रान्तमें अबके वर्ष आपका आना अत्यावश्यक है। आप उत्तरमें कहेंगे कि पंजाब प्रतिनिधिके पास तो अब बहुत उपदेशक हैं फिर हमारी क्या आवश्यकता है किन्तु आप जानते हैं कि जो श्रद्धा सामाजिक तथा अन्यान्य पुरुषोंकी आपसे महात्माओंपर होती है वह साधारण उपदेशकोंपर होना सम्मव नहीं हैं—इसमें सन्देह नहीं कि आप बम्बई आदि प्रान्तोंमें बढ़ा काम कर रहे हैं किन्तु यदि पंजाब देशमें आपने ३ मास लगा दिये, तो उनसे इस ओरकी आर्यसमाजें पुष्ट होकर यहां प्रतिनिधि समाको ऐसा उन्नत कर सकेंगे, कि जिससे वैदिक धर्मकी महती वृद्धि होना सम्मव होगा। यदि आप यहां आवें तो वेदप्रचारका जो बढ़ीमारी स्कीम बनने लगी है उसमें आपकी सम्मतिसे बढ़ा लाम हो। शिमला आर्यसमाजका वार्षिको-तसव २१ अगस्त तथा १ सेप्टेम्बरको है यदि आप प्रथम वहां आजांय, तो

#### ( १०२ )

में भी वहां होऊंगा वहांसे इकटे कुछ काल अमण करेंगे। आपकी सेवामें रह-नेसे मुझे भी कुछ लाम होगा, आप मुझपर जैसी कृपा रखते थे और श्रीः स्वामीजीका जैसा अनुबह रहता था उससे आशा पड़ती है कि आप दासकीः विनयकों स्वीकार कर उसे कृतार्थ करेंगे।

> आपका दास सुन्शीराम प्रधान ।

आ. प्र. नि. सभा पाञ्चाल देश । जालन्यर शहर २० नवेम्बर ।

मान्यवर नमस्ते—आपका कृपापत्र पहुंचा धन्यवाद देता हूं—आरामुरादाबाद जाकर स्वास्थ्यकी बहुत हानि हुई—अब कुछ अच्छा है—छाहोर आ. सके वार्षिकोत्सव पर आपका पधारना अत्यावश्यक है क्योंकि मैं भी दुर्बल हूं बोल न सकूंगा। कृपापूर्वक अवश्य आइये।

भवदीय मुंशीराम

जालन्घर शहर • १२–१२–९६

ओं.

मान्यवर श्रीयुत स्वामीजी तथा ब्रह्मचारीजीकी सेवामें । मुंशीरामका सवि-नय नमस्ते पहुंचे—विद्वदर—आर्यसमाज जलन्धरकी आज्ञानुसारमें में आप महो-द्योंकी सेवामें आ. स. जलन्धर नगरके ग्यारहवें वार्षिकोत्सवमें पधारनेके लिये यह निमंत्रण भेजता हूं । नगरकीर्तन २५ दिसम्बरको होगा, व्याख्यान आदि २६ तथा २७ दिसेंम्बरको होगें लाहोरमें आपके न आनेसे बहुतसे सज्जन-उदासीन थे यदि आप जलन्धरपर अनुग्रह करें तो ठीक हो ।

भवदीय कृपाकांक्षी

सुन्शीराम ।

जलंघर नगर

१७-८-१९००

मान्यवर ब्रह्मचारीजी-नमस्ते-

आपका कृपापत्र आज मुझे मिछा। दहलीमें प्रचार बढे समारोहसे हुआ; मंडलवालों तथा दुर्मगानरेशने शास्त्रार्थ करना स्वीकार न किया। इसका प्रभाव

#### ( 803)

बहुत पड़ा, आप आते तो विशेष आनन्द होता, कुछ वृत्तान्त पंडित रुद्रदत्तजी छिसेंगे ! स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी मिले थे, उनका भी एक उपदेश संस्कृतः तथा देशमाषामें हुआ था, आप कभी २ इधर कृपा किया करें।

भवदीय सुन्शीराम ।

## ॥ ओरम्॥

जालंधर शहर १८ जनवरी १८९६

श्रीयुत मान्यवर ब्रह्मचारीजी-नमस्ते

X X X X X X

आप कृपा करके स्वामीजीको पंजाबमें आनेके लिए प्रेरित करें, और मेरी ओरसे भी सविनय निवेदन करें। पंजाबमें आपका एक दौरा आवश्यक है। नेपालसे अभी कोई उत्तर नहीं आया जब आवेगा तो आपको सूचित करूंगा।

मुझे शोक है कि उत्सवके झगड़ेके कारण में पूरा आतिथिसत्कार नहीं कर सका—मुझे आशा है कि आप मेरे हृदयके भावको जानते हुए मुझे क्षमा करेंगे और पंजाबमें आनेका प्रबन्ध अवश्य करेंगे।

श्री स्वामीजी महाराजकी सेवामें नमस्ते।

आपका सुन्शीराम ।

जालन्धर शहर १४ अगस्त

मान्यवर स्वामीजी तथा ब्रह्मचारीजीकी सेवामें मुंशीरामका नमस्ते पहुँचे। विद्वद्वर ? चौधरी ठाकुरदासजीके पत्रसे ज्ञात हुआ कि स्वामीजीको किंचित ज्वरा- दिका विकार हो गया था इससे चित्त उस ओर लगा है, कृपया सूचित करें कि अब शरीरकी अवस्था कैसी है।

आपका विचार चम्बे जानेका ज्ञात हुआ इस समय मुझे बढ़ी कठिनाईका सामना है मुझे बवासीरने बहुत ही सताया है और निर्बंठ भी बहुत हूँ। किन्तु समाजोंकी भी सुघ छेना है। एक एक तिथि पर दो २ स्थानोंपर वार्षिकोत्सव रक्ते गये हैं। अतएव यदि आप सहायंता करें तो इस समय काम हो सकता है। × × × × कृपा कर १ या २ सेप्तेम्बरको अमृतसर मास्टर

#### ( 808 )

आत्मारामके पास चले जावें,  $\times \times \times \times$  वजीराबादसे आपके साथ डेपुटेशनके कुल उपदेशक मिल जावेंगे।  $\times \times \times \times \times$  कृपापूर्वक मेरे विनयको स्वीकार कीजिये। उत्तर आवश्य मेज दीजिये।

आपका दास सुन्शीराम । गुरुकुल कार्य्यालय १७-२-१९०२

श्रीयुत ब्रह्मचारी जी की सेवा में मुन्शरिम की नमस्ते पहुंचे—
मान्यवर चिरकालके पश्चात् आज फिर आप की सेवामें पत्र प्रेषित करनेका अवसर मिला है. आपको ज्ञात हो गया होगा कि मैं गुरुकुलको इस स्थानमें सोल-नेका प्रबन्ध करनेके लिये आया हूं गुरुकुल के लिये मकान बन रहे हैं २४ मार्च सं. १९०२ पूर्णिमा होली को गुरुकुलका प्राराम्भक संस्कार होगा, इस अवसर पर सर्वसाधारण को निमंत्रण नहीं दिया जावेगा किन्तु २१,२२ तथा २३ मार्च को चारों वेदोंके मंत्रोंद्वारा हवन होगा और २४ मार्च को opening ceremoney (ओपिनिंग् सेरीमनी) होगी। इस संस्कार का सारा प्रबन्ध मेरे अधीन किया गया है और मैंने निश्चय किया है कि प्राराम्भक संस्कार का अन्तिम व्याख्यान आप देवें। और गुरुकुलको open करें। स्वामी विश्वेश्वरनन्द को भी साथ लावें। मैं इस समय धनहीन हूं केवल गुरुकुलके कामको आवश्यक समझ कर सांसारिक प्राप्ति अस्वीकार कर यहां आया हूं आप यदि मुझपर कृपा करेंगे तो अनुग्रह होगा। यदि आना स्वीकार करें तो मुझे सूचित करें २१ से पहले किस तिथि पर आप हरिद्वार पहुंचेंगें यदि आप किसी कारण न आ सकें तो उत्तर शीष्ठ दीजियेगा।

मवदीय **सुन्शीराम** मुख्याधिष्ठांता गुरुकुळ

॥ ओ३म्॥

गुरुकुल ११ सेप्तेम्बर।

श्रीमान् स्वामीजी नमस्ते ।

में कुशल पूर्वक यहां पंहुचगया × × × मेरे आनेसे तीन दिन पहले सिस्टर एडिजेबेथ काठियावाड्को चली गई। चलते हुए जो पत्र मुझे लिस गई उसका

#### ( 904 )

कुछ अंश आपके तथा श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्दजीके विज्ञापनार्थ यहां लिखता हूं आप उसका अनुवाद किसी आर्य माईसे सुन लें।

"In this place and with your people, I feel an air of sincerity and real brotherhood, which so far has been wanting in my Indian experiences and I am feeling it very much to go away. Please tell Swami Nityanandji that I am in Kathiawad until they hear from me...
.....I particularly wish my Shant Kuti Swames of whom I am the sister, to go on corresponding with Dr. Ross, Mr. Earle, and especially with Dr. Vogel. They may simply now do as English people do one with the other, and now and again with a simple but friendly little note saymig quite shortly in English fashion.

x x x x x x x

Tell my Swamies that it is neither necessary nor advisable to go to so much expense for our tea, i.e. not for them, these scholars and learned people and such are always allowed the gresatest simplicity. nothing more is needed than tea, milk, sugar, and hot water. I phum or currant cake (not seed) I wish them all success in dispelling ignorance...... I want the Swamies to frequently meet their English friend, whom I brought to them.

अमा मेरा शरीर अच्छा नहीं है और कार्य भी बहुत है इस लिए मैं भी बस करता हूं।

> आपका दास सुंशीराम ।

### ॥ ओ ३ म् ॥

गुरुकुल ३-९-०८

श्रीमन्नमस्ते,

आपका कृपापत्र मुझे कल सायंकालका मिला।

\* \* \* \*

(३) आप लाहोर आर्य समाजके वार्षिकोत्सवको न भूलें, उस समय आपकी उपस्थितिसे अत्यन्त लाभ होगा। यदि आपके निवासस्थानका यता लगा तो फिर लिखूंगा।

#### ( 308 )

(४) गुरुकुलके वार्षिकोत्सव पर मी अवश्य दर्शन देनेकी प्रतिज्ञा करें।

(६) सद्धर्म प्रचारको जिस पतेसे आज्ञा करें पहुँचा करे।

आपका दास मुंशीराम ।

॥ ओ३म्॥

गुरुकुल २७ कार्तिक.

श्रीमान् स्वामीजी महाराज,

नमस्ते । आपका कृपापत्र कल पहुँचा ××××× आप प्रचारकमें पढ़मी चुके होंगे कि मैंने आपके उपदेशोंसे लाम उठाया है । गुरुकुलकी यथा शक्ति सेवाके अतिरिक्त सब कार्योंसे निवृत्त हो रहा हूँ ।×× × विशेष मिलने पर निवेदन करूंगा ।

आपका दास सुंशीराम।

# ॥ ओश्म् ॥

गुरुकुल २ श्रावण । ६८

ber

श्रीमन् मान्यवर स्वामीजी नमस्ते ।

मैंने प्रचारकपत्रके प्रबंधकर्ताको कह दिया है। आजहीगत सप्ताहके अङ्क एक पैकेट में आपकी सेवा में पंहुच जायंगे। आगेके लिये भी आप के नाम प्रचारक सिमलाके पतेसे पंहुचता रहेगा। यहां सर्वथा कुशल है। मैं सिमलोमें दो मास रहना चाहता हूं। तो क्या शान्तकुटीका एक कमरा मुझे मिल सकता है शुझे विशेष लेसकाकामकरना है। जो यहां होना कठिन है। आपका उत्तर आनेपर निश्चय करके लिखूंगा।

आपका दास मुंशीराम । ॥ ओ३म् ॥

गुरुकुछ ११ अगस्त

श्रीमान् स्वामीजी महाराज नमस्ते

आपकी आज्ञाका उल्लंघन कैसे कर सकता हूं "कहां कि चरण कहीं कहां माथां " तुलसी । कालिका से अन्तिम ट्रेनमें १५ अगस्त मंगल को बैठ-

#### ( 200)

कर जतोघ रेळवे स्टेशन पर उतक्ता सीघा आपकी सेवाम पहुँचूंगा इस विचार से कि अगस्तके अन्त में पंहुचना है अपनी तोशक कम्बलादि गुड़्स ट्रेनसे भेज चुका हूं। अतएव पंहुचते ही एक सप्ताह के लिये बिछौना और पर्याप्त कम्बल चाहिये जिसका आपको ही फिक्र है। श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी-की सेवामें नमस्ते।

> आपका दास मुंशीराम ।

## ॥ ओरम्॥

तिथि १३ पौष १९६८

सेवामें

श्रीमान् स्वामी नित्यानन्द् सरस्वतीजी महाराज नमस्ते ।

आप का तार कल सायंकाल मिला था, जिसका उत्तर दिया गया।
गुरुकुल को घन की बढी आवश्यकता है,  $\times \times \times \times \times \times \times \times$  आप
निश्चय जानें कि आप के साथ मैं अब गाढ सम्बन्ध ही रख रहा हूं। मुझे
अपना सेवक ही समझें।

आर्योवर्तीय सार्वदेशिक समा के गताधिवेशन में आप को प्रतिष्ठित सभा-सद बनाया गया है। आशा है कि आप मंत्रीका पत्र आनेपर स्वीकार करेंगें। आप के समा में होनेसे समाको बहुत लाम पहुंचेगा।

> आपका दास सुंशीराम

स्वामीजीकी मृत्युपर जो शोक महात्माजीको हुआ उसका अनुमान निम्न तार और पत्र से हो सकता है।

"Thunder struck with news, Swami Nityanand's death, irreparable loss to Arya Samaj, order me if any service."

(Sd.) Munshi Ram

## ॥ ओरम् ॥

२७ घोष १९७०.

My dear brother Mr. Desai, ...

Your telegram last evening gave me a great shock, I can not tell you what I have felt, O ! the loss is irreparable, and how sudden .

#### ( 306 )

I am sorry I could not serve him in his last moment, I have wired to swami Vishweshwaranandji Maharaj. Tell him that I am at his service, if I can do any thing to carry on late Swami's work, if I can be of the least help I am ready for it. I can not write more for my heart is full.

Very sincerely Your,

(Sd) Munshi Ram.

## ॥ ओ३म्॥

२७ पौष १८७०

आर्य्यजगत्में श्रीमान मास्टर आत्मारामजी अमृतसरी, एज्युकेशनल इन्स-पेक्टर बढोदाके राभ नाम और कामसे कौन परिचित नहीं । अपने गृहस्थको आदर्श रीतिसे संचालित करते हुए आप उपदेश, लेख और वर्ताव तीनों प्रकारसे आर्थ्य समाजकी अनवरत सेवा कर रहे हैं । वैदिक विवाहादर्श संस्कारचन्द्रिका, सृष्टिविज्ञान, बलप्राप्ति, ब्रह्मयज्ञ आदि अनेक खोज और विद्वत्तापूर्ण ग्रन्थ लिसकर प्रायः शून्य आर्य्यसाहित्य मंडारकी पूर्ति करनेमें आपका श्रम प्रशंसनीय है। शास्त्रार्थ करनेकी आपकी सौम्य शैली निराली ही है। विपक्षीतक आपकी सरलता और युक्तिवादका सिक्का मानते हैं। बढ़ौदा . आनेके पूर्व आपने पंजाबकी आर्य्य प्रतिनिधि समाके मंत्री रहकर पंजाबकी आर्थ्य समाजोंमें वेद प्रचारका वह निरन्तर स्रोत बहा दिया था कि उसके पश्चात् उतने वेगसे वेदप्रचारका कार्य्य पंजाबमें अभी तक नहीं हुआ ऐसी अनेक आर्य्यसज्जनोंकी सम्मति है । आर्य्यपथिक प्रातःस्मरणीय पंडित हेसरामजी, और विज्ञानिशरोमाणि पंहित गुरुद्त्तजी M. A. विद्यार्थीके सहायोगसे आपने बहुत लाभ उठाया है । श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराजसे मी आप अत्यन्त प्रेम करते थे। स्वामीजीकी ही प्रेरणासे आप बढौदा राज्यमें अन्त्यज पाठशालाओं के इन्स्पेक्टर नियत होकर आजसे अनुमान १० वर्ष पहले पघारे थे । जिन सज्जनोंने स्वामीजीका बढ़ोदा राज्यके विद्याधिकारी महोद्य-का पत्रव्यवहार (जो पूर्व पृष्ठोंमें मुद्रित हो चुका है) पढ़ा है उन्हें इतना बतला देना पर्याप्त होगा कि जो दो इन्स्पेक्टर विद्याधिकारी महोद्यने स्वामीजीसे मांगे थे तो स्वामीजीने मास्टर साहबको ही इस निमित्त मेजा था। यहां आकर आपने अन्त्यंजोंको शिक्षित करनेमें वह चमत्कार दिखळाया जो समयकी वर्त-मान गति और भारतकी स्थितिके देखते हुए अमूतपूर्व कहा जाना चाहिए । वह भारत सन्तान जो शताब्दियोंसे अक्षरज्ञानशून्य थी, जिनका संसारका

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

#### ( १०९ )

ज्ञान केवल उनकी कुटी और ग्रामतक ही परिमित था आज एक स्वरसे प्रातः सायं वेद मंत्रों और अपने उद्धारकर्ता श्रीमन्त गायकवाड महाराजके गुण कीर्तन करती दृष्टि पडती है। जिन सज्जनोंको यह स्वर्गीय दृश्य देखना हो वे कुपाकर बडौदेका अन्त्यज छात्राश्रम अवश्य देखें।

श्रीमान् मास्तर साहब स्वामीजीकी कुपाओं के अत्यन्त ही कुतज्ञ हैं। वे जो पत्र स्वामीजीको लिखा करते उस में स्वामी जी के गुणानुवादसाहित अपने साथ की गई कुपाके लिए कुतज्ञता प्रकाशित करते रहते थे। जब २ स्वामीजी बड़ौदे पधारते थे तो मास्टर साहबके यहां ही ठहरते थे। स्वामीजीसे मास्टर साहबका अनेक विषयों पर पत्रव्यवहार रहता था। कभी आयंविद्यासमां, गुरुकुल देवलाली मुम्बईकी आर्य संस्थाओं के सम्बन्धमें तो कभी बडोदा राज्यमें आर्यसमाजके प्रचारके साधन पर, कभी पंजाबकी समाजों और प्रतिनिधियों के कार्यक्रमपर यह पत्रव्यवहार इतना अधिक है कि लेखक उसमें से किसे उद्धृत करे और किसे नकरे इस कठिन समस्याको हल करने में असमर्थ होकर केवल दो पत्र जो अनायास ही उसमें से आ गये उद्धृत करता है।

## ओ३म्

अमृतसर ता. १३-८-१९६६

श्रीमान परोपकारी मान्यवर ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी नमस्ते ।

में कुश्रु क्षेमसे हूं। आशा है कि आप श्री स्वामी विश्वेश्वरनन्द्जी महाराज के सहित आनन्दपूर्वक होंगें। आप की ज्ञात होगा कि सितम्बर का मास आरम्भ होनेवाला है और यही मास है जिसमें कि आर्य समाजोंको पृष्ट करनेके लिये श्रीमती प्रतिनिधि सभा पंजाब विद्वानोंके डेप्युटेशन बनाकर वेद प्रचारके लिये पंजाब की समाजोंको उत्साह दिलाया करती है।

श्रीमान मान्यवर लाला मुंशीरामजी प्रधान श्रीमती प्रतिनिधि सभा (यद्यपि वह रोगग्रस्त हैं ) इसी मास में दौरा करेंगे। मेरी धर्मपत्नी ऐसी दशामें है कि में उसको छोडकर इस मासमें कहीं अमणके लिये समाजों-में नहीं जा सकता—पंडित राममजदत्त जी वकालत की परीक्षाकी तैयारीमें मग्न होनेके कारण कहीं जा नहीं सकते, इस लिए यदि आप तथा श्रीमान स्वामीजी कृपा करके लाला मुंशीरामजीके साथ एक चक्कर लगा दें तो समाजोंको बहुत लाम होगा। आप निश्चय जानिये कि इस समय आपकी सहायता अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि समाजों कमजोर पढ़ रही हैं और काम

#### ( 280 )

करनेवाले पुरुष बहुत थोड़े हैं। आपको तकलीफ होगी इसमें सन्देह नहीं, परन्तु इस समय आपकी तकलीफ आपके लगाये हुए आर्यसमाजरूपी वृक्षको नव जीवन प्रदान करनेवाली है। आप जैसे बुद्धिमानोंको विस्तारपूर्वक लिसना अनुचित जानकर लेसको बन्द करता हूँ। पूर्ण आशा करता हुआ कि आप इस निवेदनको स्वीकार करके सितम्बर मासमें श्रीमान् प्रधानजीके साथ अमणसे समाजोंको अमृत वर्षासे प्रफुलित करनेके लिए बुटि न करके श्रीमती आर्थ्यप्रतिनिधि समा पंजाबको कृतार्थ करेंगे। श्रीस्वामीजी महाराजको मेरी नमस्ते वांचें।

आपका शुभविन्तक आत्माराम, मंत्री आर्य्य प्रतिनिधि सभा पंजाब-अमृतसर ।

## ॥ ओ ३ म्॥

बड़ोदा १३-१०-१०

श्रीमान् पूज्यवर परोपकारी देशहितकारी आर्यसमाजमूषण विश्वरत्न श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी तथा श्रीस्वामी नित्यानंद सरस्वतीजी—नमस्ते मुझे डाक्टर कल्याण दासजीके पत्र से यह ज्ञात हुआ कि आप १२, १३ नवम्बरको बम्बई गुरुकुछके उत्सव पर नहीं आर्वेगे।

मेरी सम्मातिमें आपका इस अवसर पर पधारना अति आवश्यक है । आप दोनों महानुभावोंके विना यह काम ऐसा ही है जैसा कि शरीर विना शिरके । क्या में आपसे निवेदन कर सकता हूँ कि आप सौ काम भी छोड़कर पधारें बिना आपके मेरी सम्मतिमें तो उत्सव ही नहीं करना चाहिए । और मैं तो ढाक्टर साहबको यही सम्मति दूंगा कि यदि स्वामीजी नहीं आते तो उत्सव ही मुळतबी कर दें । मैं पूर्ण आशा करता हूँ कि आप स्वयं पधारकर उस वृक्षको जिसका वीज स्वयं अपने हाथोंसे ईटोमें वोया है अवश्य सेचन करेंगे यदि आप नहीं करेंगे तो यह वृक्ष कदापि जीवित नहीं रह सकता और उत्सवका करना व्यर्थ है।

> आपका शुभिचन्तक आत्माराम, कारेलीवाग

#### ( १११ )

स्वामीजीकी मृत्युपर जो तार और पत्र मास्टर साहबने श्रीस्वामी विश्वेरान-न्द्जी महाराज और डाक्टर कल्याणदासजीको छिसे उनकी नकल यह है.—

India's great Sanscrit scholar, social reformer, Arya Samaje's reputed sanyasi leader, orator, learned preacher mahatma Swami Nityanandji's loss is irreparable, may God grant peace to the departed grant soul and solace to Mahatma Swami Vishweshwaranandji.

Atmaram.

## ॥ ओश्म् ॥

सोजित्रा ( बड़ौदा स्टेट ) ता. १४-१-१४

# शोक! शोक!! महाशोक!!!

श्रीमान् पूज्यवर परोपकारी देशिहतेषी आर्यसमाजमूषण विद्यारत्न श्रीमहात्मा स्वामी विश्वेश्वरानन्द सरस्वतीजी महाराज नमस्ते ।

पूज्यपाद श्रीमहात्मा स्वामी नित्यानन्दजी महाराजकी अकाल मृत्युके हृदय-विदारक शोक समाचारको सांझ वर्तमानमें पढ तथा श्री डाक्टर कल्याणदासजी-के तारद्वारा जान मनको अति दुःख हुआ । जब मन शोकसे कुछ होशमें आया तो उसी समय सहानुभूतिका तार डा॰ जी को बंबई दिया और खयाल था कि आप शिमलेसे चले हुए होंगे और बम्बई शीव आनेवाले हैं। पर जहां तक मालूम हुआ आप बम्बई नहीं आये और आप किस स्थान पर हैं यही पता ठीक नहीं लगा और सांझ वर्तमानमें यह भी लिखा हुआ था कि आप कहां हैं इसका पता नहीं । मैं तो आपकी सेवामें उपस्थित होना चाहता था पर जब आप बम्बई आये नहीं तो कहां जाऊं ठीक पता न मालूम होनेसे यह पत्र शिमलेके पतेसे ही लिखा है। कुपा कर अपना ठीक पता लिखें। ताकि मैं आपकी सेवामें हाजिर हो सकूं। स्वामीजी आप पर तो सच मुच वजप्रहार हुआ। आपके मनको तो अत्यन्त खेद हुआ है। आप तो क्षण २ में उनको याद करके शोकसागरमें डूब जाते होंगे। आप ईश्वरमक्त हैं बड़े अनुभवी और तपस्वी हैं । आप अपने मनको शान्त करेंगें, आपसे धैर्य्यवानको आपसे ज्ञानीको में इस पत्रद्वारा क्या धैर्य्य दिला सकता हूं । फिर भी आप से प्रार्थना करता हूँ कि घैर्य्य करे विना इसके कोई उपाय नहीं।

आपका शु. चि. आत्मार(म.

#### ( ११२ )

OM

Sojitra, Date 11-1-19.

My dear Dr. Kalyan Dasji,

Namestay.

I learnt yesterday evening from daily Sangh Vartman of the 9th current, the heart rending news of the sad death of our revered and beloved Swami Nityanandji. It is a sudden and unexpected shock that has fallen like a hail stone on my mind, I had the opportunity of seeing the Swamiji while he was going to Broach on the Baroda Ry Stn. Though he was rather weak but it never occurred to my mind that he will die so soon. God's will must be done & there is no help for its It has given me entire satisfaction that you spared no pain. To attend and nurse him for days together on his sick bed. This speaks Volumes is favour of your pure Aryan heart.

When Shri Swami Vishwsharananadji is expected to reach Bombay? I am anxious to see him soon, kindly let me know his present address. The probable date of his arrival at Bombay on his

arrival at Bombay I am sure to see him & your self.

We shall discuss about the will of Swamiji as I had the opportunity of disconssion with him for hours on Sadhu Ashram scheme, while he was at Baroda last year in the month of January.

Yours most Sincerely.
(Sd) Atmaram.

पंजाबके अन्य आर्य पुरुषोंसे भी स्वामीजीका पत्रव्यवहार और वार्तालाप यथावसर निरन्तर होता रहता था जिनमेंसे कृतिपय नाम नीचे दिये जाते हैं।

- (१) महात्मा इंसराजजी B. A. प्रधान डी. ए. बी कालेज.
- (२) मिस्टर रोशनलालजी B. A. Bor-at-law
- (३) चौधरी राममजदत्तजी B. A. प्रीडर,
- (४) मक्त ईश्वरदासजी M. A. advocate
- ( ५ ) राय ठाकुरदत्तजी धवन रिटायर्ड जज
- (६) लाला रलारामजी गुरुकुल गुजरांबाला
- (७) लोकमान्य लाला लाजपतिरायजी
- (८) कुंवर जनमेजयर्जी
- ५ (९) डाक्टर परमानन्द्जी
  - (१०) मास्टर वजीरचंदजी आर्यमुसाफिर
  - (११) ठाठा साईदासजी,

#### ( ११३ )

- (१२) मास्टर दुर्गाप्रसादजी लाहोर
- ( १३ ) छ।ला रामकृष्णजी जालन्धर
- (१४) चौधरी जयकुष्णजी अमृतसर
- (१५) पं. जगन्नाथजी निरुक्तरत्न
- ( १६ ) लाला कर्मचन्द्रजी सर्राफ अमृतसर
- (१७) सर्दार गोपालसिंहजी अमृतसर
- ( १८ ) भाई रामसिंहजी दुआ, अमृतसर
- (१९) लाला काशीराम वैद्य लाहोर
- ( २० ) लाला बालकरामजी ठेकेदार लुधियाना,
- ( २१ ) बा. उमराव सिंहजी लुधियाना,
- ( २२ ) लाला जीवनदासजी लाहोर
- ( २३ ) लाला ठाकुरदासजी होशियारपुर
- ( २४ ) लाला गङ्गारामजी ध्रीडर सियाल कोट
- ( २५ ) लाला देवराजजी कन्यामहाविद्यालय जालंधर इत्यादि

अब केवल मिस्टर रोशनलालजी बैरिस्टर, मक्त ईश्वरदासजी advocate आदिके दो एक पत्र और उद्धृत किये जाते हैं।

## ॥ ओ३म्॥ •

लाहोर ११ नवम्बर १९०९

श्री १०८ श्रीस्वामी ब्रह्मचारी नित्यानन्दजीको नमस्ते,

उत्तरमें देरीके लिए बहुत २ क्षमा माँगता हूँ, यह देरी कारणवशात हुई है, पिटियालामें अभी कुछ नहीं हुआ है, सब माई खुश हैं; क्योंकि निरपराध हैं। पहली दिसम्बरतकमुकदमा चलेगा। सुना है कि कोई जाली चिटी बड़ोदा समाजके नामकी बनवाई है, पर झूठ अदालतमें न चलेगा, इटावे की तरह दूधका दूध और पानीका पानी हो जावेगा, सब माई ईश्वरने चाहा तो छूट जावेंगें। आप कब लाहोर पधारेंगे कृपया जल्दी लिखिये, और आपके लेक्चरका क्या विषय होगा, आना अवश्यमेव चाहिए, ज्यादा नमस्ते।

शुभचिन्तक कुपापात्र

रोशनलाल

(858)

# ॥ ओ३म्॥

छाहोर।

ता. ११-११-१९१२

श्री १०८ श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द्जी व ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी महाराज,

नमस्ते,

कृपापत्र मिला धन्यवाद देता हूं, श्रीमान महाराजाधिराज महाराजा बढ़ो-दासे आनरेबिल मिस्टर सिंहाके हमराह मिला था, महाराजा साहबको शायद यह मालूम नहीं है कि सिंहा साहब और में रिश्तेदार हैं। श्रीमान, महाराजा साहबसे जो मैंने निवेदन किया था वही श्री स्वामीजी महाराज तथा आपसे मी निवेदन है, कि आप वेदकी डिक्सनेरी बनाकर जब फुरसत पावें तब दूसरा यह महान कार्य हाथमें लें कि जितने पुराणादिक अन्य हैं उनमेंसे कूढ़ा करकट छांट असली सोना वेदमतकी कसौटीपर कसके निकालकर अलहदा कर दें। जैसे ईसाइयोंने बाइबिलमेंसे authorised version अलग कर दिया और apochripha यानी जो माननीय नहीं है वह भाग अलग कर दिया इससे जो लाम होगा सो विदित ही है। आप मुझसे अधिक सोच सकते हैं। मैंने श्रीमान महाराजाधिराजको भी यही प्रेरणा की थी।

> आपका दास रोशनकाळ।

# ॥ ओ३म्॥

मसूरी गार्डेन काटेज ९-६-९६

विद्वद् परमपूजनीय श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द तथा ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी की सेवामें सविनय नमस्तेके पश्चात् निवेद्न है कि श्रीयुत बड़ोदाधीश इस वर्तमान मासके अन्ततक यहांसे चळे जावेंगे । जहांतक मुझे जान पड़ा है उनकी स्थिति इस स्थानमें २० जून तक अवश्य रहेगी। तत्पश्चात् अर्थात् २१ से ३० जूनतक वह यहांसे चळे जावेंगे।

आपकी आनेकी यदि अमिमाति हो तो आप मेरे स्थानपर ठहर सकते हैं। परन्तु आपको इसमें इतना खेद अवश्य होगा कि मेरा स्थान बाजारसे जिसके

#### ( ११५ )

निकटमें बड़ौदाधीश ठहरे हैं ३ मीलसे कुछ अधिक है । मुझे इस स्थानका प्रबन्ध करना इस कारण पड़ा कि मेरा दफ्तर इसी तरफ है।

आपका रलाराम,

( एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ।

E. B. S. Ry. Rai Bahadur C. E. इत्यादिना

## ॥ ओ३म्॥

श्रीस्वामीजी नमस्ते।

निवेदन है कि मैं लाहोरसे यहांपर कुछ दिनोंसे आया हुआ हूं और कुछ दिन यहीं ठहकंगा । जब मैं सिमले आया था तो आपकी कोठी पर भी दर्शनोंके लिये गया था, मगर आपके दर्शन न हुए। मेरा बिचार जो यहांपर तपोवन है उस जगह एक आश्रम खोलनेका है जिसमें कोई गृहस्थ ब्राह्मण रहकर वैदिक कर्म यज्ञ आदि करे और लोगोंमें भी प्रचारार्थ वैदिक कर्मका सुयोग्य जनोंको सिसावे।

इस समय मैं सिमले नहीं आऊंगा । लौटते समय अगर आप दर्शन दें तो बहुत अनुग्रह हो, और आजकल मैं पंडित हरिनन्दके साथ कुछ यजुर्वेदका अवलोकन करता हूं परन्तु उसमें उन कोशोंकी हमें जह्दरत है जो कि प्रकृति प्रत्यय दिखलाकर शब्दोंके अर्थ लिखते हों। व्युत्पत्तिलभ्य अर्थकी अधिक आवश्यकता है सो आप कृपया उन पुस्तकोंकी लिए लिखें जो कि हमें इस कार्य्यमें मदददें और कहांसे मिल संकेंगी यह मी लिखें।

आपका कृपामिलाषी भक्त ईश्वरदास, रावलपिंडी ।

# ॥ ओ३म्॥

, कन्या महाविद्यालय जालंघर नगर ३-१०-१०

श्री स्वामीजी महाराज।
नमस्ते—आपको स्त्रीशिक्षासे और विशेष करके इस संस्थासे पहिलेहीसे
प्रेम रहा है, और हम सबकी यह इच्छा रही है कि आपके अनुमवसे लाम
उठाया जावे। अतःआपकी सेवामें निवेदन है कि आप सिमलेसे लौटते हुए

#### ( ११६ )

अवस्य ही इस महाविद्यालयको देखनेके लिये समय निकालें और अम्बालेसे इस ओर एक दो दिनके लिये अवस्य आवें। आप जैसे महान पुरुषोंकी संगतिसे लाम अवस्य होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप हमको इससमया निराश न करेंगे।

आपका दुर्शनामिलाषी जेठामल मंत्री ।

Dharampura Delhi. 19th June, 1909...

Sri Swami Brahmchariji Maharaj Nityanandji,

Namaste,

Yours fraternally, (Sd) Girdharilal, Delhi.

आर्थ्य सिद्धान्तोंका प्रचार अमीतक भारतके पंजाब, युक्तप्रान्त, राजस्थान आदि हिन्दीभाषी प्रान्तोंमें ही (बंगाल बम्बई मद्रास आदि प्रान्तोंकी अपेक्षा) अधिक हुआ है। कारण आर्थ्य माषाको छोड़ कर अन्य माषाओंमें आर्थ्य साहित्य नहीं के समान है। आर्थ्यउपदेशकोंका तो नितान्त ही अभाव है, चारों ओर दृष्टि फैलाने पर भी आर्थ्य माषाके अतिरिक्त अन्य माषा में वकृता देनेवाले उपदेशक नहीं मिलते, ऐसी दशामें जो विद्वान अंगरेजी आदि माषाओंमें आर्थ्य साहित्यका प्रचार करनेमें प्रयत्नशील हैं उनकी इन सेवाओंके लिये आर्थ्य जगत् अत्यन्त आभारी है।

इसी प्रकारके नर रत्न पंडित गंगा प्रसादजी M. A. डिपूटीकलेक्टर हैं। आप के रचित Fountain head of religion और Caste syetem ये दो

#### ( 220 )

अन्य अपने ढंगके निराले ही हैं। श्री स्वामी नित्यानन्दजी महाराजके प्रति आप की भी अत्यंत श्रद्धा थी। सामवेद भाष्यकार, संयुक्त प्रान्तकी प्रतिनिधि सभाके प्रधान, गीता, उपनिषदादिके सुप्रसिद्ध व्याख्याता स्वर्गवासी श्री पंडित तुलसीरामजी स्वामीके हृदय में स्वामीजीके प्रति जो माव थे वे उनके आगे उद्भृत पत्रोंसे पाठकों को विदित होंगे।

इसी प्रकार प्रायः सब ही संयुक्त प्रान्तके सुप्रसिद्ध आर्थ्य सज्जनोंसे स्वामी जीका सुद्धद वर्ताव था। जिनमें, रायबहादुर बाबू आनन्दस्वरूपजी कानपुर, बाबू ज्योतिः स्वरूप जी देहरादून, पंडित मोजदत्तजी शर्मा आगरा, छाला सालिगरामजी वकील आगरा, पंडित केशवदेवजी शास्त्री M. D. काशी, साहू श्याम सुन्दरजी मुरादाबाद, पंडित मगवान दीनजी, श्रीयुत मदन मोहन जी सेठ M.A.LL.B मुंशी नारायण प्रसादजी बा. बजनाथजी B. A. आदिके नाम विशेष उल्लेख योग्य हैं हम यहां अधिक विस्तारसे न लिसकर उपर्युक्त महानुमावोंके कतिपय पत्र और पत्रांश जो उन्होंने स्वामीजीके प्रति और मृत्युपर लिखेथे उद्धत करते हैं।

## ॥ ओ३म्॥

अन्दरकोट मेरठ शहर १७-९-०४

मान्यवर स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी तथा त्रहाचारी नित्यानन्दजी नमस्ते ।

× × × × × × एक दूसरी प्रार्थना है, लगमग ५ वर्ष हुए, मेरा विचार एक अंगरेजीपुस्तक लिखनेकाया, जिसका विषय यह है कि वेदही अपौरुषेय और सब धर्मके मूल पुस्तक हैं । संसारमें जितने मतमतान्तर हैं उनमें जो सत्य है वह सब वेदोंहीसे लिया गया है । मैंने आधीसे अधिक पुस्तक लिख भी ली थी शेष आधी या तिहाई तब से वैसे ही पड़ीरही अव-वकाशवश अब मेरा विचार उसकी पूर्ति करके छपवानेका है । उसके लिये जन्द अवस्थाकी जो पार्सियोंकी धर्मपुस्तक है आवश्यकता है । उसका अंगरेजिमें जो अनुवाद (Sacred books of the East Series में ) छपा है वह मैंने कुल पढ़ा है और उसके नोट लेलिये हैं । पर मुझको असल जन्द माषाके ग्रन्थकी आवश्यकता है । चाहे गुजराती अक्षरोंमें हो वा फारसीमें । यदि यह ग्रन्थ न हो तो केवल एक मागसे भी काम हो जायगा । उसके

#### ( 286 )

साथ यदि उसका अनुवाद हो तो और मी अच्छा है। आप अपने श्रमणमें किसी पारसी महाशयसे पूछके लिस सकते हैं कि वह ग्रन्थ कहां मिल सकता है। यदि कोई महाशय अपना निज ग्रन्थ आपके द्वारा दे सकें तो मैं थोड़े समयमें लौटा दूँगा। आशा है कि आप इसमें उद्योग करेंगे जिससे मैं चिर वाचित रहूंगा।

आपका द्यापात्र गङ्गाप्रसाद डिप्टीकलक्टर लैन्सडाउन ( गढवाल )

॥ आरेम्॥

कैम्प ( गढवाल ) ८-२-०४

परममान्य महोद्य ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी नमस्ते-

> आपका द्यापात्र गङ्गाप्रसाद

॥ ओ३म् ॥

गढवाल कैम्प ( ल्लामन झूला ) २४ फरवरी १९०४

विज्ञातिविज्ञ मान्यवर महोद्य श्रीस्वामीविश्वेश्वरानन्द तथा ब्रह्मचारी नित्या-नन्दजी नमस्ते-आपका १६ ता. का कृपापत्र पहुंचा × × × × अन्दावस्ताकें ढिये जो आपने उद्योग किया सो मी बढा अनुमह किया, पर इतना लिखना उचित समझता हूं कि मुझको जन्दावस्ताके किसी प्राचीन माग की आवश्यकत

#### ( ११९ )

है, जैसे गाथा या बन्दीदाद आदि संपूर्ण ग्रंथ चाहे न हो एक माग से काम चल जायगा पर मूल देखना चाहता हूं। यदि रोमन अक्षरोंमें हो तो अच्छा है। नहीं तो उर्दू या गुजरातीमें सही साथ ही उसका माषान्तर हो तो अच्छा है। × × मेरे योग्य कार्य हो तो अवश्य लिखिये।

कृपाभिलाषी गङ्गाप्रसाद ।

# ॥ ओ३म्॥

गोरत्तपुर १९-८-६

मान्यवर महोदय नमस्ते।

छ माससे मेरी बद्छी गोरखपुर को हो गई है। आपका ९ ता. का पत्र गढ-वाल से यहां प्रेरित होकर मेरे पास कल पहुंचा, इस से पूर्व एक पत्र बम्बई आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्रीजीका आर्य प्रकाश के लेखसहित आया।

आर्यपत्रिकाका लेस भी मैंने देसा है। यह आप लोगोंका सौजन्य है, जो मुझको इस कार्यके योग्य समझा; पर मैं वास्तवमें ऐसे महत्कार्यके योग्य नहीं, इसके अतिरिक्त मैंने सामाजिक पत्रोंको छोड़ कर और किसी समाचारपत्रमें जापानमें धर्मान्दोलन विषयका समाचार नहीं पढ़ा, एक बेर एडवोकेटमें अवश्य पढ़ा था। पर उसमें यह मी छपा था कि अलीगढ़के कोई मुसलमान विद्वान वहां गये तो उन्होंने कोई विशेष आन्दोलनकी चर्चा वहां नहीं पायी, एक दो साल हुए तब भी ऐसीही चर्चा उठी थी, स्वामी रामतीर्थजी जापान गये पर केवल झूठी जनश्रुति पाई गई। पं० राममजदत्त और ढा० परमानन्द भी वृथा लाहोरसे बम्बई तक गये थे। यह ज्ञात नहीं होता कि इस बेर अवश्य ही कोई धर्मान्दोलनकी सभा जापानमें होगी इसका कैसे निश्चय हुआ, मैंने बम्बईसे भी पूछा है, यदि आपको ज्ञात हो तो कृपया सूचित कीजिये। यह भी लिसिये कि यदि समा होगी तो उसका प्रोग्राम क्या निश्चित हुआ है। केवल व्याख्यान होंगे—जैसे चिकागोमें हुए थे—या कुछ विचार या संवाद भी होगा, यह समा कब होगी, कितने दिन रहेगी—इत्यादि.

यहां मुझको अधिक पत्र देखने नहीं मिलते, कुपया यह भी लिखिये कि लाला

#### ( 270 )

हैंसराजजी आदिका कैसा विचार है। वे लोग अधिक विचार करके कार्य्यमें उद्यत होते हैं। सभाचाहेहो पर यहबात कम समझमें आती है कि जापानी लोगोंने इस लिये यह सभा कराई हो कि उसके विचार वा परिणामके अनुकूल धर्म अङ्गी-कृत करें। मैंने अपना पुस्तक अंग्रेजीमें समाप्त करके छपनेको पं. विष्णुलाल शर्मा M. A. के पास भेज दिया है। जब तक अंगरेजीमें न छप जावे जापानीमें उसका होना भी दु:साध्य है। मैं पंडित विष्णुलालजीको लिखता हूं कि यथा सम्भव जल्दी छपनेका उद्योग करें। शोककी बात है, आर्यसमाजके लिटरेचरमें अंगरेजीके पुस्तक बहुतही कम हैं।

सत्यार्थप्रकाशके दो समुल्लास ७ म वा अष्टमका यदि जापानीमें अनुवाद हो सके तो अच्छा है पर १३ वा १४ समुल्लासकी मेरी मसझमें ऐसी बढ़ी आवश्यकता नहीं है i

> भवदीय गङ्गाप्रसाद ।

श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजी महाराजकी मृत्युपर स्वामी तुलसीरामजीके कष्टका अनुमान निम्न ३ पत्रोंके पाठसे हो सकेगा ।

## ॥ ओश्म् ॥

30-3-3388

हा हतोस्मि! यह दुर्घटना, जिसने स्वामीजी नित्यानन्दजीका हमसे सदाको विछोहा होगया, न केवल मेरे जैसे उनके कृपा माजनोंको किन्तु सारे देश और वैदिकधर्मको एक सुचिरकालिक घातक घका है। आर्थीके पाप अमी इतने कम नहीं हो गये कि उनको ऐसे दुःखोंका सामना न करना पड़े।

हा ! अब कीन आन्तरिक और बाह्य विश्नोंसे वैदिक धर्मकी बचाने और देशके श्रीमानोंको स्पष्ट परन्तु सम्मानसिहत सदुपदेश देनेके लिये समर्थ होगा । श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दर्जीको अब धैर्य्यके साथ उनके शेष कार्य्यको हाथमें . लेना चाहिए । विशेष मनको संभाल कर लिखुंगा ।

## तुलसीराम स्वामी

( १२१ )

## ॥ ओ३म्॥

85-6-88

श्रीस्वामी श्रीविश्वेश्वरानन्दजी महाराजकी सेवामें । सदु:स नमस्ते ।

श्रीस्वामीजीके स्वर्गारोहणसे, उन्होंने तो अपना कर्तव्य यहां भी पालन किया, वहाँ भी तज्जन्य उत्तमफलमागी हुए, हा, हम अपने कमें के फल-भोगार्थ न जाने कबसे यमराज की ताकमें थे परमात्माकी इच्छा। आपको ऐसा सहचर अब कहाँ ? भारतीय राजाओ अब ऐसा स्पष्टमाधी उपदेशक कहाँ ? सब मन्द्रमागी हैं । क्या करें । श्रीमन् अब उनके शोकका अन्त नहीं लग सकता! आप विद्वान् और परोपकारी हैं । उनके आरम्भ किये वेदकोषादिके कार्यका भार आप पर अनिष्टही आ पड़ा उसे मुम्बईमें एक सभा करके, डाक्टर देसाई आदि सज्जनोंको व्यवस्थित करना चाहिए। वे आपके और परमपद्गत स्वामीजिक कार्यमें सेवासे विमुख न होंगे । तथापि उनसे कहिए कि जो कार्य मेरे योग्य हो मैं भी उपस्थित हूँ । स्वामीजिकी यादगार उससे ज्यादा क्या होगी,

तु. रा. स्वामी।

# ॥ ओश्म् ॥

22-2-28

श्री डाक्टर साहब नमस्ते

कहते छिखते शोकसे कलम विचलती है, उस दिन कार्ड भी कठिनतासे छिखा गया, तार लिखनेवाला पास न था, मेरठ में आज भारी शोक सभा है, सारे देशमें स्दन मचा है और मचेगा पर स्वामी नित्यानन्दकी छिब अब कहां।

गुरुकुल नासिक, विद्यासमा, सार्वदोशिक प्रतिनिधि समा, आर्य्य प्रतिनिधि समाएं, आर्य्य समाजें, सब देसतेही रह गये, हा हताः स्मः ॥

अब आप उस प्रान्तके विशेषतः और अन्य प्रान्तोंके भी विद्वान पुरुषोंको जमाकरके स्वामीजीके छोडे कार्य्य लासकर वेदकोषकी पूर्त्यर्थ तथा उनके स्मणीर्थ सभा करें.

श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजीको दुसरा पत्र दीजिये और उनसे मेरी प्रार्थना कीजिये कि धैर्य घारकर शेष कार्यमें बद्ध परिकर हों।

#### ( १२२ )

कोषमें क्या और कहां २ तक कार्य्य हुआ है। सभा करनेके पूर्व स्वामी जी महाराज सोज करके संपादन करावें ऐसी प्रार्थना है। त. रा. स्वामी

श्रीमान् पंडित मोजदत्तजी शर्मा सम्पादक मुसाफिरका शोक सहानुभूति प्रदर्शकपत्र।

॥ ओ३म्॥

दफतर मुसाफिर आगरा । १५-१-१४

श्रीमान् पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज नमस्ते श्रीस्वामी, आज जो क्केश सामाजिक दुनियामें मेरे परम हितकारी मान्य श्रीस्वामी नित्यानन्द सरस्वतीर्जी महाराजकी जुदाईसे होरहा है वह मैं कमजोर क्या लिख सकता हूं या जो नुक्सान आर्य्यसमाजको श्रीमान्के बिछुडनेसे हुआ है उसका ठिखना मेरी ताकतसे वाहर है, सामाजिक लोगोंकी हाय हाय बतला रही है किं जो दो वर्षसे घक्के लग रहे हैं उनको सबसे सहती रही मगर यह जबरदस्त धका नाकाबिल बरदाश्त है और खास कर आपको जों अपने सुयोग्य व काबिल फर्क शिष्यके वियोगसे दुःस प्राप्त हुआ है, उसको आपकी आत्माके सिवाय दूसरी आत्मा कब अनुभव कर सकती है। श्री स्वर्गवासीजीका अन्तिम बार आगरेमें आकर मेरे अपवित्र घरको पवित्र करना और मुझको घरपर न पाकर बार २ मुझको याद करना और मेरे कुटुम्बका तुच्छ मोजन करके अपनी प्रसन्नतासे कृतार्थ करना मैं अभागी जो घर आये: देवताके दंर्शनोंसे महस्तम रहा जिन्दगी भर न मूळ सकूंगा, क्या मैं अब अपने प्रेमी बुजुर्गके दर्शन कर सकता हूं ? नहीं । फिर मैं ऐसे बुजुर्गकी जुदाई और अपनी दुर्भाग्यता पर क्या करूं। कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर कुछ कर सकता हूं तो यह कि सब शान्तिकी भारी शिला छाती पर रखकर अपने उस कुटुम्बसहित जिसे वो विशास मूर्ति अपनी मधुर वाणी, और अपनी महात्मा वृत्तिसे उनकी आत्माको मोहित कर गये हैं उस कुटुम्बसहित आपके रुद्नमें सम्मिलित होता हूं और सच यह है कि दुनियाका रोना धोना तो दो दिनका है मेरी आत्मा तो उस परम हितकारीके लिये सारी उम्र रोती रहेगी। ईश्वरसे प्रार्थी हूं कि परमातमा उस परमहंसके दर्शन करावे और आप उनपर जैसी:

#### ( १२३ ).

कुपादृष्टि रखते थे हम निरक्षरोंकी आशाओंको पूर्ण करके कृतार्थ करते रहें ताकि अशान्तचित्तको शान्ति होती रहे । बस और क्या लिखूं ।

> आपका भोजनदत्तरामी।

रायबहादुर बाबू आनन्द स्वरूपजी कानपुरका पत्र

Oawnpur, 13-2-14.

Poojyavar Swami Visheshwaranandji,

Many thanks for your kind letter of congratulation on the confirmation of the title which I never coveted for and which I believe I hardly deserved. I owe it to the kind wishes of my elders and friends rather than to any merits of my own.

I cannot confess in words how keenly sorry I feel for the los the Arya samaj has suffered in the death of the venerable Swami Nityanandji. It was in November last that I had the good fortune of meeting him and he was pleased to stay at my place. I noticed that some thing was wrong with his lungs but I never thought that the worst was in store and the cruel hand of death will separate the Swami from us for ever. May God bless his soul and give you strength to overcome the grief and shock you have suffered.

Yours obediently,
(Sd) Anand Swaroop,
Pleader.

श्रीमान् नारायणदासजी, M. A.

(Retired Divisional Judge)
Judicial Secretary,
H. H. the Maharajah Alwar.
Camp Rajgarh,
Alwar state,
13 January, 14.

Shreeman Swamiji,

It is with the profoundest grief and most heartrending shock that I have read in the Arya Patrika of the passing away so suddenly of Brahmcharee Nityanandji your lifelong companion and co-adjutor and the universally respected preacher of the Arya Samaj. Little I knew when he honoured me with his visit in October last that it

# ( १२४ )

would be the last occasion when I would see him in this world and sit at his feet to profit by his learning and his sage counsel and his soulstirring updesh. One by one the old pillars of the Samaj are giving way—quitting for us for ever what place can never be filled, Such is the world and such is God's will and we have to bow before His Divine Decree. But the passing away of such good souls cannot but engender feelings of pain and anguish in those who had the privelege of coming across them.

This loss is the loss of the whole country. But yet he was so dear to you. I write this letter to assure you how deeply I have been pained to hear this most stirring news.

May his soul rest in peace. Yours with all respect and admiration, sincerely, Narayandas,

श्रीमान् ज्वाला सहायजी सेसन्स जज—लुधीयानाका पत्र

Indhiana, Jan. 28-1914.

My dear Swami Vishweshwarauandji,

I have been extremely sorry to hear of the death of Swami Nityanandji. A general mourning has been observed in various parts of India which is decidedly a great tribute to his ascetic life and scholarly attainments. By his death the cause of Sanskrit literature has suffered much and it is a pity that he left his works unprinted specially the vedic lexicon. I was very much impressed with what I saw of him at Simla and I shall decidedly miss him much.

You must be feeling very much depressed but you are thoroughly aware of the uncertainty of human life. May God give you courage to bear up this loss.

Yours Sincerely
Jwala Sahay.

श्रीमान् स्वामीजी महाराजको समाजोंके वार्षिकोत्सव पर पधारनेकी प्रार्थना सम्बन्धी १०-२० पत्र प्रायः नित्यही मिला करते थे। उनमें स्वामीजीसे उत्सव-पर पधारनेके लिए किस प्रकारकी आवश्यकता प्रकटकीजाती थी उसका एक उदाहरण तो श्री पंडित पूर्णानन्दजी हेड उपदेशक पंजाब प्रतिनिधि सभाके उपदेशकका पत्र है (जो इससे पूर्व अन्यत्र मुद्रित हो चुका है।) यहां हम उदाहरणस्वक्षप और दो चार पत्र उद्भृत करते हैं।

( १२५ )

## ॥ ओ३म्॥

आर्य समाज बुछन्दरशहर ९–१०–१२

श्रीमान् स्वामीजी महाराज-नमस्ते,

आपका कृपापत्र ता० ९-१०-१२ का प्राप्त हुआ, पढ कर खेद हुआ कि आप अमी निश्चित नहीं करते हैं कि यहां पघारेंगे। मुझे यह बतानेकी आज्ञा दीजिए कि यहां आपके वायदेसे जो श्रीमान्ते देहलीमें दिया था बढ़ा हर्ष हुआ था, और समासदोंके जी बढ गये थे और बहुत सारे नगरनिवासियोंको यह शुभ समाचार सुनाकर उनके चित्तकों प्रफुल्लित कर दिया था। अब उनसे यह कहना कि श्रीमान् नहीं पधारेंगे उनके चित्तकों दुखाना होगा। यहां बिलकुल उत्सवकी शोभा श्रीमानोंके न पधारनेसे जाती रहेगी। समाजने खूब यत्न करके ४००) से अधिक जमा कर लिया है और कुछ और भी हो जावेगा। आप लिखिये कि श्रीमान्को इस समय सफर खर्चके लिए क्या भेज दिया पावे।

श्री स्वामी धर्मदेवजीको मैंने लिखा था उन्होंने इसी शर्तपर कि आप पधारेंगें आना स्वीकार कर लिया है। ४०) उनको मनी आर्डरद्वारा भेज दिये गये हैं। आप से बारम्बार प्रार्थना है कि श्रीमान अवश्य पधारने की कृपा करें। अन्यथा नगरनिवासियोंकी बडी निराशा होगी। आशा है आपका कृपा पत्र चित्त प्रसन्न करनैवाला शीघ्र प्राप्त होगा।

## द्र्ानाभिलाषी-मद्न मोहन सेठ।

सब सभासद भी इस समय यहां उपस्थित हैं वह भी सविनय निवेदन करते हैं कि श्रीमान अवस्य पधारनेकी कुपा करेंगें।

म. म. सेट

# ॥ ओ३म्॥

संख्या ११५ ता. २।१२।०२

कार्योलय श्रीमती आर्थ्यप्रति निधिसमा संयुक्त प्रान्त व अवध महाशयवर नमस्ते ।

आपका कृपापत्र आया। निवेदत्त है कि आपका काशी जाना अत्यन्तही आव-श्यक है, वहांका वार्षिकात्सव भी निश्चित हो गया है। उन्हीं तारीखोंमें होगा जो कुछ भी प्रोग्राम बनावें उसमें बनारस को अवश्य स्थान मिलना चाहिये मुझे

### (१२६)

लिखनेकी आवश्यकता नहीं है कि यदि अधिवेषनकी कार्यवाहीमें कुछ भी त्रुटि हुई तो संपूर्ण सामाजिक दुनियापर बुरा असर पढ़ेगा । अवश्य पधारनेका संकल्प कीजिये और स्वीकारीसे सूचना दी जिये ताकि फिकर दूर हो ।

भवदीय श्यामसुंद्र

## ॥ ओश्म् ॥

सं. १९५७ ता. १०।१२।०२ श्रीमाच स्वामी नित्यानन्दजी महाराज बनारस

भगवन् नमस्ते ।

आपका पत्र आज प्राप्त हुआ, पढ कर अत्यन्त खेद हुआ। कोई न कोई ऐसा कारण अवश्य होगा कि जिससे आप बनारस चलनेमें रुकावट प्रतीत करते हैं। अन्यथा आप अपने पत्रमें इस प्रकार कभी न लिखते, परन्तु तो भी में यह अवश्य कहूंगा कि आपके बनारसके अवसर पर उपस्थित होनेसे जो श्रुम परिणाम निकलेगा वा आपके इस अवसर पर न होनेसे जो कुछ हानि हो सकती है वह अपनी गुरुतामें आपके किसी अन्य स्थानमें उन दिवसोंमें होनेके लाम वा न होनेकी दशामें हानिसे कदाचित् अधिक निकलेगी, यह ठीक है कि मेरे लिये इस प्रकार न्यूनाधिक बतलाना इस हेतुसे किसी अंशमें साहस मात्र है कि में आपके सरकमस्टैन्सैजसे अमिज्ञ नहीं हूं परन्तु बनारसके अवसरपर आपके होने न होनेसे क्रमशः लामहानिकी संभावनाको में अवश्य पूर्ण रीतिपर अनुमव कर सकता हूं। और कह सकता हूं कदाचित् ही यदि आप पुनः विचारेंगे तो बनारसके अवसर पर आनेके संकल्पमें विकल्प करनेका स्थान प्रतीतहो।

लिसनेकी आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक कार्य्यके लिये एक विशेष पुरुष होता है और प्रत्येक पुरुषके लिये एक विशेष कार्य्य, आप कृपया विचार दृष्टिसे देखें और बतलावें कि आपकी उपस्थितिकी न्यूनताको सर्वाशमें किस प्रकार आपकी उपस्थितिके बिना दूर किया जा सकता है। अतएव आप निश्चय राखिये कि बनारसके अवसरकी आवश्यकताकी दृष्टिसे जिसे आप भी अवश्य अनुभव करते होंगे और जिसके लिये मेरे पास बीसियों स्थानोंसे पत्र आ रहे हैं कि सामाजिक सम्पूर्ण महापुरुषोंका इस अवसर पर होना अत्यन्त

#### (. १२७ )

आवर्यक है। मैं आपकी स्वीकृतिके लिये वैसे ही आशापूर्वक लिखता हूं। जैसे कि पहले पत्रमें आशा प्रकट की थी, मुझे विश्वास है कि इसके पहुँचनेसे प्रथम ही कदाचित् आपने बनारसका संकल्प कर लिया हो। अन्यथा इस पत्रके पहुँचनेपर उत्तरमें आप अवस्य अपनी गमनसंकल्पसूचनासे मुझे वर्तमान सेदसे निकालकर हर्षित करेंगे। यदि २५ दिसम्बरके दोपहर व शामतक भी आप पधारेंगें और केवल २६ दिसम्बरको वहां निवास करेंगे तो भी सारे कार्य्य ठीक हो जावेंगें।

मंत्री.

## ॥ ओ३म् ॥

आर्यसमाज सियाल कोट ८।४।१२

पूज्यपाद श्रीस्वामीजी महाराज !

विनयपूर्वक नमस्तेके पश्चात् निवेदन है कि आर्यसमाज स्यालकोटका वार्षिको-त्सव २६, २७, २८, २९ अप्रेल अथवा १५, १६, १७, १८ वैशास संवत् १९६९ को होना नियत हुआ है, जिसका विज्ञापन समाचारपत्रोंमें दिया गया है। सियालकोटमें सिक्लोंका बड़ा भारी उत्सव हुआ है जो आज समाप्त होगा। इस अवसरपर उनको एक लाख रुपयेके लगभग दान भी प्राप्त हुआ है और प्रचार भी बड़ा भारी हुआ है। उन्होंने अर्थात् सिक्लोंने इस अवसरपर बकुता अथवा द्यानन्द चरित्र आदि अनेक पुस्तकों अर्थात् ट्रैक्टोंके बांटनेसे आर्र्य-समाजके विरुद्ध अत्यन्त पुरुषार्थसे काम किया है। अब सर्वसाधारणकी आँसे आर्यसमाजके वार्षिकोत्सव पर लग रही हैं कि देखें आर्यसमाज उस विषयके दूर करनेका जो कि सिक्लों तरफसे आर्यसमाजके विरुद्ध फैलाया गया है क्या उपाय करता है। अतः श्रीमान्कि सेवामें जो आर्य्यसमाजके सच्चे रक्षक और हितेषी हैं अत्यन्त नम्रतापूर्वक सविनय प्रार्थना की जाती है कि क्रपया उत्सवमें पधार कर आर्थ्य पुरुषों और सर्व साधारणको जो कि श्रीमानोंके व्याख्यानरूपी अमृतरसके लिये अत्यन्त पिपासा व व्याकुलता प्रकट कर रहे हैं कतार्थ करें। बड़े २ शहरों पर तो श्रीमान कुपा करते ही हैं। अबके सियालकोट और जिलेके अन्य ग्रामीण श्रद्धालु आर्य सेवकों पर भी कुपादृष्टि कीजिये। श्रीमान् परिवाजकाचार्य्य हैं और समस्त मनुष्य श्रीमानोंकी प्रजा हैं। अतएव

#### ( १२८ )

श्रीमानोंको सारी प्रजाका एक जैसा अधिकार मानते हुए सब पर एक जैसी हिए स्वते हुए किसीको भी निराश नहीं करना चाहिये। इस लिये हमें पूर्ण आशा है कि हमें भी निराश नहीं करेंगे। किन्तु हमारी व्याकुलताको दूर करनेके लिये पत्रप्राप्तिपर अति शीष्ट्र स्वीकृति प्रकट करके कृतकृत्य करेंगे। उत्तराभिलाषी दास,

गंगाराम प्रीडर.। मंत्री आर्यसमाज, सियालकोट.

॥ ओ३म्॥

५७१ सेवामें आर्य समाज छाहोर

श्रीमान् स्वामी विश्वेरानन्द् तथा ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी हैदराबाद (दक्षिण) महाशयजन नमस्ते ।

आर्र्य समाज लाहोरका १७ वां वार्षिक उत्सव २४ तथा २५ नवम्बर ९४ को होना करार पाया है। आपकी सेवामें निवेदन हैं कि आप इस मौके पर इस समाजके समासदों और लाहोरके लोगों और बाहरसे आये हुए विद्वान पुरुषों तथा राजाओं आदिको अपने मनोहर व्याख्यानोंसे आनन्दित करें। आपको शायद ज्ञात है कि इस उत्सवके बाद याने उन्हीं दिनोंमें हिन्दुस्थानके बढ़े लाट लाहोरमें आकर द्वार करेंगे, उस मौके पर पंजाबके सब राजा यहीं होंगे। इस लिए आप जैसे विद्वानोंका उत्सवके समय पर यहां होना अत्यन्त आवश्यक है। आशा है कि आप जरूर कृपा करेंगे और अपने शुमागमनकी तिथिसे मुझे सूचित करेंगे।

आपका, आर्य्य माई। केदारनाथ थापर मंत्री बछोवाळी आर्य्य समाज लाहोर.

॥ ओ३म्॥

सं० ५५

१4-१-9६

आर्यसमाज, लाहोर,

श्रीयुत मान्यप्रद परम सुयोग्य ब्रह्मचारी नित्यानन्द्जी नमस्ते,

प्रार्थना है, कि यहां शारदा मठके महन्तजी जो शंकराचार्व्यके नामसे प्रसिद्ध अपनेको कहते हैं और जगत्गुरु भी स्वयं बने हैं हिन्दुओं में प्रतिष्ठा उक्त

#### ( १२३ )

स्वामीकी बहुत है आये हैं, सो कृपा करके यदि आप यहां आना स्वीकार करें तो आर्य्यसमाज लाहोर शास्त्रार्थ करनेके लिये तत्पर होवे । आपके आनेकी अत्यन्त आवश्यकता है। कृपा करके पत्रोत्तरसे कृतार्थ करें।

आपका शुभचिन्तक केदारनाथ थापर मंत्री आर्घ्यसमाज लाहोर

सं ७ ७७ ता. ३१-१-९६

आर्य्यसमाज लाहोर

सेवामें

श्रीमान् स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी और श्रीमान् ब्रह्मचारी नित्यानन्दजी उदयपुर महामान्यवरजी नमस्ते।

आपका पत्र आया समाचार ज्ञात हुआ, श्रीस्वामी शङ्कराचार्य्यजीके साथ यहां लाहोरमें लेकचरोंकी छेढ़ छाड़ हो रही है और शास्त्रार्थके लिये भी ख़त किताबत होरही है इस वास्ते आपके व्याख्यानोंकी लाहोर जैसे शहरमें ऐसे मौके पर बहुत ही आवश्यकता समझी गई है। क्योंकि आप जैसे विद्वानोंके लेकचरों और उपदेशोंकी अधिकतासीर होती है इस वास्ते आप दोनों महा-त्माओंकी सेवामें सावनय निवेदन है कि आप कृपा करके पत्र देखते ही लाहोर पधारें और आगमनकी इत्तिला दें। आपके इस अनुग्रहका समाज अतिशय धन्यवाद करेगी।

आएका आर्थ्य माई केदारनाथ थापर मंत्री आ. स. लाहोर

॥ ओश्म्॥

पिशावर १-१-९६

श्रीमान् कृपालुजी नमस्ते,

ईश्वरकी कृपासे अब श्री स्वामीजी दयानन्द सरस्वतीजीके पश्चात् केवल आप के आसरे समाजोंकी उन्नति और वैदिक मतका यथार्थ प्रचार है । और आपका परिश्रम, नम्रमाव, निरिममानता से प्रचार-न्याख्यानशक्ति विद्या सूर्य्य-१७-१८

## ( 230 )

चत् प्रकाशमान् हैं-कृपा करके इस प्रान्तके समाजोंमें एकबार अब समीप आ चुके हैं-दर्शन देवें और सत्य प्रचारसे इस प्रान्तके जीवोंको सफल करें। आपका दर्शनामिलाषी

सीताराम मंत्री

लाहोर २४-११-९४

महाराज स्वामीजी तथा ब्रह्मचारीजी नमस्कार,

आपके दो पत्र आये मैनें समझा आप वहांसे चले गये होंगें इस कारण उत्तर नहीं दिया सो क्षमा करेंगे। निस्सन्देह आप ही सम्प्रति आर्थ्यधर्मके स्तम्म हैं। नहीं तो हम लोगोंकी बहुत ही दुर्दशा होती। हम लोगोंके लिए आप ऐसा क्लेश सहते फिरते हो, उत्सवपर आपके दर्शन नहीं हो सके। मगवत फिर कभी आपके चरणाविन्दके दर्शन करावेगा, यहां स्कूल बनाया है जिसमें वेदके मंत्र ४०० लड़कोंको पढाये जातें हैं। आपका मेजा हुआ विद्यार्थी उसमें पढता है।

चरणसेवक दुर्गाप्रसाद

मद्रास, बम्बई, बंगाल और बिहार प्रान्तमें जिस अतिकालतक आर्यसमाजका प्रचार श्रीस्वामीजी महाराजने किया उसका वर्णन जीवन चरित्रके पृष्ठोंमें
यथास्थान आचुका है। बम्बईमें तो स्वामीजीने अपना वह प्रमाव और प्रेम
स्थापित किया था कि उतना अभी तक किसी आर्योपदेशकने किया है ऐसा
नहीं कहा जा सकता। मुम्बईके पारसी, माटिया, मारवाडी, सोजे आदि व्यापारीसमुदाय, डाक्टर, वकील, इंजीनियर, जज आदि सुशिक्षित समुदाय जिस प्रेम
और विश्वासके साथ स्वामीजीके उपदेशको ग्रहण करते थे वह अवर्णनीय है;
श्रीयुत सेवक लालजी कृष्णलालजी, डाक्टर कल्याणदासजी देसाई, हास्थिन्द्र
तुलाजी, जेठामाई प्रेमजी, सेठ लक्ष्मीदासजी J. P., डाक्टर सर मालचन्द्र
कृष्णजी माटवहेकर, न्यायमूर्ति रानडे, काशीनाथ व्यम्बक तेलङ्ग, सर नारायण
गणश चन्द्रावरकर, महामाति श्रीमान् बहरामजी एम्. मलाबारी और अनेक
भान्य सज्जन स्वामीजीसे निरन्तर पत्रव्यवहार रसते थे।

बम्बई आर्यसमाजके स्वामीजी प्रथमश्रेणीके मानाधिकारी समासद् थे । समरण रहे आर्यसमाज की स्थापना सर्व प्रथम बम्बईमें ही हुई थी। आर्य विद्यासमाके वे प्रधान थे और मुम्बई प्रान्तके गुरुकुछके सर्वस्व थे।

#### ( १३१ )

मुंबईप्रान्त और नगरसे स्वामीजीका घनिष्ट सम्बन्ध था, अतः पत्रव्यवहार भी अधिक यहींके सज्जनोंसे रहता था। बिहार और बंगालप्रान्तमें प्रचारके अनिमित्त स्वामीजी निरन्तर पूरे एक २ वर्षतक अ्रमण किया करते थे।

यहां रायबहादुर रलारामजी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर E. B. S. By. बाबू महावीर प्रसादजी, सेठ जयनारायणजी पोहार, रामचन्द्रजी पोहार, शङ्करनाथजी पण्डित, आनरेबिल बाबू बालकृष्ण सहायजी आदि अनेक आर्य्य सज्जनोंसे स्वामीजीकी घनिष्ठता स्थापित हो गई थी।

उपर्युक्त सज्जन सदा स्वामीजीकी योग्यतासे लाभ उठाते थे और स्वामीजी इनकी सहायता और सहयोगसे अपने उद्देश की पूर्तिमें बहुत अधिक सुविधा 'पाते थे।

## ॥ ओ३म्॥

स्वामीजी और राजपुताना और मालवाके आर्थ सज्जन।

अन्तमें हम स्वामी श्री नित्यानन्दजीका सम्बन्ध राजपूतानेके आर्य्य सज्जनोंके साथ कैसा था इसपर प्रकाश डालते हैं।

वीरप्रसू राजस्थानकी भूमिमें ही श्री स्वामीजीने जन्मग्रहण किया था, हिन्दुओं के अन्तिम सम्राट्ट महाराजा पृथ्वीराजकी राजधानी अजमेर नगरमें ही आपने सर्व प्रथम परोपकारिणी समाके अधिवेशनमें आर्प्यसमाजकी सेवा करनेकी घोषणा की थी और अपने अन्तिम समयमें भी राजस्थान ही की आर्प्यसमाजोंमें आपने विशेष प्रचार किया था।

महर्षि श्री स्वामी द्यानन्दजीकी मृत्यु अजमेर नगरमें सं० १९४० विक्रमी में हुई थी। अजमेर आर्य्यजगतमें एक विशेष गौरवका आसन ग्रहण किये हुए है। जितना सामाजिक कार्य्य यहां होता दिखाई पड़ता है उतना अन्य स्थानोंमें नहीं होता। महर्षि श्री स्वामी द्यानन्दजीकी सम्पत्ति वैदिक यंत्रालय यहींपर है, उनकी स्थानापन्न श्रीमती परोपकारिणी समाका केन्द्र (Head quafer) यहीं है, एक डी. ए. वी. हाईस्कूल, दो आर्य्यकन्या पाठशालाएँ, एक अनाथालय, एक ब्रह्मचर्याश्रम, विधवाश्रम, परोपकारी औषधालय, नागरी प्रचारिणी समा, वोर्डिंद्र हाउस आदि अनेक आर्यसंस्थाओंका संचालन यहां केवल आर्यसमाज और उसके सतत उत्साही समासदोंद्वारा हो रहा है।

# ( १३२ )

इन सब संस्थाओं की स्थापना, वृद्धि और स्थितिमें श्रीस्वामी नित्यानन्दजी महाराज का भी थोडा बहुत हाथ था यह वात चित्रके पाठकों से छिपी नहीं है। महिष श्री स्वामी दयानन्दजी के जीवन काल में और उनकी मृत्युके पीछे भी अजमेर प्रत्येक प्रकारकी सामाजिक स्फूर्तिका केन्द्र रहा है।

यहां के सुयोग्य आर्थ्य सज्जन (जिनमें स्वर्गवासी मुंशी पद्मचन्द्रजी, बाबू शिवप्रसादजी, बा. मथुराप्रसादजी और बाबू रामबिलासजी शारदा आदि अग्रगण्य हैं, सदा सामाजिक कार्योंमें तत्पर रहे।

आर्थ्य प्रतिनिधि समा राजस्थानने जितना कार्य्य श्रीमान बाबू रामविलासजी शारदा के मंत्रित्व में रजवाडों और अन्यत्र वैदिक धर्मप्रचारार्थ किया उतना किसी और समयमें नहीं हुआ यह सत्य है।

इसमें श्रीमान बाबू जी का निरन्तर परिश्रम, समय की उपज और उसका उपयोग, गम्मीरविचार उत्साह और त्याग आदि तो कारण हैं ही परन्तु श्री स्वामी नित्यानन्दजी महाराज का आप के साथ जो सहयोग रहा वह भी मुळाया नहीं जा सकता।

श्री स्त्रामीजी महाराज का श्रीमान् बाबूजी के साथ इतना गाढ प्रेम और विश्वास था कि वह शब्दोंमें प्रकट नहीं किया जा सकता।

स्वामी जी चाहे मदास में हो, चाहे बंगालमें, या कश्मीर में सारांश कहीं भी हों बाबूजीसे पत्रव्यवहार अवश्य रखते थे, बाबूजी के निमंत्रणपर कार्य्य करनेके लिये अपने अन्य सौ काम छोडकर चले आते थे।

स्वामीजीके साथ श्रीमान् बाबूजी का पत्रव्यवहार क्या है, आर्थ्य समाजके तत्काळीन इतिहास का एक सचा और संक्षिप्त विवरण है।

आर्थ्य समाजमें समाचारपत्रोंका अभाव तो वर्तमान में भी असह्य हो रहा है। आजसे १० वर्ष पूर्व तो और भी अधिक शोचनीय दशा थी।

उस दशामें वावूजीके पत्रव्यवहारसे पता चलता है कि आर्य जगत्में कहां क्या हो रहा है इस की पूरी सबर वाबूजी रसते थे। और जो आव-रूपक समझते थे उस की सूचना श्री स्वामी जी को देते रहते थे।

#### ( १३३ )

सिमलेमें रहनेके पूर्व स्वामी जी की सारी डाक स्थिरह्मप से बाबू जी की मार्फत आती थी।

बाबूजी के दिये हुए प्रोग्राम के अनुसार स्वामी जी को कार्य्य करना ही पढ़ता था। प्राय: ऐसे अवसर बहुत आये हैं कि स्वामी जी अन्य आवश्यक कार्योंको छोडकर बाबूजी का तार या पत्र पाते ही छोट पड़े हैं।

जिन दिनों आर्य समाजका वह मीषण घरू संग्राम जिसे मांस और घासका झगडा प्रसिद्ध किया जाता है चल रहा था। उस समय बाबू जी के ही द्वारा स्वामी जी के दोनों पक्षोंकी कार्य्य प्रणालियोंके सच्चे समाचार मिलते थे।

बाबू जी की ही सहायता और सहयोगसे स्वामी जी इस अग्नि को जो अधिकांशमें राजस्थान में भी फैल चुकी थी शान्त करनेमें समर्थ हुए।

यह कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं है कि जिन दिनों बाबूजी राजस्थान प्रति-निधि सभा और आर्थ्यसमाज अजमेरमें अधिकारी रूपसे कार्थ्य करते थे तो अन्य समाजों और प्रतिनिधि सभाओंपर इतना गौरव था कि बाबूजीके नि-र्णयपर सबकी दृष्टि रहती थी और उसीका अनुसरण किया जाता था।

जिन चार सज्जनोंके शुभ नाम हम ऊपर लिख चुके हैं उन्हींके अनुपम त्याग और परिश्रमके कारण अजमेरको आर्थ्य जगत्में यह प्रतिष्ठा प्राप्त हुई इसके कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं।

अधिक विस्तार न करके अब हम केवल श्रीमान बाबू रामबिलासजी शार-दाके १०—५ पत्रोंकी नकल यहां देते हैं। बाबूजीके कितनेही पत्र इतने सूक्ष्म और केवल संकेतोंके आधारपर लिखे रहते थे कि यदि उनको स्पष्ट कर-नेके लिये व्याख्या की जावे तो एक पृथक् पुस्तकका सामान होजाए । अतः यहां विस्तारमयसे इस कार्यसे हाथ खींचकर केवल ऐसेही पत्रोंकी प्रतिलिप दी जाती है। जिनका आश्रय सहज ही समझमें आ जावे।

## ॥ ओश्म् ॥

39-6-88

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज

नमस्ते।

इन दिनोंमें आपका कोई कृपा पत्र नहीं आया, इसका क्या कारण है ? आपके लेखानुसार सब कार्य्यवाही कर दी गई है सो ज्ञात होगी। x x x

### ( 838 )

बह उचित समझा गया है कि समाजकी रजिस्ट्री करा ली जावे, जिससे किसीका साहस ही फिर न हो, इस कारण आपको परिश्रम दिया जाता है कि आप कुपाकर अपने सेवकों द्वारा दरियाफ्त करके लिखें कि ब्रह्मसमाजकी रजिस्ट्री किस कानूनसे हुई-रानढे की राय भी इसमें हे होवें और बम्बई समाजकी रजिस्ट्री किस कानूनसे हुई उसका एक मसविदा मी यदि हो सके तो भिजवा दें. बड़ी क्रुपा होगी । यह कार्य्य बड़ा ही आवश्यक है । बोर्डिङ्ग हाउसके छिए प्रबन्ध हो रहा है। और सब कार्य्य ठीक २ चल रहे हैं पर प्रेसमें गड़बड़ है और सभासद् लोगोंका विचार है कि इसके कार्य्यको छोड़ दें जिससे चित्तको सेद तो न हो, फिर परोपकारिणीके थोड़ेसे समासद जो इसको येन केन प्रकारसे बन्द करना चाहते हैं और झगडा डालते हैं चाहे वैसे करें विशेष में इस पत्रमें नहीं लिख सकता. जब आप पधारेंगे तब निवेदन करूँगा, रजिस्ट्री सम्बन्धी व अनेक कार्य्योंके लिए हमको बम्बई वालोंसे काम पड़ता रहेगा सो आप कुपा कर थोड़ेसे मद्रं पुरुषोंसे परिचय करा दें ताकि सुगमता हो, सेठ लक्ष्मीदास स्मिजीको मैं धन्यवादका पत्र छिसनेवाला हूँ कि उन्होंने आपको सहायता दी। अन्य २ भद्र पुरुषोंके नाम भी मुझको लिखें कि जो यदि मैं पत्र दूँ तो उसका उत्तरं मी देवें । + + + + + + + चौथा माग भी निकल गया इसमें अ-ग्वेदसे बकरे और घोड़ेको मारना सिद्ध किया है, और हाहचन्द्र विद्याभास्करके नामसे छपा है- + + + + + आप क्रुपा करके अपने व्याख्यानों आदिके अन्य समाचार भी लिसें । और राजिस्ट्री व मद्र पुरुषोंसे पत्रव्यवहार करानेके विषयको न मूळें । छाला मुंशीरामजीका विचार सब प्रान्तोंके सासकर आर्य्य . पुरुषोंकी एक कमेटी लाहोरमें उस समयपर जब कि गवर्नर जनरलका बढ़ा दरबार होगा करनेकी है सो आपको अवस्य पधारना पहेगा। विशेष क्या लिखूं। उन्होंने आपके पधारनेकी आवश्यकता प्रगट की है और मेरी जिम्मेवरी की है । उत्तर शीव्र देना । अपने राजस्थानसे ४ मनुष्य कौन २ जावें सो भी लिखना । सेंद्र ल्लीरामजी, व रा. रा. लक्ष्मीदाससेमजी व अन्य आर्य्य पुरुषोंको मेरा नमस्ते कह दें बाबू सुंदरलालजीसे भी नमस्ते कह दें और ओंकारलालजीसे भी

> आपका कुपाकांक्षी राम विलास सारदा

( १३५ )

# ॥ ओ३म्॥

35-30-38

मान्यवर स्वामीजी व बह्मचारीजी महाराज ! नमस्ते।

कृपापत्र आपका आया, अति अनुगृहीत किया, क्या मेरे दो पत्र आपको हैदराबादमें नहीं मिले ? उनमें सब वृत्तान्त था, आपने वैदिक धर्मके लिए जो परिश्रम किया है वो सारी आर्थ्य दुनिया जानती है आपकी अबकी कार्यवाहीने कुटिल नीतिवालोंको खूब नीचा दिखलाया आप कृपाकर नवम्बरमें लाहोर अवस्य पधारें मेरा भी विचार जानेका है, कई बातें आपसे कहनी हैं जो पत्र में नहीं लिख सकता + + + + + साहपुराधीशजी आगरे में हैं। कोटा समाजने अपदेशक की आवश्यकता जाहिर की थी उस पर पं. भूमित्र शर्माको मेजा था, १० व्याख्यान उनके वहाँ हुए अब आनेवाले हैं—आर्थवर्त पत्रकी दशा ठीक नहीं है इसकी सहायता होनी चाहिए नहीं तो टूट जायगा। इस दौरेमें जो २ वैदिक धर्मके प्रेमी आपको मिलें उनका पता कृपा कर मुझको लिखते रहें कि समय पर काम आवें सबको नमस्ते।

आपका कृपापात्र रामविलास सारदा

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते ।

अजमेर ११-१२-९४

इन दिनोंमें आपकी विशेष कृपा रही कि ३ पत्र आपने लिसे इसका जितना धन्यवाद दूं थोड़ा है आपके पत्रोंके पढ़नेसे जो आनन्द मुझको हुआ वो लिस-नेसे बाहर है। एक पत्र तो आपका गत रिववारको समाजमें पढ़कर सुनाया था, क्यों कि बह बड़ा उत्साहजनक और पबलिकके योग्य था, मैं पत्र देने में कमी सुस्ती नहीं करता हूं पर समाचार जरा संकोचके साथ लिसने पड़ते हैं। क्यों कि कई वारदातें मुझपर हो चुकी हैं। आपने लिसा कि प्रोग्राम मेज दिया सो यहां तो पंहुचा नहीं है परन्तु मैं जिन २ स्थानोंके नाम आपने लिसे पत्र अवस्य मेज दूंगा और यहां भी अच्छी तैयारी की जायगी, परोपकारिणीके अधिनेशनकी तिथि नियत तो हो गई परन्तु देखिये सफल होता है या नहीं यहां बोर्डिंद्र हाउस खुल गया उसके समाचार ज्ञात हुए ही होंगे और सर्व कार्य्य प्वेवत्

## (१३६)

चल रहे हैं पंडित भूमित्र आजकल सुजाणगढ़ शेलावाटीमें उपदेश कर रहे हैं शायद् वहां अच्छा समाज स्थापित हो जाय + + + + + आपने मांसके रगढे को शान्त करनेके लिये लिखा सो ठीकही है। सब लोक यही चाह रहे हैं परन्तु मुझको तो यह होता नहीं दिखता वरन बढता दिखता है। यहां एक सप्ताहसे सबर गरम है कि दूसरा समाज सुलेगा, यदि मांस मक्षणको जायज्ञमानलें तो सब झगडा निबटता है, परन्तु अन्य मत वालोंको तो मुँह दिसानेलायक फिर नहीं आर्य रहेंगें + + + + + + आप जो र समाजें स्थापित करते हैं उनकी व्यवस्था ठीक रखनेका आपने क्या प्रबन्ध किया है, आप जब तक उस प्रान्तमें हैं तब तक तो जोश रहेगा पाँछे पूना समाजके समान सुस्त ५ हो जायंगे सो आप प्रबन्ध अवस्य करें महाराजा साहबके पूरे२ टाइटिल्स आदि हिसकर भेजें। मैंने बंगलोर समाजको पत्र लिसा था उत्तर नहीं आया। इन दिनों पाठशालाको रावलजी व कुंवरजीने अच्छी सहायता दी है। प्रोग्राम नहीं आया शीघ्र मिजवावें देर न करें । यदि महाराजाके साथ कोई आर्यपुरुष हो तो उसका नाम लिखें ताकि सुभीताहो, प्राईवेट सेक्रेटरीका क्या नाम है, आर्यवर्तमें पत्रका तर्जुमा छपेगा। यदि व्याख्यानोंके विषयमें जो समाचार पत्रोंने छापा है वो पत्र भेज दें तो अति कृपा होगी। मेरे योग्य सेवा लिखते रहें।

आपका द्रश्निमिलाषी रामबिलास

# ॥ ओश्म् ॥

अजमेर ४-५-९६

श्रीमान् स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज् नमस्ते—

कृपाकार्ड आपका पहुँचा, मैं उसके पूर्वही लिख चुका था, कि आर्यवर्तका उस प्रान्तसे निकलना ही उत्तम है, यहां पहलेसे ही बहुत काम उठाये हुए हैं, और काम करनेवाले थोड़े हैं, यदि किसी प्रकारसे नागरीका पत्र कहींसे नहीं निकलेगा तो लाचार यहांसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके काम नहीं चल सकता । आपको पूरा २ परिश्रम करना पड़ेगा, शायद अपील आपके नामसे ही करनी पड़े २०० शाहकोंके दाम पेशगी आजार्वे तो काम चल निकले कृपा कर लाला मुंशीराम व जमनादासजीसे कहकर किसी योग्य आद्मिकी अरजी २०) रु. मासिकवाली जगह पर शीम्र मिजवार्वे । बढ़ा हर्ज

#### ( 350 )

हो रहा है, एक आदमी २० ) मासिकपर जोधपुरके लिये चाहिये अंगरेजी व भाषा जाननेवाला हो, जमनादासजीने पत्रका उत्तर नहीं दिया, अंधकार हटता हटता हटेगा। गणपतसिंहजी अलमोडे गये। रेलपर मिले थे, आपका किथर जानेका विचार है। पंजाबके हाल लिखें।

आपका रामबिलास।

# ॥ ओ३म् ॥

अजमेर २९—६—९६

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज-नमस्ते ।

आपके दो कृपा कार्ड प्राप्त हुए, बड़ौदेके समाचारोंसे आनन्द हुआ, जो त्योहारोंके विषयमें पूछा गया है सो बहुत कुछ तो आपको पहलेसे ही ज्ञात होगा। यदि उचित समझें तो त्यौहारमालानामी छोटीसी पुस्तकसे कुछ मदद लें। + + + + + यहांके सब कार्य्य उत्तमतासे चल रहें हैं, बोडिंग उन्नतिपर है लड़कोंकी संख्या बढ आनेके कारण मसूदारावजीकी लाल फाटकके पासवाली कोठी २५) मासिकपर ली है, आर्यवर्त अमीतक नहीं निकला इस कारण यहांकी समाजका विचार पत्र निकालनेका हुआ है, एक उपसमा इस कार्यके लिये नियत हुई है।

बा. मथुराप्रसादजीकी तबदीलीका शोक है परन्तु समाजको कोई हानि नहीं पहुँची है समाजकी हाजरी आजकल बढ रही है, ५ हाोंसे १०० के लगभग श्रोता हो जाते हैं। मांसप्रचारकोंने अपना समाज अलग खोल लिया है। + + वे डरते इतने हैं कि अपने विज्ञापन मर " अहिंसा परमो धर्मः" यह लिखा है। धोकेबाजी की पोल कबतक चलेगी? सीतलप्रसाद सेकेटरी और रघुवीरसिंह प्रधान हुए हैं। एक प्रकारसे अच्छा हुआ कि समाज रातादिनके रगड़ोंसे बची। वो अपनी उन्नति करेंगें और समाज अपनी, आप कृपा कर पंजाबके हालात लिसें, समाजोंकी क्या दशा है, होशियारपुरका क्या हाल है + + आपकी पुस्तकोंका पारसल अभी तक बम्बईसे नहीं आया, पुरुषार्थप्रकाशकी एक मी कापी पुस्तकालयमें नहीं है। ग्राहक लौट लौट जाते हैं। इसका कुछ प्रबन्ध करें, मेरीरायमें नई छपवाना आरम्भ कर दें। कृपाकर उत्तर शीष दें। जलंधरका वृत्तान्त लिसें।

आपका दर्शनामिलाषी रामविलास सारदा। ( 836 )

# ॥ ओ३म् ॥

अजमेर १६-११-९६

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते।
कृपापत्र आपका आया, अति अनुगृहीत किया। आपका यह लिखना ठीक
है कि समाजके विरुद्ध जितने पुस्तक बने हैं उन सबका उत्तर छपना चाहिये।
अब प्रश्न है कि इस कार्यको कौन करे और कैसे? आप जब अजमेर पधारेंगे तब इसपर पूरा २ विचार किया जायगा।

राजस्थान की समाजों को पृष्ट करने का जो आपने बादा किया है उस के लिये अनेकानेक घन्यवाद, घार समाज के दो पत्र आये हैं जिनमेंसे एक आप की सेवामें भेजता हूं। यदि वहां शास्त्रार्थ ठहर गया तो आप को कृपा कर प्—७ दिन के लिये जाना होगा। फिर आप लौट कर बढ़ोदे आ सकते हैं के क्योंकि संन्यासीके मुकाबलेमें पंडितोंकी कदर कुछ नहीं होती हैं। यह काम आपके ही बूते का है यदि आप सहायता न देंगें तो समाज टूट जावेगा।

- + + + + + + + . आपका कृपाकांक्षी रामबिल्लास ।

# ॥ ओरम् ॥

अजमेर ता. ३-११-९६

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते-

कुरापत्र आपका आया था, परन्तु मैं कई कार्यों में फँसा हुआ था, इस कारण उत्तर न दे सका। कृपा कर क्षमा करना, धारसे पत्र आया है, मंत्रीने बढी घबराहट प्रगट की है, और अपनी नौकरी चळी जाने और समाज टूट जानेकी संमावना ळिसी है, इन सब बातोंपर विचार कर यदि आप वहां जाना स्वीकार करें तो कृपा कर उनको तार दे दें। खरचा सब प्रतिनिधिका होगा, यहां कळ एक कायस्थ जो कोटेमें ईसाई हो गया था, बढी धूमधामसे शुद्ध किया गया ६०० व ७०० श्रोता थे, आप होते तो और भी आनन्द रहता और प्रसन्न होते गणपतिसंह जी को नमस्ते कह दें। पंढित हमीरमळजी यहां आये थे। आप धार से यहां सीधे पधारें तो सब कुछ ठीक हो जावे।

आपका कृपाकांक्षी रामविकास सारदा। ( 353 )

# ॥ ओ३म्॥

ता. ९-१-९७

मान्यवर स्वामीजी ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते-

कृपा कार्ड आपका आया, अति आनन्द हुआ। इस के पूर्व आप की सेवामें दो पत्र नीमचके पतेपर मेज चुका हूं। कृपाकर इनका सविस्तार उत्तर प्रदान करें। आपकी तथा आपके विद्यार्थीकी बहुत सी डाक नीमच मेजी थी, अब उदयपुर मेजा करूंगा। कृपा कर उदयपुर समाजकी दशा ठीक करनेका यत्न करें। समाजें ठीक रहीं तो सब कुछ है नहीं तो थोडे दिनोंमें इतिश्री समझें। जब आप उदयपुरसे इधर पधारनेका विचार करें तो मुझसे अवश्य मिल जावें। कई बातें आप से कहनी हैं जो पत्रमें नहीं लिख सकता।

आपका कृपाकांक्षी रामबिलास सारद । मंत्री आर्थ्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान ।

# ॥ ओ३म्॥

सं. ५३ ता. २७ जनवरी ९७

मान्यवरजी नमस्ते-

कृपा कार्ड आप का आया, अति अनुगृहीत किया । इस पत्र के साथ एक पत्र जो ग्वालियरसे आया है सेवामें अवलोकनार्थ मेजता हूं। कृपा कर इस पर विचार करें। मेरी रायमें आपको इस स्थानपर पधारना चाहिए + + + + अजमेर समाज का उत्सव करके आप पधारें और अपने साथ एक तथा दो मनुष्य मास्टर वजीरचन्द्रजी आदि को भी ले जावें वे आप की आज्ञानुसार इधर उधर लोगोंसे मिलकर खूब कार्य्य करेंगें। यदि हो सके तो कोई पत्र भी बढ़ीदे और बम्बई से मंगवा लें विशेष क्या लिखूं आप स्वयं सब जानते हैं। सामाजिक कार्य्य बद्स्तूर है।

आपका कृपाकांक्षी रामविलास शारदा। मंत्री आर्थ प्रतिनिधि अजमेर। ( 180 )

# ॥ ओश्म् ॥

अजमेर ३--२-८७

-महाराज नमस्ते ।

आजकी डाकसे मुछतानसे आई हुई चिठ्ठी भेजता हूं । उन छोगोंने उसके छिए बड़ी ताकीद की है, ऐसे अवसर पर आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। वहां के आदमी बड़े श्रद्धालु और सच्चे आर्य हैं। उनकी हिम्मत बढाना चाहिए ×××× विशेष क्या छिखूं ? उनकी सहायता अवश्य करें यहां योग्य सेवा छिसें।

आपका रामविलास सारदा।

# ॥ ओ३म्॥

अजमेर १८-२-९७

सान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी नमस्ते-

कृपापत्र आपका आया वृत्त ज्ञात हुआ, उस स्थान पर अजमेरके उत्सवके पश्चात् आपका पधारना अत्यावरूयक है। नैपालके कमान्डर इन चीफ यहां ठहरे हैं उनसे भी आपकी बात चीत हो जायगी, और आपसे एक आवश्यक विषय पर वार्ता लाप करना है इस लिए आपका प्रथम अजमेर में पधारना आवश्यक है और लामदायक है। आप अजमेरका उत्सव करके फौरन पधार जावें। जो आवश्यक बात है वो मैं पत्र में नहीं लिल सकता। मिलने पर निवेदन करूंगा। सबको नमस्ते कह दें। उद्यपुरसे कौन २ महाश्य पधारेंगे आना अवश्य चाहिए।

> आपका कृपाकांक्षी रामविलास सारदा।

# ॥ ओश्म् ॥

अजमेर २२-३-९७

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी नमस्ते ।

आपका कृपा कार्ड प्राप्त हुआ, वृत्त ज्ञात हुआ, यह पढं कर अत्यन्त शोक प्राप्त हुआ कि राहदारीके कारण आपको नेपालसे पीछे लौटना पड़ा और आपको व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ा । पंडित लेसरामजीकी मृत्युपर शोक प्रकट करनेको यहां सभा हुई थी जिसमें चन्दा अनुमान २००) के हो गया है। कुछ

#### ( \$85 ) .

ही दिवस पहले वार्षिकोत्सवपर ५००) रु. का चंदा हुआ ही था। तो भी यहांके महाशयोंका उत्साह सराहनीय है। ठाकुर साहब जोबनेरने भी १००) देनेका वादा किया है। जोधपुर, शाहपुरमें भी चंदा हो रहा है। इससे प्रतीत होता है कि राजस्थान में भी अच्छी सहायता हो जावेगी आपने पुस्तक बनाकर बढ़ोंदे मेजी या नहीं ? शिमला जानेके बदले यदि आप ग्वालियर पधारते तो ठीक था। आपका रामविलास सारदा।

# ॥ ओरम् ॥

अजमेर २९।५।९७

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते।

इन दिनों में आपका कोई कृपापत्र नहीं आया, इसका क्या कारण है, आशा है कि ईश्वरकी कृपासे सब प्रकार कुशल होंगे, आपके लेखानुसार आपकी ढाक तो सब मेज ही देता हूं आशा है कि आपके पास सब पहुंचती होगी, पाठशालाका डेपुटेशन जोधपुर गया था महाराजा प्रतापसिंहजीने बड़ा प्रेम प्रकट किया। विलायत जानेकी तैयारीके कारण १००) डेपूटेशनको मार्ग-व्ययही मिला, विशेष सहायताके लिये विलायतसे पीछे आकर देनेकी प्रतिशा की है। आपके लिये ग्वालियर धार देवास आदिसे बुलानेके पत्र आते हैं मेरी सम्मतिमें ग्रीब्म न्यून होने पर ग्वालियर पधारना अत्यन्त उपयोगी होगा, सामाजिक समाचार सामान्य हैं। ग्वालियर अवश्य पधारें। मौके हाथसे न जाने. दें। यहां योग्य सेवा लिखें।

आपका कुपाकांक्षी रामविलास सारदा।

# ॥ ओरम्॥

२९।१०।०२

मान्यवर स्वामीजी व ब्रह्मचारीजी महाराज नमस्ते।

कृपापत्र आपका आया, समाचार पढ अति हर्ष हुआ, मैं तो निवेदन कर चुका हूं कि जब आप दिल लगाकर प्रचार करेंगे तो अवश्य उत्तम फल निकलेगा। आपने इस फूँके हुए जोशको कायम रखनेके लिये क्या उपाय सोचा है क्या आर्य्यसमाज स्थापित हो सकता है या अन्य व्यवस्था हो सकती है ? क्योंकि प्राय: देखा गया है कि, आप इतना परिश्रम करके जोश फैलाते

### (१४२)

हैं परन्तु थोड़े दिनोंके पश्चात् लोग शान्त हो जाते हैं। क्रूपा कर कुछ सोचें।
मेरी रायमें यदि आप उचित समझें तो माइसोरको फिर संभालें और ट्रावनकोर
के राजाओंको भी ठीक करें। यदि यह सम्भव नहो तो आप राजगढको
हाथमें हैं, ग्वालियरमें धर्मप्रचारका कुछ यत्न करें।

्यहां आपकी कृपासे सब कार्य्य पूर्ववत् चल रहे हैं। अनाथालय उन्नति पर है। २४० अनाथ हैं। हाकिम लोग बढ़े प्रसन्न हैं। स्कूलका इनाम गत मंगलको

कमिश्वरसाहबने बांटा था, सब बढ़े २ आदमी जलसेमें आये थे।

पंड्या मोहनलालजीने २७ दिसम्बरको दिल्लीमें परोपकारिणी करनेका विचार किया है क्योंकि रायमूलराजनी वहीं है परन्तु मुझे यह होती हुई नजर नहीं आती । क्योंकि नियमविरुद्ध है, इसके अतिरिक्त सर्व साधारणके लिये ऐसे अवसरपर मकान आदिका प्रबंध नहीं हो सकता । यहां योग्य सेवा लिखें ।

# रामविलास सारदा।

पाठक! स्थानका संकोच लेखकको अब अधिक अवतरण न देनेको बाध्य कर रहा है। श्रीमान बाबूजीका एक २ पत्र कितना संक्षिप्त और सारगर्मित है वह आप जानहीं चुके। स्वामीजी की मृत्युपर भी सर्व प्रथम स्वामीजीका एक परोपकारी स्मारक स्थापित करनेका प्रस्ताव बाबूजीनेही किया था। इस सबन्धमें जो पत्र श्रीमान स्वामी श्री विश्वेश्वरानन्दजी महाराजकी सेवामें बा-चूजीने मेजा था वह ओर उद्धृत कर हम इस प्रकरणको समाप्त करते हैं।

# ॥ ओ३म् ॥

परोपकारी औषठालय अजमेर ता ११-१-१४

श्रीमान् स्वामीजी महाराज नमस्ते।

हम इस औषधालय कमेटिके सब सभासद श्री स्वामी नित्यानन्दजीकी मुत्युगर शोक प्रकाशित करते हैं। आप स्वयं हमारे उपदेशदाता हैं अतः हम
आपको विशेष क्या निवेदन करें ? विपत्तिमें धैर्य्य घरनाही विद्वानोंका कर्तव्य
है। इस सभाके प्रस्तावकी प्रतिलिपि इस पत्रके साथ प्रेषित करता हूं। उक्त
स्वामीजीके स्मारकके लिये आज की समामें ४०० का चंदा होगया है।

आपका कुपाकांक्षी रामविलास शारदा ।

प्रधान

#### ( 883 )

पाठकोंको सूचनाके लिये जिस प्रस्तावका उल्लेख इस पत्रमें किया गया है उसकी प्रतिलिपि भी यहां दी जाती है। कहना नहीं होगा कि इस भवनका एक अंश तयार भी हो गया है और परोपकारी औषधालय वर्तमानमें उसीमें है।

# ॥ ओ३म् ॥ श्रीमान स्वामी नित्यानन्द सरस्वतीजीकी यादगार ।

## नित्यानन्द परापकारी भवन।

परमपद्पाप्त श्रीमान् स्वामी नित्यानन्दजी महाराजने जो सेवा सारे देशकी -विशेष कर आर्य्यसमाजकी की है वह किसी से छिपी नहीं है । यह हमारा अभाग्य है, कि ऐसा विद्वान, योग्य व मधुरमाषी उपदेशक, नीतिश्च वक्ता व दिन्यमूर्त्ति संन्यासी इतनी शीघ्र विना अपना कार्य्य सम्पूर्ण किये के ही हमारे में से उठ जावे । मारतजननी जितने आंसू अपने इस चमकते हुए छाछ के लिये बहावे; थोड़े हैं, परन्तु कर्म की गति बलवान है, जो होना था वह तो हो ही गया, अब केवल रोने से क्या है अब हमारा कर्त्तव्य है कि इस महान पुरु-षकी याद में, जिसने अपनी सारी आयु देशसेवा में व्यतीत की अपनी कुछ कृतज्ञता प्रगट करें । प्रशंसनीय स्वामीजी वैद्यकविद्या के बढ़े प्रेमी व सहायक थे, जब २ अजमेर में पधारते थे तब २ श्रीमान वैद्य रामद्यालुजी के औषधा-लय को अवश्य अवलोकन करते थे और अपनी प्रसन्नता प्रकट किया करते थे, जब से दीन दुसिया निराश्रित लोगोंके दुःसों को दूर करने के लिये परो-पकारी औषधालय स्थापित किया गया और इस द्वारा सेवकमण्डली बनाकर ऐसे २ रोगोंमें (जैसे निमोनिया आदि ) जहां रात्रि दिवस बीमार की निगरानी व ठीक ढंग व समयपर औषधि देनेकी अत्यन्त अवश्यकता होती है विचार प्रकट किया तो स्वामीजी ने बहुत पसंन्द किया और अपनी सहानुभूति प्रकट की, शोक कि उक्त स्वामीजी का देहान्त ऐसे ही रोग (निमोनिये) से अक-स्मात् हुआ है, इसिछए इससे बढ़कर और उनका क्या स्मारक हो सकता है कि परोपकारी औषघालय एक भवन तय्यार करे, जहां उक्त सेवकमंडली तथ्यार

#### ( \$88 )

की जावे। इसके अतिरिक्त स्वामीजी महाराज का अजमेर के साथ खास सम्बन्ध रहा है यह अजमेर उनके आचार्य्य स्वामी द्यानन्द सरस्वतीजी के परमपद प्राप्त करने का स्थान है यह वह स्थान है। जहां उन्होंसे आर्य्यसमाज की सेवा करने की प्रतिज्ञा भी श्रीमती परोपकारिणी सभा के प्रथम अधिवेशन के समय कराई गई थी और जिसको उन्होंने और उनके योग्य गुरु श्री॰ स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी ने पूरी २ निभाई, अब सर्व्व देशमकों व स्वामीजी के प्रेमी सज्जनों व पबिलक से निवेदन है कि इसके लिये दिल खोलकर सहायता देवे ताकि शीश ही "नित्यानन्द परोपकारी भवन" तथ्यार हो जावे, जिसमें सेव-कलोक बीमारों की किस प्रकार देखमाल व सेवा करनी चाहिए इस विद्याको प्राप्त करके सर्व साधारण के उपयोगी हों। इस कार्य्य के लिये कम से कम १००००) रुपये की आवश्यकता होगी। श्री॰ स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराज के इस असह्य दुःख में जो उनको अपने इकलोते सपूत शिष्यके वियोग से हुआ शरीक होते हुए निवेदन है कि वह इस स्मारक के कार्य्य में इस सभा को पूरी २ सहायता देंगे और इसको सम्पूर्ण करवा देंने।

#### निवेदक-

रामविलास शारदा म्यूनीसिपल कमिश्नर अधिष्ठाता परोपकारी

लादूराम ठेकेदार प्रधान परोपकारी औषधालय.
कन्हैयालाल बी. प., पल० टी. मन्त्री परोपकारी औषधालय.
जगरूप उपमन्त्री परोपकारी औषधालय.
नथमल तिवाड़ी क्रक लोको सुप्रिटेडेंट्स आफिस.
सुगनचन्द्र नाहर ट्रेवेलिङ्ग इन्सपेक्टर ऑफ अकाउंट्स.
मिट्टनलाल भार्गव बी. प., पल पल. बी. वकील.
गौरीशङ्कर बी. प. वैरिस्टर पट-ला.
चुन्नीलाल गुन्न कर्क आडिट आफिस.
हिरिश्चन्द्र त्रिवेदी मैनेजर वैदिक-मन्त्रालय.
राधेलाल (मास्टर) गवर्नमेण्ट हाईस्कूल.

परोपकारिणी समाके जिस अधिवेशनमें श्रीस्वामी महाराजने आर्ट्यसमाजकीं सेवा करनेकी प्रतिज्ञा की उसमें स्वामीके भाषणके वास्ते श्रीमान् पंडित हमीर-

## ( 584 )

मेलजी शर्माने कितना उद्योग किया था उसका वर्णन जीवन चरित्रमें यथा स्थान आ चुआ है। पाठकोंको यह भी ज्ञात है कि जब श्रीस्वामीजी महाराज सर्वप्रथम शाहपुरा पधारे थे तब ही से श्रीमान पंडित हमीरमलजीसे परिचय और अत्यन्त स्नेह हो गया था, यह स्नेहमाव स्वामीजी महाराजके जीवन-पर्यन्त उत्तरोत्तर बढता ही गया और श्रीस्वामी विश्वेश्वरानन्द जी महाराजसे भी उसी प्रकारका सम्बन्ध चला आ रहा है। श्रीमान पंडितजीके सुपुत्र श्रीमान पंडित रामचन्द्रजी शर्मा इन्जीनियरके नामसे आर्य्यजगत् मली भांति परिचित हो चला है। आपकी विद्वत्ताके विषयमें इतना ही कहना अलंग होगा कि गत दो वर्षोंसे गुरुकुल वृन्दावनके उत्सवोंपर आप जो व्याख्यान सन्ध्याके मंत्रोंके अर्थोंपर व्याख्यासहित दे रहे हैं उनकी प्रशंसा वैदिक साहित्यके विद्वानोंने एक स्वरसे की है।

आप भी श्रीमान् पंडित हमीरमळजी शर्माके समान श्रीमान् स्वामी जी महाराजकी सहायता करनेको रात्रिन्दिवा तत्पर रहते हैं।

श्रीमान् स्वामी नित्यानन्द्जी महाराजकी मृत्युके पश्चात् तो आपने उनके छोड़े हुए प्रत्येक कामकी पूर्ति करनेके छिए श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी महाराज की आज्ञा पालन करना अपना परम कर्तव्य समझ लिया है।

श्री पंडित शिवशङ्करजी काव्यतीर्थके सम्पादनमें वैदिककोषका कार्य्य आपके ही निवास स्थान पर होता रहा है। और अब भी वैदिक कोषसम्बन्धी समस्त पत्र आपही की रक्षामें है।

पुरुवार्थ प्रकाशकी तीसरी आवृत्ति भी आपके ही प्रवन्धसे छपी । सारांश आप हर तरहसे स्वामीजिक मिशनकी पूर्तिमें तत्पर हैं ।

पाठक अनुमान कर सकते हैं कि ऐसी दशामें इनके पत्र कितने अधिक होगें परन्तु हम तो संक्षेपमें पश्चिय देनेको बाध्य हैं । अतः केवल ५ पत्रोंकी नकल यहां दी जाती है ।

# ॥ ओश्म् ॥

शाहपुरा ता. ९-११-९४

श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ श्री विश्वेश्व-रानन्वजी व ब्रह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यानन्वजीकी सेवामें साबनय नमस्ते ज्ञात हो।

## ( 184 )

तद्नन्तर प्रार्थना यह है कि इन दिनों कुशल पत्र आपका कोई आया नहीं मगर एक पत्र आपका श्रीमानोंके पास आया, आपने जो समाजके हाल लिखे उसको दृष्टिगोचर करके श्रीमानोंने आज्ञा दी कि स्वामीजीको धन्यवाद पत्र लिख दो, क्यों कि ऐसे स्थान पर जाकर समाज स्थापित की और आज्ञा दी है कि स्वामीजीसे प्रार्थना करों कि "राजधर्मप्रकरण" की कापियां जितनी बनी हों उतनी ही अवलोकनार्थ मेजियेगा, और बाकी आगे भी कोशिश करते रहियेगा, और कुपा करके हैदराबादके हाल लिखियेगा यानी जो लेख मित्रविलासने लिखा है सो कहां तक ठीक है और यदि हो भी गई हो तो क्या हर्ज है। आप परोपकारी हैं और अब आप वहां कबतक विराजेंगे। सुननेमें आया है कि महीशूराधीश अजमेर इलाहाबादकी तरफ पधारेंगे, आप भी साथ पधारेंगे या नहीं × × × ×

भवदीयानुचरानुचर इमीरमछशर्मा।

# ॥ ओरम् ॥

शाहपुरा १३-११-९७

श्रीमानं परमहंस परिवाजका चार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ विश्वेश्वरा-नन्दजी, व ब्रह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यानन्दजी महाराजकी सेवामें सविनय नमस्ते ज्ञात हो।

पत्र आपका आया और श्रीमानोंके कर्णगोचर सब समाचार कर दिये गये। आठारामके विषयमें श्रीमानोंने फर्माया कि महाराजको छिल दें कि समा-जोंके बागी न होनेके तो कई सबूत हैं। जैसे प्रथम तो जोघपुरसमाजके प्रधान महाराज प्रतापसिंहजीकी, व शाहपुरा समाजके राजाधिराजकी मिक्त बृदिश सरकारके साथ कैसी है सो सब हिन्दमें प्रसिद्ध है और अन्य २ समाजोंके समापित जैसे मूलराजजी M. A. और बाबू दुर्गाप्रसादजी आदि कितनेक महाशय सरकारके साथ कैसी है से स्वाजोंकी मिक्त सरकारके साथ कैसी है और भी दृष्टान्त मौजूद है कि अजमेरमें श्रीमह्यानन्द स्कूलके छात्रोंको जब २ इनाम मिला तब क्रमिश्वर मारटंडेल साहबने अपने हाथोंसे ही इनाम तक्सीम किया, और व्याख्यान देकर समाजके उत्साहको बढाया, और जब मारटंडेल साहब

### ( 280 )

जोधपुर तशरीफ हे गये और यहां की समाजने वहां हेपुटेशन मेजा तब भी साहब मौसूकने मदद दी और अजमेरमें भी उन्हीं साहबने रेलेवे कम्पनीसे छे सो रुपये सालानाकी मदद दिलवाई। यदि समाजें बागी होती तो उक्त कारवाइयां साहबबहादुर क्यों करवाते ? और जो यहां लायक विशेष कार्य हो शीघ छिखें।

आपका ह्भीरमळ शर्मा।

# ॥ ओरम् ॥

Contract to the state of the state of the

शाहपुरा २२-५-९८

श्रीमत् परमहंस परिवाजकाचार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ श्री विश्वे-इवराचन्द्रजी तथा ब्रह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्रीनित्यानन्द्रजीकी सेवामें सविनय नमस्ते ज्ञात हो।

तद्नंतर निवेद्न यह है कि आपका कोई पत्र कई दिन हुए वांकानेरमें हस्त गत न हुआ और ता० ११ को यहां आने पर भी तलाशकी तो मालूम हुआ कि आपका कोई कुशल समाचार नहीं आया । सो क्या कारण है । हम लोगोंको चिन्ता है, कृपया शीघ्र कुशल समाचारोंसे विज्ञ कीजियेगा।

श्रीमान् मय दोनों महाराज कुमारोंके इस माहके शुक्तसे आबू ।बिराजते हैं और अभी अच्छी बारिश होनेतक विराजेंगे। और सब कुशल क्षेममें हैं और श्रीमानोंने बढ़े छड़केके वास्ते रुड़की ओवरासियरी सीखने का हुक्म दिया है। सो यदि आप कर सकें तो कोई उचित प्रबन्ध करें और इस काममें मदद हैं। और एक दफा आपने फरमाया था कि अधर्ववेद पर माष्य हो गया है सो श्रीमानोंने आज्ञा दी है कि उसका पता व कीमत द्र्याफ्त करो । इस छिए निवेदन है कि आप कृपा करके उसका तथा छओं शास्त्रोंके भाष्योंकी अलग २ कीमत तथा मिलनेका पता लिखियेगा ×××××

भवदीयानुचरानुचर ्रिट्रेस १५७ : : : अस्ति स्वार्थित स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य स्वार्य

( 386 )

# ॥ ओ३म्॥

444

शाहपुरा १४-१-९९ ई॰

श्रीमान् परमहंस परिवाजकाचार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ श्री विश्वे-इवरानन्द सरस्वतीजी व बह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यानन्जी की सेवामें सविनय नमस्ते ज्ञात हो।

तृद्वनंतर प्रार्थना यह है कि दासने श्रीमानोंसे प्रार्थना की तो हुक्म दिया है कि एक ग्राम खीचन धर्मशालाके ताल्लुक है, वह स्वामीजी महाराज अपने अधिकार में ले लें और सदावर्त बांटते रहें । और एक नया तलाव नामक ग्राम खाक्खीका है ७०० बीधा जमीन है सो यह भी खरीदलें ऐसा फर्माया है + + + + + और श्रीमानोंने यह भी हुक्म दिया है कि यहां की समाज आप-हिके अधिकार में रहे यानी १०० महावार जो समाजके है वह भी आपहीके अधिकारमें रहेगा और फर्माया है छापाखाना भी अपनी तरफ से खोलेंदें \* \*

आपका हमीरमलशर्मा ।

# ॥ ओ३म्॥

अजमर-१३-६-१०

श्रीमत्परमहंस परिवाजकाचार्य्य स्वामीजी महाराज श्री १०८ श्री विश्वेश्वरा-नन्दजी व ब्रह्मचारीजी महाराज श्री १०८ श्री नित्यानन्दजीकी सेवामें सविनय नमस्ते।

आगे निवेदन यह है कि चिरकालसे न शुभ दर्शन हैं न कुपापत्र है सो ऐसी स्वकुपाका पात्र तो नहीं हूं।

आपको विदित होगा कि आपके दो बालक एक किनष्ट पुत्र व एक पौत्र ८ वर्षकी अवस्थाको प्राप्त हो गये हैं—अब समयका व शिक्षाप्रणालीका बहुत परिवर्तन होगया है व इससे भी विशेष होनेवाला है अतः आपसे प्रार्थना है कि इनके लिये धर्म व अर्थ दोनों साधनेवाली शिक्षा किस प्रकारकी हो सकती है और कहां मिल सकती है यह कृपा कर आज्ञा करावें। आज

## ( 588 )

कलकी स्थितिमें साधारण मनुष्योंके लिये यह जान लेना अति कठिन है कि बालकोंके लिये गुरुकुलकी शिक्षा लाभदायक है वा स्कूली तालीम ही ठीक है, दूसरे गुरुकुलकी शिक्षा लाभदायक है तो कौनसा गुरुकुल विशेष अनुकूल होगा इत्यादि ।

अहो साग्य है कि आर्यसमुदायके विद्वन् मंडलके परम योग्य शिरोमणियाकी कृपा है फिर क्या कठिनता है—आप कृपा करके सब स्थितिका विचार कर उचित व उपयोगी सम्मित देवें । दूसरा निवेदन यह भी है कि बम्बई प्रान्तमें गुरुकुल कब खुलनेवाला है । और उसके स्थानके लिये क्या साबरमती अहमदाबादकी आशा कर सकते हैं क्यों कि यह स्थान राजस्थान प्रान्तकों भी अनुकूल होगा, और इस स्थानके लिये मेरी निजकी अमिलावा विशेष है।

गुरुकुलकी शिक्षाकी यद्यपि सब कोई प्रशंसा करते हैं पर गुरुकुलके पढे हुओंका भविष्य जीवन किस प्रकारका होगा किस प्रकारसे उनका निर्वाह होगा इन बातोंका अनुमान नहीं बांध सका हूं। सो कृपया इन संशयोंकी निवृति भी करावें। आजकल यद्यपि संस्कृत भाषाका प्रचार कुछ भी नहीं हुआ है, तब भी नोकरीके लिये पंडित लोग भटक रहे हैं।

श्रीमती परोपकारिणी सभाके आगामि अधिवेशनका स्थान व समयका प्रयाग व बड़े दिनोंका प्रस्ताव कर श्रीमान् मंत्रीजीने सभासदोंकी सम्मति माँगी है। सो निश्चित होनेपर निवेदन करूँगा। आशा करता हूँ कि इस बृहत् अवसरपर आपका तथा श्रीमान् शाहपुराधीशजीका तो वहां पधारना होवेगा ही, पर ईश्वरकृपासे यदि में भी हाजिर हो सका तो यथाशक्य सेवाका प्रयत्न करूँगा।

शंकर शर्माका सविनय प्रणाम त्रात हो।

श्रीमानोंका उत्तराभिछाषी दास इमीरमछ शर्मा।

# ( 840:)

ः श्रीमात् स्वामीजी महाराजकी मृत्युपर जो शोककी घटा श्रीमात पंडीतजीके कुटुम्बर्षे छ। गई उसका अनुमान इस पत्रसे पाठक कर हैं। हरू हरू तरहा तहार कहा। **ओरम्**।। तह सूची वैक्तुस्त वैक्

अजमेर ।

श्रीमान् स्वामीजी महाराज-सविनय प्रणाम ।

in the Alexa Asserbly while

अन्नदाताजी आज किसका मुँह देखा, कैसा दिन उगा, सारे घरमें अंध-कार छा गया।

हाय चाहते हैं आपको धीरज देना और हमारा धीरज छुटा जाता है। है प्रमो ! हे नाथ ! ! क्या थे दिन अभी देखनेको था, हाय अभी कल तो हमको छोड़कर अहमदाबाद गये थे, हाय वो बादे कब पूरे होंगे कि " शर्मा जौटते हुए तुमसे मिलेंगे।"

हाय ! उनके वो निमंत्रण कि " अबके गर्मीमें शिमला आना " हृदयको कार्ट टाटते हैं। हे स्वामिन ! ये क्या हो गया ? एकदम किधर सूर्व्य अस्त हो ग्या! हे भगवन् घेर्यके सिवाय अब और कुछ चारा है। हे स्वामी ! हम तो रोचेंगे ओर फिर रोचेंगे पर आप ज्ञानी हैं आप त्यागी हैं आप साधु हैं बस क्या विशेष " ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो " more in compact property and the first

आपके सेवक आपके बाल बच्चे भूगार अस्ति के के कि कि कि कि कि कि महा । the engelights of a first established the

ार्वकार्यः १००४ १००० । एक एक विक्रमचन्द्रकी माता ।

राजस्थान प्रान्तके प्रत्येक स्थानसे स्वामीजीका ऐसा सम्बन्ध था मानों स्वामीजी वर्षों से वहीं निवास करते हों । अजमेरमें श्रीमान् मास्टर कन्हैयालाल जी B. A. L. S. पंडित वंशीधरजी शर्मा M. A. L. L. B. श्रीमान् गौरी-शंकरजी B. A. Bar-at-law, श्रीमान बाबू हरविछासजी शारदा B. A. M. R. A. S. Hindu Superiority, History of Ajmer, Maharana kumbba, आदि विश्वप्रशंसित प्रन्थोंके रचयिता,श्रीयुत केशवदेवजी गुप्त आदि

# ( 848 )

अनेक सज्जन स्वामीर्जीको अत्यन्त प्रिय थे। अजमेरमें स्वामीर्जी घंटों इन सज्जनोंसे धार्मिक सामाजिक और देश उन्नतिके विषयोंपर वार्तालाप और विचार करते रहते थे। पत्रव्यवहार भी यथावसर होता ही था। मरतपुरके डाक्टर सुखदेवजी वर्मा, बा. महेशस्वरूपजी, बा. हीरालालजी, आर्य्यमित्र समाके समस्त समासद स्वामीजीके सेवा करनेके प्रत्येक अवसरकी प्रतीक्षा उत्कट अभिलाषांसे करते रहते थे।

जयपुरके श्रीमान् ठाकुर नन्दिकिशोर सिंहजी member the Council बाबू रामलालजी आदि सज्जन स्वामीजी के प्रति कितने श्रद्धालु थे इसका वर्णन चरित्रमें आही चुका है।

नसीराबाद के ठाकुर हीरासिंहजी, डाक्टर ओकारसिंहजी, नीवाज स्टेट के मैनेजर बाबू गणेशनारायणजी सोमाणी B. A. नीमच के सेठ मांगीलालजी और फूलचंदजी, उदयपुर के श्रीमान ठाकुर जगन्नाथ सिंहजी, बाबू रामनारायणजी, और सुगनचंदजी आदि अनेक सज्जन स्वामी जी के अत्यन्त मक्त थे और प्रत्यक्ष और पन्नद्वारा अपनी २ धार्मिक पिपासा तृप्त करने का यत्न करते रहते थे।

धार और देवास की समाजें तो अपना जीवन ही स्वामीजीके उपदेशोंके प्रभाव से स्थिर रख सकी हैं। इन्दोरमें भी स्वामी जी के कम भक्त नहीं थे।

हां इन्दोरमें वे अनन्य भक्त थे जिन्होंने स्वामी जी के देहत्याग का समाचार पाते ही शोक में व्याकुछ होकर अन्न जल त्याग दिया और तीसरे ही दिन स्वामीजीका अनुसरण किया उनका शुभ नाम (पाठक भूछे नहीं होंगे) था.

# श्रीमान् डाक्टर गोविंद्रावजी चास्कर।

इनके अतिरिक्त पंडित शंभूद्यालजी आदि अनेक सज्जन थे जो स्वामीजी महाराज के अत्यन्त भक्त थे।



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri





श्री नित्यानंद फी रोडींग रुम एन्ड कायबेरी-आर्य भवन



Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri



170

